प्रवसाद्वित भी पारणी दि० वैन मन्वसाता मारोठ द्वारा १००० द्वितीयाद्वित भी दि० वैन स्वाध्याव मंदिर ट्रस्ट सोलगढ़ द्वारा १९०० इस संबर्गे युव ४०२ कार्गे ४६ में २० × ४० − ०० वैंड साइयवा मॉक्सेट मिंडिंग (कारव) ०० की को हैं।

द्वितीयानुस्य २२०० भगवान महाबीर वीचा ( तप ) करवासक दिवस मंगसर क्रम्या ६ बी० ति० सं० १४६१ दिमन्बर १६६४ वि० सं० १०११

κ) -4-

सुरक -- नेमीचन बाबसीवात, बसब क्रिक्टें, सरकांब ।



## ऋर्पगा

#### -#**#**

जिनका इस पामर पर महान् महान् उपकार है, जो जिन प्रवचन के परम भक्त और मर्मज्ञ है, जो जिन प्रवचनके सारको अनुभव करके अपने निर्मल भेदविज्ञानके द्वारा सच्चे जैन धर्मका प्रकाश कर रहे है तथा भव्य जीवोको कल्याण के मार्गमे ले जारहे है, जिनके प्रसादसे इस अपूर्व ग्रन्थराजका यह अनुवाद तैयार हवा है, उन परमोपकारी, प्रवचनसार के गूढ अर्थके प्रकाशक, अध्यात्म-मूर्ति पूज्य श्री कानजी स्वामी के कर कमलो मे यह महान प्रकाशन अनन्य भक्तिपूर्वक सादर समर्पण करता हूँ ।

—नेमीचन्द पाटनी



इसप्रकार माई जी हिमतलाल भाईका सनस्त जैन समाच पर महान् चनकार है।

इस परमागमका गुजराती प्रमुखाद होकर खब वह बेसने खुन रहा जा तब सीलकार्ण इंक्के वर्शन करके पढ़ने पर एवं पूत्र्य भी बानजी श्वामीके सुबसे समुवादकी प्राची सुकता है कि बुद्यमें तीव भावना उत्पन्न हुई कि इसका लाग हिल्मी भावा मानी भी से सकें तो कहत ही अन्यक्त हो, इसी भावनाओं नेकर मैंने उतका हिल्मी प्रमुखाद करनेकी भीपुत् पं- वरनेहीदातको न्यास्त्रीत्रकी प्ररुप्ता की विन्होंने इसकी सहवं रचीकार कर इसका वरिक्ससे यह सुम्बर अनुवाद सेवार किया है, विक्रके किये पंतित्वीको प्रतेक २ व्यवदाद है।

यह समुवाद तैयार होजाने पर इसको सभरकः किलान करके बांबनेके सिन्धे अथवा अनुस्व समय देनेके सिप्पे भीपुत् भागनीय माई भी रामजीमाई माजकवन्त्रजी दोलीको बहुत २ कन्यवाद है तथा भोपुत् माई भी वेमवन्त्र भाई एवं बहाचारी जी बंडूबाई भी कन्यवादके बाज हैं कि विन्हेंने सबना मनुस्य समय इस कायमें सनाया ;

इस पंचरामको सुन्वर व धाकर्तक सुपाईके लिवे प्रेस मेनेकर भी नेनीकनवारी वाक्यतीयास सन्वतार के पात्र हैं तथा इसका पूक्रोडिंग युद्धियन सेवार करने, विवसमूची बावि सेवार करनेका कार्य बहुत निक्क एवं साववानीसे प॰ महेन्द्रसुमारबी काव्यतीयं मदनवंद ( क्लिक्सक्ड़) ने किया है जतः पार्नु की सम्बदाद है।

संबंधे प्रति परमपूर्व परम उपकारी प्रध्यास्य पूर्ति भी कामजी स्वामीके प्रति कार्क्वप्र पर्ति पूर्वक नमस्त्रार है कि जिमकी सवार्व तस्त्र प्रक्ष्यणांते प्रमतकालने नहीं प्राप्त किया ऐसे व्यक्ति नोक्तमार्वको समस्त्रात प्रथस प्रश्न हुंबा है तथा इस ओरकी द्वित प्रति है। प्रव आंतरिक हुवक्ते नह भावना है कि वारका उपवेक्ति मार्ग मेरे प्रश्तरमें क्यवन्त रहे तथा उत्त पर क्रवतिहत क्रवें

हि भागाद भुक्ताय बीट सिंक संक्ष्मप्रकृष नमीबन्द पाटनी मबान मन्त्री— बी मगनमन द्वीयसास पाटनो दि द्वीन पारमार्बिक हुन्छ मारोह ( मारवाह )

## प्रकाशकीय निवेदन

### (दूमरी आवृत्ति )

ध्राज विशेष प्रसन्नताका विषय है कि हमारे घ्राराघ्य मूल ग्रन्थकर्ता परमगुरु श्री मर्वज्ञदेव, उत्तर ग्रन्थकर्त्ता श्री गणघरदेव-प्रतिगणघरदेव के वचनानुसार प्राप्त जो निर्मल तत्त्वज्ञान सिहत मोक्षमार्गका उपदेश उनमें सारभूत जो परमागम शाख हैं उनमें से भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव विरचित श्री प्रवचनसारजी शास्त्रका दूमरीवार सुन्दर ढंगसे प्रकाशन हुग्रा।

यह शास्त्र श्री प्रमृतचद्राचायंदेवकृत तत्त्वप्रदीिपका टीका सिहत है, जिसका गुजराती भाषामे प्रक्षरश प्रनुवाद भाई श्री पं० हिमतलाल जेठालाल शाह, बी., एस सी. (सोनगढ़) के द्वारा हुप्रा है, उसीका यह हिन्दी प्रनुवाद है।

[ इसकी प्रथमावृत्ति श्री पाटनी ग्रन्थमाला, मारोठके द्वारा वि० सं० २००६ में छपी थी उसका प्रकाशकीय निवेदन साथमें है उसको ग्रवश्य पढ लीजिये ताकि ग्रात्मार्थी पं० भाई श्री हिमतलालजी का भी परिचय मिलेगा।

इस ग्रन्थमे सर्वज्ञ वीतराग कथित ज्ञान-ज्ञेयका स्वरूप, ग्रुण श्रीर पर्यायोका स्वरूप तथा मोक्षमार्गका स्वरूप अत्यन्त निखरे हुए ज्ञानवेभव के द्वारा वतलाया गया है, उसे मुसंगत नय-प्रमाणरूप युक्ति श्रीर श्रनुभव प्रमाणके द्वारा श्रात्महितार्थ समभ्तना चाहिये।

सच्चा मोक्षमार्ग तो एक ही प्रकारका है, दो प्रकारका है ही नहीं, ऐसा भगवान श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव प्रवचनसार ज्ञान श्रीधकार गा० ६२; ज्ञेय श्रीधकार गा० १६६ में तथा चरणान्योग सूचक चूलिका गा० २३६ में कहते हैं श्रीर इन गायाश्रोंकी टीका में श्री श्रमृतचद्राचार्य लघा श्री जयसेनाचार्य भी यही बात कहते हैं। श्रतः दो मोक्षमार्ग हैं ऐसी मान्यता श्रसत्य है किन्तु जिनागममें कथन दो नयाश्रित होनेसे मोक्षमार्गका निरूपण उपादान-निमित्तका ज्ञान कराने के लिए दो नयोंके श्राश्रित किया है। एक नय उपादानका श्रीर एक नय निमित्तका ज्ञान कराते हैं। दोनों नयोका ज्ञान किये बिना प्रमाणज्ञान हो सकता नहीं।

श्री ग्रमृतचन्द्राचार्यने तत्त्वार्थसार ग्र० ६ गा० २ में कहा है कि—"निश्चयव्यवहाराम्यां मोक्षमार्गो द्विचा स्थितः । तत्राद्य साघ्यरूप स्याद् द्वितोयस्तस्य साघनम्।" वहाँ साधनका प्रथं निश्चय साघन नहीं है किन्तु व्यवहारनयका कथन होनेसे व्यवहार साघन है। व्यवहार साधनका प्रयं निमित्त, वहिरंगसाधन, वाह्यसाघन, बाह्य सहकारी कारण, ग्रभूतार्थ कारण ग्रादि है। निश्चय साघन ग्रथीत् व्यादान कारण तो ग्रपने ग्रात्माका ग्राश्यय हो है।

स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा गा० २३० में कहा है कि "मनतर पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य उपादान कारणरूपसे प्रवितित होता है घोर वही द्रव्य जब मनंतर उत्तरवर्ती परिणामसे युक्त होता है तब नियमसे कार्यरूप होता है।" जब साधक झात्मा स्वसन्मुखताका तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तब क्ष्मना पूर्व परिचान को स्रोक्तिक पुढिते पुट्य बीच बच्च प्रपादन कारल है और अनंतर अन्यवर्धी विसेव पुढ परिखासने पुट्य वही बीच बच्च निवससे उपावेग क्ष्मांत् व्यवंक्य है। इवसिये क्ष्मांत्र वंसारकी इस गावावा क्षम् ऐसा है कि निक्षय मोसलायें तो उपादानका पुढ कार्यकर है और व्यवहार मोसमायें प्रस्ता निमित्तमात्र है। सतः वास्तवमें त्रोजनायं एक ही है।

जनावार्थिक सबन परस्पर निष्ठ हैं हो नहीं। समयतार तथा प्रवचनतारमें की सम्तवाद्राज्ञायं एक हो मोलावार्य है सम्ब नहीं है" ऐसा कहें और वहीं बावार्य सर्व्यक्रिकें 'मोलावार्य हैं ऐसा वास्तवमें कहें—ऐसा मानना धनृष्ठित हैं। इवस्थि हरेकें स्थानपर नयविभाग द्वारा किस स्रपेक्षाले कथन है वह स्वाहायीको समभ्या वाह्यि । को कीव स्ववहारक्य मोलावार्यों सुद्धि सालते हैं वह निष्ठ सांक्षिक्य स्थावान्ये सुद्धि न नानकर निष्यक्षें सर्वात् रागते सुद्धि मानते हैं। वह स्थावान्य सौर निमिक्त होनोंको एक ही बालते हैं को मिन्सा है।

निमित्तकप कारन स्वपादानकप प्रकार्य कुछ कर तकता नहीं है ऐसा जनवनसार वान्छ १९६ जी डीकार्ने कहा है। वहां कहा है कि कर्मकप परिचमित होनेकी स्वतिवास पुवनत्तरकंक, तुस्य क्षेत्रावनाही जीवके परिचाम मात्रका—जो कि वहिर्दम साधन है, उसका-जानव केकर, जीव उनको परिचमानेवाला नहीं होने पर भी, स्वयमेव कर्ममावसे वरिचमित होते हैं। " सता तिब होता है कि निमित्तसे ज्यादानमें हुछ भी विकेशता—स्वतिवासना सामी नहीं।

विद्वी से प्रकाशित मोलमार्ग प्रकाशक प् कृ १६४-६६ में निष्ण है कि "को मोलमार्थ की वार्ती मोलमार्थ को प्रोजनार्थ निकल्प को प्रकाशकार है। वहाँ सांचा मोलमार्थ को प्रोजनार्थ निकल्प को जिल्लाकांग्रस्तार है वार वहाँ को मोलमार्ग तो है नाहीं परन्तु मोलमार्गका निमेस है वा व्यवसार है ताकी उपवारकार मोलमाप वहित्र सो व्यवसार मोलमार है वार्ती निकल्प व्यवसार वेदा हो स्थान है। सांचा निकल्प सी निक्ष्य उपवार निकल्प सी व्यवसार मोलमार सी व्यवसार मोलमार के व्यवहार नोलमार को व्यवसार नोलमार वालमा। एक निकायकांग्रसार्थ है एक व्यवहार नोलमार है। है वेदा मोलमार्थ मानमा किया है। वहरि निकल्प य्यवहार बोकनिक उपवार मोलमार्थ है वहरि निकल्प यानमार्थ है वहरि का वालमार्थ मानमा किया है। वहरि निकल्प यानहार बोकनिक उपवार स्थान है। वहरि निकल्प यानमार्थ सामनार्थ है वहरि निकल्प यानमार्थ सामनार्थ है वहरि वहरि का प्रकार है वहरि निकल्प यानहारका स्थान है। वहरि निकल्प यानहारका स्थान हो। वहरि निकल्प यानहारका स्थान है। वहरि निकल्प यानहारका स्थान है। वहरि निकल्प यान है। वहरि निकल्प यान हो। वहरि निकल्प यान हो। वहरि निकल्प यान है। वहरि निकल्प यान है। वहरि निकल्प यान है। वहरि निकल्प यान हो। वहरि निकल्प यान है। वहरि निकल्प यान है। वहरि निकल्प यान है। वहरि निकल्प सी निकल्प यान है। वहरि निकल्प सी निकल्प यान है। वहरि निकल्प निकल्प यान है। वहरि निकल्प

"बरहारोऽभूदरचो सूदरचो देखिळच सुद्धचन्नो" गा॰ ११

वर्ष---व्यवहार अनुतार्व है। ताशस्त्रकपको न निक्ष है। किसी क्षेत्रा क्ष्यवारकरि क्षम्यवा निक्ष है। वहरि गुडमब को निश्यव हैसी नृतार्थ है। वैसा क्ष्युका स्थक्त हैसीका निक्ष है देने इनि बोक्रनिवा (-निश्यव व्यवहार बोमॉका ) स्वकृप सी विश्वहता लिए है।"

क्षण योगी तब जावाब करने बोग्य नहीं हैं कारण कि दोनींका स्वकृप सक्कम क्षित्रक कीर कावाब निवा भिन्न है। निवासनय बीर उत्पन्नहरमत्र दोनीं तब सम्बन्ध सुनताल प्रमासके मेद होनेसे दोनो साथ साथ होते हैं, किश्तु प्रथम व्यवहार ग्रीर बादमे निश्चय ऐसा कभी नहीं होता ।

व्यवहारनय ग्रीर उसके विषय-( शुद्धि-ग्रशुद्धिके भेद ) साधक दशामें भूमिकानुसार ग्राते हैं, वे जानने के लिये प्रयोजनवान हैं किन्तु ग्राध्य करने योग्य नहीं हैं। क्योकि व्यवहारनयके ग्राध्यका फल संसार है; ग्रतः ग्राध्य करने योग्य तो नित्य एकरूप पूर्ण विज्ञानघन ज्ञायक स्वरूप ही है जो शुद्ध निश्चयनयका विषय है।

शाखमें सवंत्र शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, प्रागमार्थ ग्रोर हेय-उपादेय सहित भाषार्थको समसकर परमार्थको ग्रहण करनेका विधान है। चारो श्रनुयोगमय जैन शाखोका तात्पर्य वीतरागता हो है। तीनोंकाल सर्वश्रदेव कथित वीतराग विज्ञानमय रत्नत्रयसे ही आत्महित की प्राप्ति होती है किन्तु सरागता ( द्धभाशुभभाव ) से आत्महितकी प्राप्ति कभी भी, किंचित् भी नहीं होती ऐमा ( अस्ति नास्ति सहित ) निःसंदेह निर्णय प्रथमसे ही करना चाहिये।

शुभाशुभ राग ज्ञानीको भी श्रमुक भूमिका तक श्राते हैं, किन्तु उससे परमार्थतः शुद्धिके श्रशक्य सवर-निजरा कभी भी नहीं होती, कारण कि वह श्रास्रवतत्त्व है, बधका कारण है। प्रवचनसार गा० १२४ की टोकामे धर्मी जीवके शुभभावरूप कमें चेतनाका फल निम्नप्रकार कहा है "तस्यफलं सौख्यलक्षणाभाविद्वकृतिभूतंदु खम्। श्रर्थात् उसका फल विकृति (-विभाव) भूत दु ख है, क्यों क वहां सुखके लक्षणका श्रभाव है।" इसलिये जिसका फल दुःख हो वह धमं या धमंका कारण कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता।

जहाँ चरणानुयोगमे धर्मीजीवके व्यवहाररत्नत्रयरूप शुभ रागको परंपरा मोक्षका कारण व्यवहारनयसे कहा हो या सहचर-निमित्तकारण कहा हो वहाँ ऐसा समक्षना चाहिये कि पर्याय अपेक्षा पूर्ण शुद्धका साक्षात् कारण तो वर्तमान स्वद्रव्याश्रित निश्चय अपूर्ण शुद्धता हो है किन्तु सवज्ञ बीतरागदेवने जिसप्रकारके व्यवहाररत्नत्रय आदि कहे हैं उसको उपचारसे ( असद्भूत-व्यवहारनयसे ) परम्परा मोक्षका कारण इसलिये कहा है कि इस हो प्रकारके शुभराग शुद्धताके उसकालमे निमित्त होते हैं, और उसीका श्रभाव करते करते मोक्षदशा तकको शुद्धता स्वाश्रयरूप निश्चयसे हो प्रगट होगी।

किसी भी दिगम्बर जैनाचार्यके कथनमें परस्पर विरोध नहीं है। नय विभाग धौर प्रयोजन समभकर सर्वत्र वीतरागता, यथार्थता और स्वतंत्रता ही ग्रहण करनी चाहिये।

इस ग्रन्थके गुजराती प्रकाशनमें संस्कृत टीकाका सशोधन तो पूर्वमें हो चुका था किन्तु फिर जांचनेके कायमें 'जैन साहित्य शोध सस्था' श्री महावीर भवन ( जयपुर ) की सशोधितप्रतिका उपयोग किया है मतः उस सस्थाके व्यवस्थापक श्री डाँ० कस्तूरचढजी काशलीवाल माविका हम मानार नालते हैं। सावरा∸वस्पुर निवाली की नेबोचन्त्रकी वसनी, ज्वालवंकी **की वश्यक्रक** होरालाल दि० वैन पारनाविक टस्ट मारोठने क्यानी बन्दनाला**के प्रवचनवारावि कव कन्य** खायनेकी सनुवति प्रवान की है सतः जायका सावार नानता हूँ।

इस प्रत्यका प्रव्या तरह ससीयन करनमें प्रकार क्ष्मुस्य समय देनेवाले की पं विज्ञासके नाईका हम क्षानार मानते हैं। यह शब्द तैयार होनमें बास अन हारा कुछ प्रेस नैदर वैकार करकी क्षादि से क्षात तक की सब क्ष्मायामें संपूर्ण सहयोग देनेवाले वा कृष्मावर्षकर्यी जैनका की मैं कावाद नानता हूँ। वी नेमीयनक्षी वाकसीयान तथा की पांचुनालकी नालक की करन क्षिकर्य, नवनर्यक-किनामा को भी इस प्रकारन में उत्तम सहयोग के लिये क्षायार वानका हूँ।

इत बाक्का विकेच प्रचार हो यस हेतुते बागवानमें को रक्का विश्व वातावीकी कोर के बाई है वन सबका बाजार मानता हू । बंदमें नक्क प्रार्थना है कि इत बाखका निजय-बहुनान बादि बानतवार सक्कित क्या कीर्य

अम्बात करें और निमन नेव विज्ञानके बसद्वारा स्वतानुक्त होकर निक्र अस्मित्त करें ।

बीर निर्वाख सं• २४६१ मंगसर **दि**री १० काराय महावीर बीबा करवालक दिवस नवनीतकाड छी॰ इवेरी म्युक्स— जो विश्वार चैत्र स्थानाम जीवर दुस्य सोनगढ़ (सीटाड्र)



### — श्री वीतरागगुरवेनमः —





भगवान कुन्दकुन्दाचायंदेवप्रणीत यह प्रवचनसार नामक शास्त्र 'द्वितीय श्रुतस्कंघ' के सर्वोत्कृष्ट आगमोमे से एक है।

द्वितीय श्रुतस्कघकी उत्पत्ति कैसे हुई यह पट्टाविलयोके श्राघारसे संक्षेपमे हम सब विचार करें:---

बाजसे २४७४ वर्ष पूर्व इस भरतक्षेत्रकी पुण्य भूमिमे जगत्पूज्य परम मट्टारक भगवान महावीरस्वामी मोक्षमार्गका प्रकाश करनेके लिये समस्त पदार्थीका स्वरूप अपनी सातिशय दिव्यघ्विन के द्वारा प्रगट करते थे। उनके निर्वाणके बाद पांच श्रुतकेवली हुये, जिनमेंसे श्रन्तिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु थे। वहां तक तो द्वादशाग शास्त्रकी प्ररूपणासे निश्चय—व्यवहारात्मक मोक्षमार्ग यथार्थरूपमें प्रवित्त रहा। तत्पश्चात् काल दोषसे क्रमश श्रगोके ज्ञानकी व्युच्छित्ति होती गई श्रौर इसप्रकार अपार ज्ञानसिंधुका बहुमाग विच्छिन्न होनेके बाद दूसरे भद्रबाहुस्वामी-श्राचार्यकी परिपाटी (परम्परा) में दो समर्थ मुनि हुये। उनमेंसे एकका नाम श्रीधरसेनाचार्य श्रीर दूसरेका श्री गुण्वादाचार्य था। उनसे प्राप्त ज्ञानके द्वारा उनकी परम्परामें होनेवाले आचार्योंने शास्त्रोकी रचना की श्रीर वीर मगवानके उपदेशका प्रवाह चालू रखा।

श्रीधारसेनाचार्यको अग्रायणीपूर्वके पचम वस्तुअधिकारके महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्राभृतका ज्ञान था। उस ज्ञानामृतमेसे क्रमश उनके बादके आचार्यो द्वारा षट्खण्डागम, धवल, महाधवल, जयधवल, गोम्मटसार, लिंबसार, क्षपणासार आदि शास्त्रोकी रचना हुई। इसप्रकार प्रथम श्रुतस्कधकी उत्पत्ति हुई। उसमे जीव ग्रीर कमके सयोगसे होनेवाली ग्रात्माकी ससार पर्यायका,—गुण्स्थान, मार्गणा ग्रादिका-वर्णन है, पर्यायाधिक नयको प्रधान करके कथन है। इस नयको ग्रशुद्ध द्वयाधिक मी कहते हैं, और ग्रध्यात्म भाषामे श्रशुद्ध निश्चयनय अथवा व्यवहार कहते हैं।

श्रीगुण्धर आचार्यको ज्ञानप्रवादपूर्वके दशमवस्तुके तीसरे प्राभृतका ज्ञान था। उस ज्ञानमें से बादके ग्राचार्योंने क्रमशः सिद्धान्त-रचना की। इसप्रकार सर्वज्ञ भगवान महावीरसे चला श्रानेवाला ज्ञान आचार्य परम्परासे भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवको प्राप्त हुग्रा। उन्होने पचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, अष्टपाहुड आदि शास्त्रोंकी रचना की। इसप्रकार द्वितीय श्रुतस्कष्मकी

स्तरपति हुई। स्वर्धे आमको प्रधान करके बुद्ध प्रव्याधिक नयसे कवन है.—प्रारमाके बुद्धस्यक्तकः बरान है।

भगवान कृत्वकृत्याचार्य विकम सवत्के शारवर्षे हुये हैं। दिनस्वर जैन परस्परार्वे व० कृत्वकृत्याचार्यका स्वान सर्वोत्कृष्ट है।

> मंगस भगवान् बीरो मगर्स भौतमो मणी । मंगलं कुन्यकुन्यामीं जैनवर्मोऽस्तु मंगसम्॥

यह रमोक प्रत्येक वियन्तर कैन, साझस्वाच्यायके बारकों मगताचरएके क्याँ वोक्का है। इससे सिख होता है कि सबँब नमवान भी महाबीर स्वामी और भी पीतम-वज्ञवरके क्यान्त स्वाम हो। विवस्त की साझ प्रयमेको कुन्वकुन्याचार्वको परस्याका कहलामिने गौरक मानते हैं। भगवान् कुन्वकुन्याचार्वको परस्याका कहलामिने गौरक मानते हैं। भगवान् कुन्वकुन्याचार्वके खाख साखात् वर्णकर देवके नवन तिरुते ही प्रमाणपुर माने कार्षे हैं। उनके बाब होनेशाने प्रवकार बाच्यों करने किसी क्या की सिख करनेक सिये कुन्वकुन्याचार्यके साखां प्राप्त केते हैं इसनिये वह क्यान निर्वाद किस हो चाता है। उनके बावके सिखे नवे प्रयोगि उनके साखार्मि है बहुतते प्रवत्यक्त सिये की की स्वी है। बाता है। उनके बावके सिखे पर प्रयास कुन्वकुन्याचार्यने प्रयोग उपमानमीमें तीर्वकर देविक हारा प्रकर्मण उपमोक्तय सिखालोंको सुरक्षित कर रखा है धौर मोससागको स्विक रखा है।

विक्रम धंवत् १६० में होनेवाले श्री वेववेतावार्यने ध्रपने वर्धनवाद नाजक वंवमें कहा है कि—क 'विदेह शेतके वर्धमात गिर्वटर शिमवर स्वामीके श्रमवस्तरणमें बाकर सी प्रधानिवालय (कुल्ल्युश्यावार्य) ने स्वयं प्राप्त किये गये जानके हारा बोच न दिवा होता तो प्रतिवाल श्रमें आपंत्री के स्वास्त है पर प्रधान स्वतंत्र है विकर्ण हुन्युश्यावार्यको किल्लाक श्रमक कहा वहा है। की सुत्तावरपुष्टिक वद्याप्त टीकाके धंत्री मिकाहे कि-प्रधानिक कुल्लुक्षावार्य सक्ष्तीवावार्य एकावार्य और गृह्यिक स्वास्त व्यवेत प्रधान से प्रधानक और श्रम कावार्य वक्षत्रेकी व्यक्ति प्राप्त थी और विकर्ण प्रधान के स्वतंत्र स्वतंत्र से सक्ष्ति क्षत्र स्वतंत्र से स्वतंत्र से स्वतंत्र से से स्वतंत्र से स्वतंत्य से स्वतंत्र से से स्वतंत्र से से स्वतंत्र से स्वतंत

भगवान कुम्बकुम्बाबार्यको मक्ष्माको प्रशस्ति करनेवाले ऐसे प्रतेवानेक स्वलेख जैन साहित्यक्षे विकते हैं। वर्ष सिकालेकों— में भी उत्लेख पाला बाता है। इसप्रकार इस देखते हैं कि समातन जैन संज्ञावर्गे कनिकाल स्वस प्रभवान कुम्बकुम्बाधार्यका बहितीस स्थान है।

पून श्लीकर्क निवे देखिये प्रतः १४ । —विमा तैयों के उत्सीख के निवे पृतः १३ देखिये ।

भगवान कुन्दकुन्दाचायं द्वारा रचित अनेक शास्त्र हैं, जिनमें से थोडे से वर्तमानमे विद्य-मान हैं। त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञदेवके मुखसे प्रवाहित श्रुतामृतकी सरितामेसे भर लिये गये अमृतभाजन वर्तमानमे भी ध्रनेक आत्मार्थियोको आत्मजीवन प्रदान करते हैं। उनके समयसार, पचास्तिकाय और प्रवचनसार नामक तीन उत्तमोत्तम शास्त्र 'नाटक त्रय' प्रथवा 'प्राभृत त्रय' कहलाते हैं। इन तीन परमागमोमें हजारो शास्त्रोका सार आजाता है। भ० कुन्दकुन्दाचार्यके बाद लिखे गये अनेक ग्रन्थोके बीज इन तीन परमागमोमे विद्यमान हैं, —ऐसा सूक्ष्म दृष्टिसे ध्रभ्यास करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है। श्री समयसार इस भरतक्षेत्रका सर्वोत्कृष्ट परमागम है। उसमे नवतत्वोका शुद्धनयकी दृष्टिसे निरूपण करके जीवका शुद्ध स्वरूप सर्व प्रकारसे—आगम, युक्ति, अनुभव श्रीर परम्परासे—श्रति विस्तारपूर्वंक समभाया है। पचास्तिकायमे छह द्रव्यो और नव तत्वोका स्वरूप सक्षेपमें कहा गया है। प्रवचनसारमें उसके नामानुसार जिन प्रवचनका सार सगृहीत किया गया है। जैसे समयसारमे मुख्यतया दर्शनप्रधान निरूपण्या है उसीप्रकार प्रवचनसारमे मुख्यतया ज्ञानप्रधान कथन है।

श्री प्रवचनसारके प्रारममें ही शास्त्रकर्ताने वीतरागचारित्रके लिये ग्रपनी तीत्र आकांक्षा व्यक्त की है। बारंबार मीतर ही भीतर ( अतरमे ) डुबकी लगाते हुये ग्राचार्यदेव निरंतर भीतर ही समाये रहना चाहते हैं। किन्तु जब तक उस दशाको नही पहुँचा जाता तब तक ग्रतर अनुभवसे सूटकर बारवार बाहर भी आना हो जाता है। इस दशामे जिन अमूल्य वचन मौक्तिकोकी माला गुँथ गई वह यह प्रवचनसार परमागम है। सम्पूर्ण परमागममे वीतराग चारित्रको तीव्राकाक्षाकी मुख्यव्विन गूज हो है।

ऐसे इस परम पिषत्र शास्त्रके मध्य तीन श्रुतस्कध हैं। प्रथम श्रुतस्कधका नाम ज्ञानतत्त्व प्रज्ञापन है। अनादिकालसे परोन्मुख जीवोंको कभी ऐसी श्रद्धा नहीं हुई कि 'मैं ज्ञानस्वमाव हूँ और मेरा सुख मुक्तमें ही है।' इसोलिये उसकी परमुखापेक्षी—परोन्मुखवृत्ति कभी नहीं टलती। ऐसे दीन दुखी जीवो पर आचायंदेवने करुणा करके इस श्रिषकारमें जीवका ज्ञानानदस्वभाव विस्तारपूर्वक समभाया है; उसीप्रकार केवलीके ज्ञान और मुख प्राप्त करनेकी प्रचुर उत्कृष्ट मावना बहाई है। "क्षायिक ज्ञान ही उपादेय है, क्षायोपशिमकज्ञानवाले तो कर्मभारको ही भोगते हैं, प्रत्यक्षज्ञान ही ऐकान्तिक सुख है, परोक्षज्ञान तो अत्यत श्राकुल है, केवलीका अतीद्रिय सुख ही सुख है, इद्रियजनित सुख तो दुःख ही हैं; सिद्ध भगवान स्वयमेव ज्ञान, सुख थ्रोर देव हैं, घातिकर्म रहित भगवानका सुख सुनकर भी जिन्हें उनके प्रति श्रद्धा नहीं होती वे श्रमव्य (दूरमव्य) हैं" यो श्रनेकानेक प्रकारसे श्राचायंदेवने केवलज्ञान श्रोर श्रतीद्रिय, परिपूर्ण सुखके लिये पुकार की है। केवलीके ज्ञान श्रोर श्रानंदके लिये आचायंदेवने ऐसी भाव भरी धुन मचाई है कि जिसे सुनकर—पढकर सहज ही ऐसा लगने लगता है कि विदेहवासी सीमधर मगवानके निकटसे, केवली भगवतोके मुडमेंसे भरतक्षेत्रमें श्राकर तत्काल ही कदाचित् श्राचायंदेवने यह अधिकार रचकर श्रपनी हृदयोगियां व्यक्तकी हो इसप्रकार ज्ञान और सुखका श्रनुपम निरूपण करके इस अधिकार रचकर श्रपनी हृदयोगियां व्यक्तकी हो इसप्रकार ज्ञान और सुखका श्रनुपम निरूपण करके इस अधिकार स्वकर श्रपनी ह्रदयोगियां व्यक्तकी हा अपीर

मुक्त हो क्षेत्र तथा श्रद्धा कराई है, और संतिम नावार्थीमें मोह-राव-देवकी मिर्मूख सवार्थ उपाव संक्षेत्रमें बतावा है !

वास्तवर्गं प्रवचनतारमें वांख्य वह प्रव्यवामान्य निक्यस्य स्वस्त्य व्याव्यास्त्रवीय प्रकार प्रविवाद है। इसप्रकार प्रवचनामान्यने जानक्यों सुदृढ़ चुनिका रचकर, प्रवा निकेषक सकावाच्या वर्शन प्राख्यादिसे नीवकी मिन्नदा, नोव वेहादिका—कर्त्ता कारक्यिता समुजोक्य नहीं है—वह पास्का विकता वीवको पुदृश्तिपाटका वक्त त्या निजयर्थका स्वक्त चुड़ास्त्राको क्या प्रकार वेश्वता वाला कार्यका क्या प्रवाद जानक विवाद विकाद विवाद क्या विकाद विवाद क्या विकाद विवाद क्या विवाद क्या विकाद क्या विवाद क्या विवाद क्या विवाद क्या विवाद क्या विवाद क्या व्याव क्या व्याव

विषयका प्रतिपादन इतना त्रीड़ सवाथ बहुराई पुत्त, नर्गल्यकों त्रीय व्यवस्थित है कि वह पुत्रुकों उपयोगको तीवल बनाकर जातरनाकरको नंतीय बहुराईमें वे वाला है। कियी क्यक्तिके पुत्रुकों निवस्त्रवायररनको प्रति कराता है और जरि कोई सामस्य पुत्रुक वहां तक स क्यूंच को तो वसके पुरस्कें भी इतनी नहिमा तो सनस्य ही यह कर सेती है कि मृत्युक्ताव्य स्टब्स और कार है। संस्थार सो पुत्रुक्तावार्यवेश और तीकाकाय सी व्यवस्थायनार्विकके सुकारी प्रवाहित मृत्यंकाने तीर्वकरके और मृत्युक्तावार्यकों सिरहको पुत्रा विद्या है।

तीनरे भूनावयका जान परकानुगोननुषक पूरित्या है। सुक्षेत्रशीची *कृषिकी संवर्श* स्थाने प्रमुख्य किन प्रशास्त्रा यूर्णेत्रशीय वर्षता है सीर बाय ही स्थान स्थानका सहस्त्री सेसी किसारें नवं रुगिते होती है यह स्थानें स्थित स्थाननुष्टार स्थानन्त्रशास स्था है सीका सहस्त्र स्थानेंसी जिनोक्त विधि, ग्रंतरग सहज दशाने अनुरूप विहरगयथाजातरूपत्व, अट्टाईस मूलगुण अतरंग-विहरंग छेद, उपिधिनिषेघ, उत्सगंअपवाद, युक्ताहार विहार, एकाग्रतारूप मोक्षमागं, मुनिका ग्रन्य मुनियोंके प्रतिका व्यवहार, इत्यादि अनेक विषय इसमे युक्ति सिहत समकाये गये हैं। ग्रथकार श्रोर टीकाकार आचायंयुगलने चरणानुयोग जैसे विषयका भी आत्म द्रव्यको मुख्य करके, शुद्धद्रव्यावलम्बी अतरग दशाके साथ उन उन कियाश्रोका श्रथवा शुभ मार्वोका सबंध दिखलाते हुये, निश्चय व्यवहारकी सिंघपूर्वक ऐसा चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है कि आचरणप्रज्ञापन जैसे अधिकारमें भी मानों कोई शातरस भरता हुन्ना अध्यात्मगीत गाया जा रहा हो,—ऐसा ही लगता रहता है। आत्मद्रव्यको मुख्य करके ऐसा मधुर, ऐसा सयुक्तिक, ऐसा प्रमाणभूत, साद्यत शांतरस भरता हुन्ना चरणानुयोगका प्रतिपादन अन्य किसी शास्त्रमें नहीं है। हृदयमें भरे हुये श्रनुभवामृतमें ओतश्रोत होकच निकलती हुई दोनो आचार्यो देवोकी वाणोंमे कोई ऐसा चमत्कार है कि वह जिस जिस विषयको स्पर्श करती है उस उस विषयको परम रसमय, शीतल—शीतल श्रीर सुधास्यंदी वना देती है।

इसप्रकार तीन श्रुतस्कधोमें विभाजित यह परम पवित्र परमागम मुमुक्षुओको यथार्थं वस्तुस्वरूपके समभतेमे महानिमित्तभूत है। इस शास्त्रमें जिनशासनके अनेक मुख्य मुख्य सिद्धांतोके बीज विद्यमान हैं। इस शास्त्रमें प्रत्येक पदार्थंकी स्वतत्रताकी घोषणा की गई है तथा दिव्यध्वनिके द्वारा विनिगंत श्रनेक प्रयोजनभूत सिद्धातोका दोहन है।

परमपूज्य कानजी स्वामी अनेकबार कहते हैं कि—"श्री समयसार, प्रवचनसार, नियमसार वादि शास्त्रोंकी गाथा गाथामे दिव्यध्वनिका सदेश है। इन गाथाओं इतनी श्रपार गहराई है कि उसका माप करने अपनी ही शिक्तका माप होजाता है। यह सागर गभीर शास्त्रोंके रचयिता परमकुपालु श्राचायंदेवका कोई परम अलोकिक सामथ्यं है। परम अद्भुत सातिशय अन्तर्वाह्य योगोंके विना इन शास्त्रोंका रचा जाना शक्य नहीं है। इन शास्त्रोंकी वाग्गी तेरते हुये पुरुषकी वाग्गी है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। इसकी प्रत्येक गाथा छट्टे—सातवें गुग्गस्थानमें भूलते हुये महामुनिके श्रात्मान्त्रमं निकली हुई है। इन शास्त्रोंके कर्ता भगवान कुन्दकुन्दाचायंदेव महाविदेह क्षेत्रमें सवंज्ञ वीतराग श्री सीमचर भगवानके समवसरग्रमें गये थे, श्रीर वहाँ वे श्राठ दिन रहे थे, यह बात यथातथ्य है, अक्षरशा सत्य है, प्रमाग्गसिद्ध है। उन परमोपकारी आचायंदेवके द्वारा रचित समयसार, प्रवचनसार, आदि शास्त्रोंमें तीयंकर देवकी ऊंकारध्वनिमेंसे ही निकला हुशा उपदेश है।"

भगवान कुन्दकुन्दाचार्यकृत इस शास्त्रकी प्राकृत गायाओंकी 'तत्त्वदीपिका' नामक सस्कृत टीका श्री अमृतचन्द्राचार्य (जो कि लगभग विक्रम सवत् की १० व शतान्दीमें होगये हैं ) ने रची है। जैसे इस शास्त्रके मूलकर्ता अलौकिक पुरुष हैं वैसे ही इसके टीकाकार भी महा समर्थ भाचार्य हैं। उन्होंने समयसार तथा पचास्तिकायकी टीका भी लिखी है श्रीर तत्वार्थसार, पुरुषार्थसिद्धघुपाय आदि स्वतत्र ग्रंथोकी भी रचना की है। उन जैसी टीकार्ये सभी तक किसी छन्य जैनशास्त्रकी नहीं हुई है। उनकी टीकाओं के पाठकको उनकी सम्यात्मरसिकता, सास्मानुभव, प्रखर विद्वत्ता, वस्तुस्वरूपको स्थायपूर्वक सिद्ध करतेकी अवाधारक चिक्त, विश्वास्त्रका अस्यान वंगीय वाल, स्ववहारका संविद्ध तिकपास करतेको विश्वासकि और उत्तर वाल्य विश्वास पूर्व करते कर व्यक्ति है। त्रशीर रहस्योको अस्यान संसेपमें सर देनेकी उनकी चिक्त विश्वासोको वायव्यास्त्रिका क्षेत्र देते हैं। उतकी देवी टोकार्स स्वास्त्रका क्षेत्र देते हैं। उतकी देवी टोकार्स स्वास्त्रका क्षेत्र वायव्यास्त्रका क्षेत्र वायव्यास्त्रका स्वास्त्रका स्

भी प्रमृतकशाकाय द्वारा रिवत काम्य भी प्राम्यास्य ग्रीव पास्तानुकाली वस्तीनी अरपूर है। भी समयसारको टीकामें प्रानेवाले कान्यों (कत्तवाँ) ने भी प्रयक्षवर्षय वेते कर्त्य मुनिवरों पर गहरी छाप जमाई है और आज भी सरकारत तथा कन्यास्य सत्ते करे हुने वे कड्ड कता प्रध्यास्य तिक्रीके हर्यके तारको सन्तन्तना वालते हैं। ग्राम्यस्यकृतिके क्यामें भी बहुतक्तान वालते हैं। ग्राम्यस्यकृतिके क्यामें भी बहुतक्तान वालते हैं। ग्राम्यस्यकृतिक क्यामें भी बहुतक्तान वालते हैं। ग्राम्यस्यकृतिक क्यामें भी बहुतक्तान वालते हैं।

प्रवचनमारमें नगवान हुन्दकुमाणायेदेवने २७४ वावामोंकी रचना माह्यते की है। व्यवस्था समूनवादावायने तरवलीपका नामक तवा भी वन्नवेनाणावेने तास्ववेद्यतिनामक वंत्यस्य श्रीकों को रचना की है। यी पीर हेमराजनी ने तस्ववेपिकाका जावार्ष हिस्तीने निका है, विकास काम वानाववेष नामा टीका रचना है। विकास वन्तर १८६६ में भी वरतम्युवन्नवादक सम्बद्ध काम हारा प्रकासित हिन्दी नवनतारमें मूल गावार्थ दोनों तरकत दिन्दी, भीव भी हेमराजकी कृष्ट हिम्म वानाववेष नामा टीका पूर्वत हुई है। यन वत्त नवक वर्तने विवा है), वंत्रस्थ वावार्थ वनवा नुमराती वद्यानुवाद (जो परिवाहकपर्ने इत प्रचक्त वर्तने विवा है), वंत्रस्थ तथा वनवा नुमराती वद्यानुवाद (जो परिवाहकपर्ने इत प्रचक्त वर्तने विवा है), वंत्रस्थ तथा विवाह दोना ने स्वत्रस्थ वर्तन वर्तने वर्तन नामा व टीकाका प्रवाहण प्रवाही प्रवृत्ता वर्तन है। वर्तन वर्तन

वर प्रनुपार भारतेका नहामान्य पुत्रे शान हवा जो कि मेरे निवे सरवाना हुर्वका कार्यक्ष है। पानपुत्र भाग त्यपुति भी कामती स्वामीके साथवने प्रमा तहन सावका समुवाद हुवा है। अनुसार भारतेका मार्ग्ये प्रस्ति नुन्दे पुत्रक्वाद सहाराय भी के ही शाम हुई है। परमोपकारी बड़ी गुरुदेवके पिवत्र जीवनके प्रत्यक्ष पिरचयके विना और उनके ग्राध्यात्मिक उपदेशके विना इस पामर को जिनवारों के प्रति लेशमात्र भी भक्ति या श्रद्धा कहाँ से प्रगट होती ? भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेव ग्रीर उनके शास्त्रों को रचमात्र मिहमा कहाँसे ग्राती ? तथा उन शास्त्रों का ग्रंथ दूं ढ निकालने की लेश मात्र शक्ति कहाँसे वाती ? इसप्रकार अनुवादको समस्त शक्तिका मूल श्री गुरुदेव हो होने से वास्तवमे तो महाराज श्री की अमृतवारों का प्रवाह ही—उनसे प्राप्त अमूल्य उपदेश ही—यथा समय इस अनुवादके रूपमे पिरएत हुआ है। जिनके द्वारा सिचित शक्तिसे ग्रीर जिनका पीठपर वल होने से इस गहन शास्त्रके अनुवाद करने का मैंने अति साहस किया और जिनकी कृपासे वह निर्विष्टन समाप्त हुआ उन परमपूज्य परमोपकारी श्री गुरुदेव (श्री कानजी स्वामी) के चरगारिवन्दमें श्रित मिक्तिभावसे मैं वन्दना करता हूँ।

पूज्य व्हेन श्री चम्पाव्हेन तथा पूज्य व्हेन शान्ताब्हेनके प्रति भी इस अनुवादको पूर्ण करते हुये उपकारवशताको उग्रभावनाका अनुभव होरहा है जिनका पिवत्र जीवन श्रीर बोध इस पामरको श्री प्रवचनसारके प्रति, प्रवचनसारके महान् कर्ताके प्रति और प्रवचनसारमे उपिष्ट वीतरागिवज्ञानके प्रति बहुमान वृद्धिका विशिष्ट निमित्त हुग्रा है ऐसे उन पूज्य व्हेनोके प्रति यह हृदय श्रत्यंत नम्रीभूत है।

इस ग्रनुवादमे श्रनेक भाइयोसे हार्दिक सहायता मिली है। माननीय श्री वकील रामजी भाई मारोकचन्द दोशीने अपने भरपूर धार्मिक न्यवसायोमेसे समय निकालकर सारा श्रनुवाद बारीकीसे जांच लिया है, यथोचित सलाह दी है और अनुवादमें आनेवाली छोटी—बडी कठिनाइयोका अपने विशाल शास्त्र ज्ञानसे हल किया है। भाई श्री खीमचन्द जेठालाल शेठने भी पूरा अनुवाद सावधानीपूर्वक जांचा है, श्रीर श्रपने संस्कृत भाषाके तथा शास्त्रज्ञानके श्राधारसे उपयोगी सूचनायें दी हैं। भाई श्री ब्रह्मचारी चन्द्रलाल खीमचन्द मोबालियाने हस्तलिखित प्रतियोके ग्राधारसे संस्कृत टीकामें सुबार किया है, श्रनुवादका कितना ही भाग जांचा है, शुद्धिपत्र, अनुक्रमिएका ग्रीर गाया सूची तैयार की है तथा प्रूफसशोधनका कार्य किया है। इन सब भाइयोका में श्रन्त करए पूर्वक आभार मानता हूँ। उनकी सहृदय सहायताके विना अनुवादमें अनेक श्रुटियां रह जाती। इनके श्रुतिरिक्त अन्य जिन जिन भाइयोकी इसमे सहायता मिली है मैं उन सबका ऋएी हैं।

मैंने यह अनुवाद प्रवचनसारके प्रति अत्यन्त भक्ति होनेसे श्रीर गुरुदेवकी प्रेरणासे प्रेरित होकर निज कल्याणके हेतु भवभयसे उरते उरते किया है। अनुवाद करते हुये शास्त्रोंके मूल आशयमें कोई अन्तर न पडने पाये, इस श्रीर मैंने पूरी पूरी सावधानी रखी है, तथापि श्रल्पज्ञताके कारण कही कोई आशय बदल गया हो या कोई भूल होगई हो तो उसके लिये मैं शास्त्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव, टीकाकार श्री श्रमृतचन्द्राचार्यदेव श्रीर मुमुक्षु पाठकोसे श्रंत करण पूर्वक क्षमायाचना करता है।

मेरी आंतरिक भावना है कि यह अनुवाद भन्यजीवोको जिनकथित वस्तुविज्ञानका निर्ण्य कराकर, अतीन्द्रिय ज्ञान भीर सुखकी श्रद्धा कराकर, प्रत्येक द्रव्यका सपूर्ण स्वातत्र्य समभाकर, हम्मसामान्यमें बीन होनेक्प साववत सुसका पंच विश्वावे । 'परमानन्यक्पी सुवारतके कियानु सम्बन् बीवीके द्वितार्च' भी समृतकनाचार्वदेवने इस महाबासकी स्वाक्ता की है। वो बीच इसमें क्षिप

वावाक हितालें भी बस्तुत्वन्ताचाव दवन इस महावालका व्यादम का हूं। वा वाल इसन कान्य वरसकस्थालकारी जावीं हू इस्संगस करेंने वे बनस्य परमानन्तक्यी सुवारको जावन होने। व्या तक वे पाव हृदय वस म हों तब तक निव्य दिन यही चावना गृही विचार, वही जंवन सीव वस्त्री पूर्वार्व कर्तन्य है। वही परमानन्द्र प्रसिका क्याव है। भी बस्तुत्वनाचाय देव हारा तस्ववीन्त्रिय की पूर्णाहृति करते हुने यावित भावनाको जावर यह ज्योद्वात पूर्ण करता हूँ— भावनावासुनके पूरवे परिपूर्ण प्रवाहित कंवरम्यसरितामें को निमन्त है चनत्को देवनेके विने वसर्व महावानकानी के जिसमें पुल्क है भी जस्त्र रत किरणोंके समान स्पष्ट है, बीर को इक्ट है—ऐसे प्रकाशमान स्कारक को बीव स्वारकारसञ्जाले सक्षित विनेधसासनके वस प्राप्त हों।"

भुत पंचमी वि•सं २००४ —हिंगवसाठ केठासाठ **सह**,



### हिन्दी भाषाका गौरव !

# श्रनुवादक की श्रोरसे!

亲

मैं इसे ग्रपना परम सौभाग्य मानता हू कि मुझे परमश्रुत-प्रवचनसारका यह हिन्दी ग्रमुवाद करनेका सुयोग प्राप्त हुग्रा है। हिन्दी भाषाके लिये यह गौरवकी वात है कि लगभग १००० वर्षके बाद श्री अमृतचन्द्राचार्यकी तत्त्वप्रदीपिका नामक सस्कृत टीकाका यह शब्दशः अनुवाद (भले ही गुजरातीके द्वारा) हुआ है। यद्यपि पांडे हेमराजजी ने भी हिन्दी ग्रमुवाद किया था, किन्तु वह केवल भावानुवाद ही था। यह मेरे मित्र श्री हिंमतलालभाई की ही बौद्धिक हिम्मत है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रवचनसारकी तत्त्वप्रदीपिका का ग्रक्षरशः भाषानुवाद (गुजरातो भाषामें) किया है, जिसका हिन्दी ग्रमुवाद करने का सौभाग्य मुक्ते प्राप्त हुआ है।

सौराष्ट्रके सन्त पुरुष पूज्य श्री कानजीस्वामी स्वर्णपुरी (सोनगढ) में वैठकर भगवान् कुन्दकुन्दाचाय के सत् साहित्यका जिस रोचक ढंगसे प्रचार श्री प्रसाय कर रहे हैं वैसा गत कई शताब्दियोमे नहीं हुआ। सौराट्ट के सैकड़ो-हजारो नर-नारी उनकी श्रध्यात्मवाणीको बड़े चावसे सुनते हैं, श्री र अध्यात्मोपदेशामृतका पान करते समय गद्गद् हो जाते हैं। पूज्य कानजी स्वामीका शद्भुत प्रभाव है। उन्हींके उपदेशोसे प्रेरित होकर श्री हिंसतभाईने प्रवचनसारको गुजराती टीका की है। उन्होंने इस कार्य मे भारी परिश्रम किया है। मैंने तो केवल उनके गुजराती शब्दोको साधारण हिन्दीमें परिवर्तित कर दिया है। श्रता में श्री हिम्मतभाईका आभार मानता है कि श्रापके हारा निर्मित प्रशस्त मार्ग पर सरलतापूर्वक चलनेका सुक्ते भी सौमाग्य प्राप्त होगया है।

र्जनेन्द्रप्रेस, ललितपुर श्रतपचमी, वीर स. २४७६

परमेष्टीदास जैन न्यायतीर्थ



### विषयानुक्रमि्एका

#### (१) ज्ञानतत्त्व प्रज्ञापन

#### 40

गावा |

विवय

| ननभाषरणपूर्वक भगवान् ग्रवकर्ताको प्रतिका         | ٠.         | भारमा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञान सववत 🕏                    |    |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----|
| भीतरागभारित्र उपारेय है और धरागभारित्र           | ì          | ऐसा कवन                                                 | 7  |
| ह्य है ऐसा अधन                                   | ٤          | द्रात्माको झानप्रमाण न माननेमें दो पश्च                 | ,  |
| भारितका स्वरूप                                   | <b>u</b>   | सपस्चित करके दोच बताते 🕻                                | ٤, |
| पारित्र भीर भारमाकी एकताका कमन                   | 5          | ज्ञानकी भारति भारमाका भी सर्वेनतस्य                     |    |
| वास्ताका सुम वसुम और सुद्धत्व                    |            | स्वावसिक है ऐसा बहते हैं                                | 71 |
| परिखाम बस्तुका स्वभाव 🖁                          | ₹•         | धारमा धीर जामके एकत्व-जन्मत्व                           | 24 |
| धारमाने सुद्ध और सुमादि भागोंका फल               | * *        | द्वान और क्षेत्रके परस्पद नजनका निवेच                   |    |
| ग्रहोपयोग अधिकार                                 |            | क्खे 🕻                                                  | *  |
| बुद्धोपदोवके फलकी प्रशंसा                        | 2.5        | भारमा पदाचीमें प्रवृत्त नहीं होता तचापि                 |    |
| चुद्रीपनीवपरिगात मात्माका स्वरूप                 | 8.8        | विष्ठते उद्यक्त पदार्जीमें प्रवृत्त होना कि             | •  |
| मुद्धीपनीयकी प्राप्तिके बाद तत्कासही होनेना      | मी े       | होता है उस सक्तिनैनित्यका वर्सन                         | ₹1 |
| चुद बारमस्यमावप्राप्तिकी प्रचंसा                 | 22         | श्लान पदानोंमें प्रवृत्त होता है ऐसा इड्रांत            |    |
| मुद्धारमस्वभावकी प्राप्ति सन्त कारकींसे निर्पे   | व          | हारा स्पष्ट करते 🕻                                      | ţ. |
| होतेसे प्रत्यत बारमाधीन 🖁 शसकातिकपर              | U 15       | वधार्व ज्ञानमें वर्तते हैं यह स्थक्त करते हैं           | 11 |
| स्ववंषु-बात्माके चुढात्मस्वमावकी प्राप्तिके      |            | आरमाकी पदावाँके साथ एक बूसरेमें अवृत्ति                 |    |
| धरमंत प्रविताचीयना और कर्वचित्                   |            | होने पर भी वह परका ग्रहशा-स्थान कि                      | ł  |
| स्तादम्बन धीन्ययुक्तता                           | ₹₩         | विनातवापरकथ परिस्तृतित हुए विना                         |    |
| पूर्वोत्तः स्वमंयू-आस्माके दन्त्रिवेकि विना श्रा | न          | सबको देसता बानता है इससिवे उसके                         |    |
| भीर पानन्द केते होता है ? इस संदेश               | <b>5</b> 1 | बरयन्त भिज्ञता है यह बतनाते हैं                         | 18 |
| <b>निराकर</b> ण                                  | ११         | केनसङ्गानीको भौर श्रृतज्ञानोको श्रवि <del>धेवकपरे</del> |    |
| वर्तीनिवताके कार्या बुढारमाने सारीरिक            |            | दिसाकर निसेव आड़ीसाके धोजका सब                          |    |
| कुच दुःस नहीं है                                 | 3          | करते हैं                                                | 11 |
| इत निषद्धर                                       |            | श्नानके मुक्त-उपाधिकृत मेदको दूर करते हैं               | ŧΥ |
| वर्षीनिवज्ञानकम् परिएमितः होनेते नैयसी           |            | बारमा और ज्ञानका कर त्व कर्णत्वकृत संद                  |    |
| मनवानके सब प्रश्यक्ष है                          | २१         | दूर ऋरते है                                             | ¥  |
|                                                  |            |                                                         |    |

| विषय                                                                      | गाथा       | विपय                                                                               | गाथा  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ज्ञान क्या है ग्रीर ज्ञेय क्या है, यह व्यक्त                              |            | ज्ञानीके ज्ञप्तिक्रियाका सद्भाव होने पर भी                                         |       |
| करते है                                                                   | ३६         | उसके क्रियाके फलरूप वन्धका निषेध                                                   |       |
| द्रव्योकी अतीत ग्रीर ग्रनागत पर्यागे भी                                   |            | करते हुए ज्ञान-अधिकारका उपसहार                                                     |       |
| तात्कालिक पर्यायोकी भौति पृथक्रप                                          | से         | करते हैं                                                                           | ५२    |
| ज्ञानमे वर्तती हैं                                                        | ३७         | सुख अधिकार                                                                         |       |
| अविद्यमान पर्यायोको कथंचित् विद्यमानता                                    | ३८         | ज्ञानसे अभिन्न ऐसे सुखका स्वरूप विस्तार-                                           |       |
| श्रविद्यमान पर्यायोकी ज्ञानप्रत्यक्षताको हढ                               | }          | पूर्वक वर्णन करते हुए कौनसा ज्ञान                                                  |       |
| करते है                                                                   | 38         | और मुख उपादेय है तथा कीनसा हेय                                                     |       |
| इन्द्रियज्ञानको ही नष्ट ग्रीर ग्रनुत्पन्नका जान                           | ाना        | है, उसका विचार करते हैं                                                            | ४३    |
| अशक्य है, यह न्यायसे निश्चित करते                                         | हिं ४०     | अतीन्द्रियसुखका साधनभूत अतीन्द्रियज्ञान                                            |       |
| अतीन्द्रिय ज्ञानके लिये जो जो कहा जाता                                    | 6          | उपादेय है, इसप्रकार उसकी प्रशसा                                                    |       |
| वह (सव) सभव है ऐसा स्पष्ट करते                                            | हैं ४१     | करते हैं                                                                           | ጸጸ    |
| ज्ञेयार्थपरिरामनस्वरूप क्रिया ज्ञानमेसे नही                               | ji         | इन्द्रियसुखका साघनभूत इन्द्रियज्ञान हेय है,                                        |       |
| होती, ऐसी श्रद्धा व्यक्त करते हैं                                         | ४२         | इसप्रकार उसकी निन्दा करते हैं                                                      | ሂሂ    |
| ज्ञेयार्थपरिगामनस्वरूप क्रिया श्रीर उसका                                  | फल         | इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा निश्चय                                         |       |
| कहाँसे उत्पन्न होता है, यह विवेचन                                         |            | करते हैं                                                                           | ५७    |
| करते हैं                                                                  | ४३         | परोक्ष और प्रत्यक्षके लक्षण बतलाते हैं                                             | ሂട    |
| केवली भगवानको किया भी क्रियाफल उ                                          |            | प्रत्यक्षज्ञानको पारमाथिक सुखरूप बतलाते हैं 'केवलज्ञानको भी परिगामके द्वारा खेद का | 38    |
| नहीं करती                                                                 | 88         | सभव है, इसलिये केवलज्ञान एकातिक                                                    |       |
| तीर्थंकरोके पुण्यका विपाक र्प्राकचित्कर<br>केवलीभगवानकी भौति समस्त जीवोर् | -          | सुख नहीं हैं ऐसे प्रभिप्रायका खडन                                                  |       |
| कवलाभगवानका मात समस्त जावाल<br>स्वभावविघातका श्रभाव होनेका वि             |            | करते हैं                                                                           | ६०    |
| करते हैं                                                                  |            | 'केवलज्ञान सुखस्वरूप है' यह निरूपगा                                                | _     |
| अतीन्द्रियज्ञानको सर्वज्ञरूपसे श्र <b>मिन</b> न्द                         | ४६<br>न    | करते हुए उपसंहार करते हैं                                                          | ६१    |
| करते हैं                                                                  | <i>১৬</i>  | केवलज्ञानियोको ही पारमार्थिक सुख होता                                              |       |
| सबको नही जाननेवाला एकको भी न                                              | ही         | है, ऐसी श्रद्धा कराते हैं                                                          | ६२    |
| जा <b>न</b> ता                                                            | 85         | C                                                                                  | . /   |
| एकको नही जाननेवाला सबको नही ज                                             |            |                                                                                    | ६३    |
| क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञानकी सर्वगतता सि                                     | ाद्ध<br>५० | जहाँ तक इन्द्रियों हैं वहाँ तक स्वभावसे ही<br>दु'ख है, यह न्यायसे निश्चित करते हैं | c \ 4 |
| नहीं होती<br>युगपत् प्रवृत्तिके द्वारा ही ज्ञानका सर्वग                   |            | मुक्त भारमाने सुखकी प्रसिद्धिके लिये, शरीश                                         | ६४    |
| सिद्ध होता है                                                             | प्र        |                                                                                    | ६५    |

| 77                                                            |              |                                                                                      | *               |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| विषय र                                                        | पाणा         | <b>विवय</b>                                                                          | ,               |
| ारमा स्वयं ही सुचपरिखामकी सक्तिवाना                           | - 1          | प्रमाद चोर विचनान है, वह विचाद 🕬                                                     |                 |
| है इसलिये विवयोंकी व्यक्तिवरकरता                              | 40           | बाबूत रहता है                                                                        |                 |
| गारमाका सुखरनभावत्व हडात देकर हढ़ करते                        | i f          | पूर्वोत्तः याचार्योमै विश्वत मही एक ववक्रवेनि                                        | †               |
| धुवे बातन्य-अधिकार पूर्ण करते हैं                             | <b>\$</b> =  | े हारा स्वयं बनुगव करके प्रवट किया हुकी                                              | •               |
| श्वमपरिचाम भिषकार                                             |              | निःश्लेयसका पारमाणिकपन्य <b>हैव्यवस्था</b><br>मतिको निश्चित करते हैं                 |                 |
| इक्टिबसुबस्बरूप सम्बन्धी विचारको सेकर                         | Ì            | सुद्धारमाके सञ्चनीह्का स्थमाय बीच क्लके                                              |                 |
| <b>उसके साथनका स्वक्</b> प                                    | 45           | बुद्धारमञ्जूषा चयुन्माङ्गा रचनाच आर ४०४<br>प्रकारीको स्वक्त इरते हैं                 |                 |
| इन्द्रियमुक्तको सुभोपबोगके साध्यके रूपमें                     | Ì            | त्रकारके मोहको वितक्ष कार्यका कार्यक                                                 | <del>کھ</del> ے |
| कक्षते हैं                                                    | ٠.           | क्षाना प्रकारक माहका जानह कावका कारक<br>कहकर उसका सन करने को नक्षे हैं               | eğ.             |
| इम्बियमुक्तको दुःसरूपमें शिक्ष करते हैं                       | ७१           | ्रानहेनमोहको इन चित्रुक्ति हारा पहिचान                                               |                 |
| इन्द्रिबसुसके सामनमूत पुरमको उत्पन्न                          |              | इतिहर्गाहका स्वापित्र के हार पर्वाप                                                  |                 |
| कलीवासे सुमीपयीनकी कुसके सामतः                                |              | धीनव है                                                                              | ut.             |
| पापको छत्पन्न करनेवाले अनुमोपसीनहे                            |              | श्रीह क्य करनेका इसरा उपाव विकारते हैं                                               | **              |
| व्यविश्वेषता प्रगट करते हैं                                   | ७२           | विनेम्द्रके सब्द ब्रह्ममें प्रचौकी व्यवस्था कि                                       | ~~              |
| पुच्य बुक्के बीजके कारण 🖔 इसप्रकार                            |              | प्रकार है सी विचारते हैं                                                             | -               |
| म्बामसे प्रगट करते हैं                                        | •¥           | शोहस्रके ज्यावसूत जिनेत्रारके क्यवेककी                                               |                 |
| पुष्पणस्य इत्तिवसुसको भनेकप्रकारसे कुथार<br>प्रकासित करते हैं |              | प्राप्ति होनेपर भी प्रशां धर्मक्या-                                                  |                 |
| अकाश्वय करत है<br>पुण्य और पापकी अविशेषताका निस्तय क          | • <b>•</b> • | कारी है                                                                              | 44              |
| हुए (इस विवयका) स्वयंहार करते।                                |              |                                                                                      |                 |
| सुन भीर सन्त्र उपयोगकी अविशेषता                               | Q -5         | हो सकता है इससिवे स्थ-परके विचान                                                     |                 |
| भगवारित करके समस्य रागदेवके है                                | तको          | की सिब्रि के सिने प्रवस्त करते हैं                                                   | -4              |
| पूर करते हुए, मसेव पुलाका क्षाय क                             |              | संबंधकारसे स्वपरके विवेककी सिद्धि बावनके                                             |                 |
| ननमें इंद्र निमान करने वासा बुद्धोप                           |              | करने बोध्य 🐌 स्वप्नकार क्यवंहार                                                      |                 |
| वबोनमें निवास करता है                                         | 9=           | 1                                                                                    |                 |
| मोहारिके जन्मूलनके प्रति सर्वारम्म पूर्वक                     |              | विनेंद्रोक्त धर्वोंके भद्रान विना वर्तनाव                                            |                 |
| कटिवस होता है                                                 | 91           | नहीं होता                                                                            | et              |
| युक्त मोहकी केनाको क्षेत्र बीतमा बाह्रिके<br>यह अपन तोचता है  | ا<br>•       | वाणार्वे अनवान वाल्यका धनेत्व किन्न कपके<br>भी स्थर्व बाबाद वर्षे ही हूँ देवे आवर्षे |                 |
| नेने चितानकि रता प्राप्त कर सिना है त                         | मापि ं       | निवस प्यूरी हैं                                                                      | 43              |
|                                                               |              |                                                                                      |                 |

# (२) ज्ञेयतत्व प्रज्ञापन

| विषय                                                    | गाथा  | विप <b>य</b>                                          | गाथा         |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------|
| द्रव्यसामान्य अधिकार                                    |       | ्र<br>द्रव्यके सत्-उत्पाद श्रीर श्रसत्-उत्पाद होनेमें | }            |
| पदार्थीका सम्यक् द्रव्यगुरापर्यायरवरूप                  | £3    | श्रविरोध सिद्ध करते हैं                               | १११          |
| स्वसमय-परसमयकी व्यवस्था निश्चित करके                    |       | सत्-उत्पादको और श्रसत् उत्पादको अनन्य-                |              |
| <b>उपसहार करते</b> हैं                                  | ६४    | त्वके द्वारा निश्चित करते हैं                         | ११२          |
| द्रव्यका लक्ष्मग्                                       | ४३    | एक ही द्रव्यके अन्यत्व ग्रीर ग्रनन्यत्व               | •••          |
| स्वरूपअस्तित्वका वर्णन                                  | ६६    | होनेमे अविरोध वतलाते हैं                              | ११४          |
| साहश्य-अस्तित्वका कथन                                   | ७3    | समस्त विरोघोको दूर करनेवाली सप्तभगी                   | <i>{ { o</i> |
| द्रव्योसे द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका ग्रीर           |       | प्रगट करते है                                         | ११५          |
| द्रव्य से सत्ताका भ्रथन्तिरत्व होनेका                   |       | जीवकी मनुष्यादि पर्यायें कियाकी फल हैं                | ((1          |
| खण्डन करते हैं                                          | ६५    | इसलिये उनका अन्यत्व प्रकाशित                          |              |
| उत्पाद-व्यय-घ्रोव्यात्मक होनेपर भी द्रव्य               |       | करते है                                               |              |
| 'सत्' है, यह बतलाते हैं                                 | 33    |                                                       | ११६          |
| <b>चत्पाद, व्यय श्रीर झीव्यका परस्पर</b>                |       | मनुष्यादि पर्यायोमें जीवके स्वभावका पराभव             | ₹            |
| श्रविनाभाव हढ करते हैं                                  | १००   | किस कारणसे होता है, उसका निर्णय                       | ११८          |
| उत्पादादिका द्रव्यसे अर्थान्तरत्वको नष्ट                |       | जीवकी द्रव्यरूपसे अवस्थितता होने पर भी                |              |
| करते हैं                                                | १०१   | पर्यायोसे अनवस्थितता                                  | 388          |
| उत्पादादिका क्षणाभेद निराकृत करके यह                    |       | परिस्मामात्मक ससारमें किस कारणसे                      | •            |
| समभाते हैं कि वे द्रव्य हैं                             | १०२   | पुद्रलका सबन्घ होता है कि जिससे वह                    | _            |
| द्रध्यके उत्पाद-व्यय घ्रोव्यको भ्रनेकद्रव्य-            |       | (ससार) मनुष्यादि पर्यायात्मक होता है                  | ž            |
| पर्याय तथा एक द्रव्यपर्यायके द्वारा                     |       | इसका समाधान                                           | १२१          |
| विचारते हैं                                             | १०३   | परमार्थसे आत्माके द्रव्यकर्मका स्रकर्तृत्व            | १२२          |
| सत्ता श्रीर द्रव्य श्रयम्तिर नहीं हैं, इस               |       | ग्रात्मा जिसरूप परिगामित होता है वह                   |              |
| सम्बन्ध मे युक्ति                                       | १०४   | कौनसा स्वरूप है                                       | १२३          |
| पृथवस्य और अन्यत्वका लक्षण                              | १०६   | ज्ञान, कर्म भीर कर्मफलका स्वरूप वर्गान                |              |
| श्रतद्भावको उदाहरखपूर्वक स्पष्ट बतलाते                  |       | कर उनको आत्मारूपसे निश्चित                            |              |
| सर्वथाश्रमाव श्रतद्भावका लक्षण नही है                   | १०५   | करते हैं                                              | १२४          |
| सत्ता ध्रौर द्रव्यका ग्रुग्-गुग्गित्व सिद्ध<br>करते हैं | 0 - 0 | शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिका अभिनन्दन                  |              |
| करत ह<br>गुरा और गुराकि अनेक्टवका खण्डन                 | १०६   | करते हुए द्रव्यसामान्यके वर्णनका                      |              |
| ३५ जार युलाच जगभावण लज्जा                               | ११०   | उपसहार करते हैं                                       | १२६          |

| विवय | ৰাব্য |
|------|-------|

रविद्यात संविद्या रम्पवित्रेष सविद्यार रमाने जीवाजीवत्यक्त विशेषका निमान प्रात्नाको विश्वतः कर**नेके किये : :::::::::** बोक्तक हेतुका विवाद करते हैं बरते हैं 120 प्राप्त कीनवे हैं को बठकाये हैं क्राके होडालाकारका बेरका निवाद थुर्वात हारा बासोंको बीक्तका हेळा करते हैं **₹२**= बीर उनका पीडमसिक्टव किया कर और बाव कर वो समके जाव प्राक्षेत्रि पौर्वतिक कर्मका कारकाय क्रम है जनको सपेकाले हस्यका नेद निकास करते हैं with B 178 योहगतिक प्राक्षाँकी बंदविकी बद्धविका कुल विशेषते इञ्च विशेष होता है देता यंतरं बहेत अंग्रहाते हैं 110 वीदनसिक प्रास्त्रीकी बंदरिकी निवृत्तिका æ

24

विश्वस

ert

est

144

175

240

191

111

वर्ग और अवते वर्णीके सकल तथा वर्षव र्वत रमहेत बारे हैं 115 जारवाची जरवस्त विवस्तता विज करवेडे वृत्तं पुरुषमञ्ज्यका वृत्त 111 निवे व्यवहारबीक्तवकी हेत्सूस विके बद्दा इंब्लेडि दल 111 विधिष्ट पर्वाचीका स्वक्त करते हैं क्ष्मका प्रदेशकाय और सप्रदेशकायक्य विजेश १३% वर्षाक्षे मेर

श्रदेशी भीर पश्रदेशी हुम्ब सही रहे हुने हैं प्रवेशिक्षाक्षक क्रीस्तायको स्वन्यर **विकास** बह बनकाने हैं 225 हेत्के क्यमें बमनाते हैं क्षेत्रवस्य बीच अप्रदेशवस्य दिनप्रकारके

धारमाओ घरवन्त विजय करनेके सिवे पर्य-बंबर है मी बहने हैं 234 इम्पदे लेबोनक कारलका स्थापन भ्याकारा सम्देवी हो है यह निवम वत धुभोपयोग चौर सङ्गोपनोधका स्व**यन** wik 2 130

140 बरप्रके संबोधके कारणके विशा<mark>वका</mark> बाम क्याने है एक कीर कार्य 115 कामान करने हैं PES बादावर्षे प्रदेशका नवान 244 सरीशादि पारश्यके अनि की कलावास

निर्वेद १४४ नवः उध्येतपर 141 क्षतर करते हैं

वाक्तरार्थेश क्रम्बंद्रपथ विराध्य है। दृशका मधेर वाली घोर वनका वरहान्यव

163

मार्थाको परमञ्जूषा समाव और पदासकी

क्वे क्ष्यक्रीय काकाराचे क्ष्यारम्बद्धील

कर स्वता समाव

168

erer ) by fell uit ?

#17*(*7

वरमान्त्राभ्वीतः शिक्षपावकतं परिवासिका ware dur ubauren fen arb b

| विषय                                                                                                                                                                                                                                           | गाया                       | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                               | गाथा                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| म्रात्माको, पुद्गलोके पिण्डके क <b>र्ट</b> श्वका<br>स्रभाव                                                                                                                                                                                     | १६७                        | 'पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म क्यों नहीं<br>है ?' इस सदेहको दूर करते हैं                                                                                                                                                                                                             | १८४                        |
| म्नात्माको शरीरत्वका स्रभाव निम्मित करते  हैं  जीवका असाधारण स्वलक्षण  स्रमूर्त आत्माको, स्निग्धरूक्षत्वका स्रभाव होनेसे वध कैसे हो सकता है ? ऐसा पूर्वपक्ष  उपरोक्त पूर्वपक्षका उत्तर भावबधका स्वरूप  भावबन्धकी युक्ति और द्रव्यवन्धका स्वरूप | १७१<br>१७२<br>१७३<br>१७४   | आत्मा किसप्रकार पुद्गल कर्मोंके द्वारा ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है ? इसका निरूपण पुद्गलकर्मोंकी विचित्रताको कौन करता है ? इसका निरूपण अकेला हो आत्मा बन्घ है निश्चय ग्रीर व्यवहारका अविरोध ग्रगुद्ध नयसे अग्रुद्ध प्रात्माकी प्राप्ति गुद्ध नयसे शुद्ध ग्रात्माकी प्राप्ति | 2                          |
| रवरूप<br>पुद्गलबन्घ, जीवबन्घ और उन दोनोके<br>बन्घका स्वरूप<br>द्रव्यबन्घका हेतु भावबन्घ<br>भावबन्घ है सो निश्चयबन्ध है                                                                                                                         | १७६<br>१७७<br>१७=          | घ्रुवत्वके कारण शुद्धातमा हो उपलब्ध<br>करने योग्य है<br>शुद्धात्माकी उपलब्धिसे क्या होता है यह<br>निरूपण करते हैं                                                                                                                                                                  | <b>१६२</b><br>१६४          |
| परिएामका द्रव्यवन्घके साधकतम रागसे<br>विशिष्टत्व<br>विशिष्ट परिएामके भेदको तथा प्रविशिष्ट<br>परिएामको, कारएामें कार्यका उपचार                                                                                                                  | <b>१</b> ७६<br>१५०         | मोहग्रिधके दूटनेसे क्या होता है सो<br>कहते हैं<br>एकाग्रसचेतनलक्षराध्यान ग्रात्माको प्रशुद्धता<br>नही लाता है                                                                                                                                                                      | <b>१९५</b><br>१८६          |
| करके कार्यंरूपसे बतलाते हैं<br>जीवकी स्वद्रव्यमे प्रवृत्ति और परद्रव्यसे<br>निवृत्तिकी सिद्धिके लिये स्व-परका<br>विभाग                                                                                                                         | <b>१</b> 5१<br><b>१</b> 5२ | सकलज्ञानी क्या ध्याते हैं ? जपरोक्त प्रश्नका उत्तर  शुद्धात्माकी जपलब्धि जिसका लक्ष्मग् है, ऐसा मोक्षका मार्ग-जसकी निश्चित                                                                                                                                                         | १६७<br><b>१</b> ६५         |
| जीवको स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त ग्रौर<br>परद्रव्यमे प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके<br>विभागका ज्ञान-अज्ञान है<br>आत्माका कर्म क्या है उसका निरूपण                                                                                         | <b>१</b> ८३<br><b>१</b> ८४ | करते हैं आचार्यंदेव पूर्वप्रतिज्ञाका निर्वाह करते हुए,—मोक्षमार्गभूत गुद्धात्म प्रवृत्ति                                                                                                                                                                                           | <b>१</b> ६६<br><b>२०</b> • |

### (३) वरणानुयोगस्वक चूलिका

| विदम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पाचा                                                                                    | विवय (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नाषरण प्रशादन  काँसे पुष्ठ होनेके तिमें मामस्मको धनी  काद करनेकी प्रेरणा  काद करनेकी प्रशासन  काद काद करनेकी  सामस्मकी प्राप्त होती है  सामस्मकी प्राप्त होती है  सामस्मकी प्राप्त करनेकी  कामस्मकी केद<br>कामसम्मकी केद<br>कामसम्मकी केद<br>कामसम्मकी केदक सामस्मकी विश्व  सामस्मकी केदक सामस्मकी विश्व  सामस्मकी केदक सामस्मकी विश्व  सामस्मकी परिपुणताका सामस्मक होनेके  सामस्मकी परिपुणताका सामस्मक हरने होनेक सामस्मक स्माप्त करने होनेके  सामस्मकी परिपुणताका सामस्मक होनेके  सामस्मक्ष सामस्मक होनेके  सामस्मक्ष करने होनेके  कर्मा बंदर्गन होर कर्म हिन्देश होनेके।  सामस्मक्ष करनेक होनेके।  सामस्मक्ष करनेके।  सामस्मक्ष करनेके | २०१<br>२०२<br>२०४<br>२००<br>२००<br>२११<br>२१४<br>२१४<br>२१६<br>२१४<br>२१६<br>२१६<br>२१६ | सिविद वरीर मात्र वर्षाये पावनकी पिवि  कुक्ताहारिवहारी वाकात् मनाहारिवहारी ही है  सम्यके मुस्स्रहारियको तिक्कि दुक्ताहारका विस्तृत स्वक्य वस्त्रमं और सरवारको सेनो हारा की पुरिवतता करतनं और सरवारको विरोवते सायरक्ष्यी दुक्तितता तथा साव एक प्रवापककी समाप्ति मोक्समार्ग अहासक सोधामकी सुनसावनपुत वावमये स्वाप्तय सामग्रहीतको मोक्स नामग्रे कहा वालेबस्स्र कर्मस्रव नहीं होता ऐसा प्रविपायक मोक्समार्ग पर चननेवालोंको सावन ही दुक्त वह है  सायमक्ष्री सब कुछ विचाई देता ही है सायमक्ष्री सब कुछ विचाई देता ही है सायमक्ष्री सब कुछ विचाई देता ही है सायमक्ष्री स्व कुछ विचाई देता ही है सायमक्ष्री त्वाप्त तरिम्म सायमक्ष्री-तरवार्षभ्रवान सीर संवतस्वकी सनुपरतवाको मोक्समार्थस्य विटा नाई होता वायमकान-तरवार्षभ्रवान-संवतस्वका पुक्तर रव होनेपर भी भारतसान नोक्सम्बर्धका |
| यानिविक वर्षांचका स्वक्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २२३                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 'करकर्व ही बस्तुचर्न है अपनाद नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3</b> 38                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वनपायके विश्वेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २२४                                                                                     | भक्षान तमा वंदतस्वको बुनवता भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| विषय                                                                 | गाथा       | विषय                                         | गाथा       |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| ग्रकिचित्कर है                                                       | २३६        | श्रमणाभासोके प्रति समस्त प्रवृत्तियोक        | iT         |
| आगमज्ञान-तत्त्वार्यंश्रद्धान-सयतत्वका युग                            | -          | निषेध करते हैं                               | २६३        |
| पदत्व और आत्मज्ञानका युगपदत्व                                        | २४०        | श्रमणाभास कैसा जीव होता है सो कहते हैं       | २६४        |
| सयतका लक्षण                                                          | २४१        | जो श्रामण्यसे समान हैं उनका अनुमोद           | न          |
| सयतता है वही मोक्षमार्ग है                                           | २४२        | न करने वालेका विनाश                          | २६४        |
| भ्रनेकाग्रताके मोक्षमागंत्व घटिन नही होता                            | २४३        | जो श्रामण्यसे अधिक हो उसके प्रति जै          |            |
| एकाग्रता मोक्षमागं है यह निश्चित करते हु                             | ए          | कि वह श्रामण्यमे होन हो ऐसा श्राचरर          | Ú          |
| मोक्षमार्ग-प्रज्ञापनका उपसहार करते हैं                               | २४४        | करने वालेका विनाश                            | २६६        |
| शुभोषयोग प्रज्ञापन                                                   |            | जो श्रमण श्रामण्यमे ग्रधिक हो वह अपने        |            |
| •                                                                    |            | हीन श्रमणके प्रति, समान जैसा झाच             |            |
| शुभोपयोगियोको श्रमग्रारूपमे गौग्रातया बर                             | <b>1</b> - | रण करे तो उसका विनाश                         | २६७        |
| लाते हैं                                                             | २४४        | असत्सग निषेष्य है                            | २६५        |
| शुभोपयोगी श्रमणोका लक्षण                                             | २४६        | लोकिक जनका लक्षण                             | २६९        |
| शुभोपयोगी श्रमणोकी प्रवृत्ति                                         | २४७        | सत्सग करने योग्य है                          | २७०        |
| सभी प्रवृत्तियां शुभोपयोगियोंके ही होती हैं                          |            | पंचरत्त प्रशापन                              |            |
| प्रवृत्तिके सयमके विरोघी होनेका निषेघ<br>प्रवृत्तिके विषयके दो विभाग | २५०        | संसार तत्त्व                                 | 7100       |
| प्रवृत्तिके कालका विभाग                                              | २५१<br>२५२ | मोक्ष तत्त्व                                 | २७१<br>२७२ |
| लोगोके साथ बातचीतकी प्रवृत्ति उ                                      | •          | मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व                     | २७३<br>२७३ |
| निमित्तके विभाग सहित बतलाते हैं                                      | <br>२५३    | मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्वको सर्व मनोरथके स्था |            |
| बुभोपयोगका गौगा-मुख्य विभाग                                          | २५४        | के रूपमें भ्रभिनन्दन करते हैं                | २७४        |
| शुभोपयोगको कारणकी विपरीततासे फल                                      | की         | शिष्यजनको शास्त्रके फलके साथ जोड             |            |
| विपरीतता                                                             | २४५        | हुए शास्त्रकी समाप्ति                        | २७४        |
| अविपरीत फलका कारण ऐसा जो 'अविष<br>कारण' उसको बतलाते हैं              |            | परिशिष्ट                                     |            |
| कारण उसका बतलाल है<br>अविपरीत फलका कारण जी 'अविप                     |            |                                              |            |
| कारण' उसकी उपासनारूप प्र                                             |            | ४७ नयों द्वारा भ्रात्मद्रव्यका कथन श्रात्म   | <br>वृष्ठ  |
| सामान्य-विशेषतया करने योग्य है                                       |            | द्रव्यकी प्राप्तिका प्रकार                   | -<br>₹२६   |



#### परम उपकारी पुज्य कानजी स्वामी के आप्यात्मक प्रवचनों का अपूर्व यथार्थ लाभ लेने के लिये निम्नोक बन्धों का त्रवश्य स्वाध्याय **क**री

समयसार शास्त्र ሂ) जन वास पोषी 2)

प्रवचनसार शास्त्र x)x0 छहदाला बढा टाइए (मुल) नियमसार

पचास्तिकाय

8) XO

**भा**त्मप्रसिद्धि

स्वयम् स्तोत्र

मक्तिका माग

मोझशास्त्र बड़ी टीका (त०)

समयसार प्रवचन माग १

समयसार प्रवचन भाग २

समयसार प्रवचन माग ३

समयसार प्रवचन भाग ४

किर्ताकम भवि० प ४६३ ।

दि० भाग

मोलमर्गप्रकाशककी किरण प्रत

जनसिर्वात प्रश्नोत्तरमासा प्र०

भाग२०)६० भाग३

योगसार निमित्त उपादान दोहा

पचमेरु पूजा भादि समह

दसनक्षण धर्मेत्रत, उचापन

वृ० पूजा भाषा

राष्ट्र स्थ्य अंतरा

धनुभव प्रकाश

छहदाला (नई सबोध टी० व०) )द७

8)

y)

) & 0

) £ 0

४)७४

¥) ७४ ¥) 2x

Y)

٤)

₹)

) € ∘

) Ę o

) १२

) ३४

1)

108

मष्टप्रवचन (ज्ञानसमञ्जयसार) १) १०

ज्ञानस्वभाव ज्ञेयस्वभाव

सम्बन्दश्चन (तीसरी था०)

जन तोययात्रा पाठ सम्रह

धपुर्व भवसर प्र० भौर श्री

**भेवविज्ञानसार** 

भक्ति पाठ सम्रह

बराग्य पाठ सम्रह

स्तात्रवयी

कृत्दकृत्दाचाय द्वादशानुप्रेका

भव्यातम पाठ सम्रह पक्की बिल्ब

निमित्तनमित्तिक सम्बन्ध बया है )१४

सष् जैन मिद्धान्त प्रवेशिका

शासन प्रभाव सवा स्वामीकी

मिलने का पता---श्री दि॰ जैन स्वाप्याय मन्दिर ट्रस्ट घो≓गइ ( सौराह )

की जीवती

जैन तत्त्व मीमांसा

भारमधर्म (मासिक) वार्षिक चन्दा

फाइमें सजिल्द

₹)¥0

1)52

, ) YX

)¥ 0

) **२** 🗶

\$ 0. ( £

)१२

कच्ची जिल्द २)२४

)२१

## शास्त्रका अर्थ करनेकी पद्धति

#### -移計

व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको तथा उसके भावोको एव कारण-कार्यादिको किसीके किसीमे मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, अत. इसका त्याग करना चाहिये। श्रीर निश्चयनय उसीको यथावत् निरूपण करता है, तथा किसीको किसीमे नहीं मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, अत. उसका श्रद्धान करना चाहिये।

प्रश्न-यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमे दोनो नयोका ग्रहण करना कहा है, उसका क्या कारण ?

उत्तर—जिनमार्गमे कही तो निश्चयनयकी मुख्यता सिंहत व्याख्यान है, उसे तो "सत्यार्थ इसीप्रकार है" ऐसा समभना चाहिये, तथा कही व्यवहारनयकी मुख्यता लेकर कथन किया गया है, उसे "ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है" ऐसा जानना चाहिये, और इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनो नयोका ग्रहण है। किन्तु दोनो नयोके व्याख्यान (कथन—विवेचन) को समान सत्यार्थ जानकर "इसप्रकार भी है और इसप्रकार भी है" इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तनेसे तो दोनो नयोका ग्रहण करना कहा नहीं है।

प्रश्न—यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है तो जिनमार्गमे उसका उपदेश क्यो दिया है ? एक मात्र निश्चयनयका ही निरूपण करना चाहिये था।

उत्तर—ऐसा ही तर्क श्री समयसारमे किया है, वहाँ यह उत्तर दिया है कि—जैसे किसी श्रनार्य—म्लेच्छको म्लेच्छ भाषाके बिना श्रर्थ ग्रहण करानेमे कोई समर्थ नही है, उसीप्रकार व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश श्रशक्य है इसलिये व्यवहारका उपदेश है। श्रीर फिर इसी सूत्रकी व्याख्यामे ऐसा कहा है कि— इसप्रकार निश्चयको श्रगीकार करानेके लिये व्यवहारके द्वारा उपदेश देते है, किन्तु व्यवहारनय है वह श्रगीकार करने योग्य नहीं है।



# प्रवचनसार





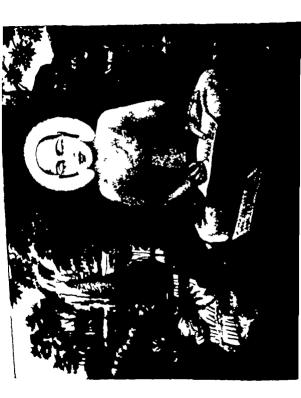



## भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवके

सम्बन्धमें

## उल्लेख

-13 11-

वन्द्यो विसुर्म्स् वि न कैरिह कीण्डकुन्दः कुन्द-प्रभा-प्रणयि-कीर्ति-विभूपिताशः। यरचारु-चारण-कराम्बुजचश्चरीक-रचके श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम्।।

[ चन्द्रगिरि पर्वत का शिलालेख ]

ग्रर्थ — कुन्दपुष्पकी प्रभाको धारण करनेवाली जिनकी कीर्तिके द्वारा दिशाये विभूषित हुई है, जो चारणोके—चारणऋदिधारी महामुनियोके सुन्दर हस्त-कमलोके भ्रमर थे ग्रीर जिन पवित्रात्माने भरतक्षेत्रमे श्रुतकी प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किससे वद्य नही है ?

···· • कोण्डक्कन्दो यतीन्द्रः ॥

रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्त-बिद्योऽपि संव्यञ्जिषतुं यतीशः । रजःपदं भूमित्ह्रं, विहाय षचार मन्ये चतुरंगुरुं सः ॥

विध्यगिरि-शिलालेख

प्रय — यतीश्वर (श्री कुन्दकुन्दस्वामी) रखःस्वानको — शूमितकको — छोडकर चार प्रगुल ऊपर भाकाशमं गमन करते थे, उसके द्वारा में ऐसा समस्रता हूँ कि वे प्रन्तरमें तथा बाह्यमें रजसे (प्रपत्नी) प्रत्यन्त अस्पृष्टता व्यक्त करते थे (प्रतरमें वे रागादिक मलसे प्रस्पृष्ट वे ग्रीर बाह्यमें चूनसे प्रस्पृष्ट थे।)

> जर् पडमणंदिणाहो सीमेबरसामिदिस्वणाबेण । ण विवोहर् तो समभा करं सुमर्ग्य पर्याणीत ।।

[ दशनमार ]

भ्रर्थ—(महाविदेह क्षत्रके वसमान सीधकरदेव) थी सीमभर स्वामीसे प्राप्त हुए दिस्यकानके बारा श्री पधनस्विनाभने (श्री कुन्वकुन्वाचार्य देवने) बोध न दिया होता सो मुनिजन सक्वे कागको कसे जानस ?

\*

हे कुन्यकुन्वादि मानायों । भाषके वचन भी स्वरूपानुसभानमें इस पासर को परस उपकारभूत हुये हैं। उसके सिथे मैं भाषको भरयत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हु।

[श्रोमद्राजचन्द्र]





# जिनजीकी वाणी

सीमधर मुखसे फुलवा खिरे। जीकी कुन्दकुन्द गूथे माल रे,

जिनजीकी वाणी भली रे।

वाणी प्रभू मन लागे भली,

जिसमे सार-समय शिरताज रे.

जिनजीकी वाणी भली रे। ""सीमंधर०

गूँथा पाहड श्रर गूँथा पचास्ति, जो प्रवचनसार रे, गुँथा

जिनजीकी वाणी भली रे।

गूँथा नियमसार, गूँथा रयणसार, गंथा समयका सार रे.

जिनजीकी वाणी भली रे। "सीमधर० स्याद्वादरूपी मुगधी भरा जो,

जिनजी का स्रोकारनाद रे,

जिनजीकी वाणी भली रे।

वदू जिनेश्वर, वदू मैं कुन्दकुन्द,

यह श्रोकारनाद रे. वदू

जिनजीकी वाणी भली रे। "सीमधर० हृदय रहो मेरे भावो रहो,

मेरे ध्यान रहो जिनवाण रे,

जिनजीकी वाणी भली रे। जिनेश्वरदेवकी वाणीकी गूँज,

मेरे गुंजती रहो दिन रात रे, जिनजीकी वाणी भली रे। "सीमंधर०



### --- भी मर्वज्ञवीतरागाय वम 💏---

## शास्त्र-स्वाध्यायका प्रारंभिक मगलाचरण

49

भौकारं विन्तुसंपृक्तं किस्यं प्यायन्ति योगिनः ।
कामदं मोक्तदं चैद के-काराय नमी नमः ।। १ ।।
व्यदिरक्षकर्यपनीववसानित्यक्तसृतस्यस्वस्त्वहा ।
सुनिभिक्तासितनीकां सरस्वती हरत् नो दुरिवान् ।। २ ।।
व्यक्तिविस्रापानां सानाकानकस्तकस्य ।

**पश्चरु**त्मीसितं चेन तस्मै भीगुरवे नमः ॥ १ ॥

श्रीपरमग्रुरवे नमः, परंपराचार्यग्रुरवे नमः ।।
सक्तकत्व्यविष्यकः, भेयसं परिवर्षकं, धर्मसम्बन्धकः, मध्यभीवस्यः प्रतिवोजकारकं, पृष्यप्रकावकं, पायमणायकामिदं लास्त्रं लीववचनतारनामकेपं,
कस्य मृतकायकारिः भीसर्ववदेवास्तद्वरतान्यकरोरः भीगणपरदेवाः प्रतिपाणवारवास्त्रेवां वचनाञ्जसारमासायः भाषार्यभीकृत्यकृत्वाचार्यवेवविदिश्वतः,
भोतारः मावयान्त्रत्या गृष्यन्तः ।।

मार्ल पाणान बीरी, मंगलं बौतमो मणी, मंगलं इन्द्रकृत्यायाँ जैनसमां उत्त मगसम् ॥ १ ॥ सर्वमंगलमां पर्वक्रमाणकारकः । जवानं सर्वसमाणी जैने जयत् बाहनम् ॥ २ ॥



\*\*,\*\* नमोऽनेकान्ताय \*\*,,\*\* श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीत

劝

# प्रवच्च न्सार



# ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन

类

श्रीमदसृतचन्द्रसूरिकृततत्त्वप्रदीपिकावृत्तिः

(मङ्गलाचरणम)

सर्वव्याप्येकचिद्रूपस्त्ररूपाय परात्मने । स्वोपलव्यिप्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः ॥ १ ॥

श्रीमद्भगवत्क्रन्दक्वन्दाचार्यकृत मूल गाथाओं और श्रीमब् असृतचनद्रस्रिकृत तत्त्वप्रदीपिका नामक टीकाका हिन्दी भाषानुवाद

[ सर्व प्रथम, ग्रथके प्रारभमे श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित प्राकृत गाथाबद्ध श्री प्रवचनसार नामक शास्त्रकी 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक सस्कृत टीकाके रचियता श्री ग्रमृतचन्द्राचार्यदेव उपरोक्त श्लोकोके द्वारा मङ्गलाचरण करते हुए ज्ञानानन्दस्वरूप परमात्माको नमस्कार करते है — ]

हेलोल्ह्यसम्हामोहतमस्त्रोमं वयस्यदः । प्रकावयज्ञगत्तरकानेकान्त्रमयं महा ॥ २ ॥ १५ परमानन्दग्रवारसविवासितानां हिताव सन्यान्त्रम् । क्रियते प्रकटिनतरवा अववानसारस्य इचिरिवस् ॥ ३ ॥ 🏞 済

अव श्रेष्ठ करिषदासक्तरं मारवारावारवारः के समस्तेकान्ववादिवाधिनवेषः पारमेक्षरीमनेकान्ववादिवाधिनवेषः रासमेक्षरीमनेकान्ववादिवाधिनवेषः रासमेक्षरीमनेकान्ववादिवाधिनवेषः रासन्तेकान्यवादिवाधिनवेषः प्राची स्वत्वाची स्वत्वाची स्वत्वाची प्राची परमार्थस्यो मोभलस्त्रीममयाद्वादेयस्यनं निक्रिनवेष

मर्ब — सवस्थापी (सबका ज्ञाता-दृष्टा) एक चैतन्यरूप (मात्र चैतन्य क्रिं जिसका स्वरूप है धौर जो स्वानुभव प्रसिद्ध है (धर्मात् खुद्ध धारमानुभवसे प्रकर्म सिद्ध है) उस ज्ञानानन्वात्मक (ज्ञान धौर धानन्वस्वरूप) उत्कृष्ट धारमान् नमस्कार हो।

[ भव भनेकान्तमय ज्ञानकी मगलके लिये इलोक द्वारा स्तुति करते हैं--]

[ भव श्री भमृतघद्राचार्यदेव (तीसरे श्लीक द्वारा ) भनेकातमम 🗪 प्रवचनके सारभूत इस 'प्रवचनसार' शास्त्रकी टीका करनेकी प्रतिक्रा करते हैं---]

सदः—परमानन्दरूपी सुधारसके पिपासु भव्य जीवोंके हिता**र्व राज्या** (वस्तुस्वरूपको) प्रगट करनेवाली प्रवचनसारकी यह टीका रची जा रही है।

[ इसप्रकार मगलाचरण और टीका रचनकी प्रतिका करके भगवान् कृष्य कृत्यावार्यदेवविरिचित प्रवचनसारकी पहसी पाँच गाथाम्रोके प्रारम्भमें श्री भ्रमृतवन्त्रके वायदेव उन गाथाम्रोंकी उत्थानिका करते हैं। ]

भव जिनके समार समुद्रका किनारा निकट है सातिवाय (उत्तम) विवेकक्योरि प्रगट रागर्ड है ( अर्थात् परम सेदविज्ञानका प्रकाश उरपक्ष होगया है ) तथा समस्र एकानवादविद्यावा अभिनिवेश के अस्त होगया है ऐसे कोई (आसक्षमक्य सहारमा-

अभिनिवशः ~ अभिप्रायः निश्चवः आधहः ।

भगवतः पंचपरमेष्ठिनः प्रणमनवन्दनोपजनितनमस्करगोन संभाव्य सर्वारम्भेण मोक्षमार्गं संप्रति॰ पद्यमानः प्रतिजानीते---

अथ स्त्रावतारः

एस सुरासुरमणुसिंदवंदिदं धोदघाइकम्ममलं। पणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं॥१॥ सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्धसव्भावे। समणे य णाणदंसणचरित्ततववीरियायारे॥ २॥

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य), पारमेश्वरी (परमेश्वर जिनेन्द्रदेवकी) अनेकान्तवाद-विद्याको प्राप्त करके, समस्त पक्षका परिग्रह (शत्रुमित्रादिका समस्त पक्षपात) त्याग देनेसे अत्यन्त मध्यस्थ होकर, सर्व 'पुरुषार्थमे सारभूत होनेसे आत्माके लिये अत्यन्त 'हिततम भगवन्त पचपरमेष्ठीके अप्रसादसे उत्पन्न होने योग्य, परमार्थसत्य (पारमार्थिक रीतिसे सत्य), अक्षय मोक्षलक्ष्मीको 'उपादेयरूपसे निश्चित करते हुए प्रवर्तमान तीर्थके नायक (श्री महावीरस्वामी) पूर्वक भगवत पचपरमेष्ठीको 'प्रणमन ग्रीर वन्दनसे होनेवाले नमस्कारके द्वारा सन्मान करके सर्वारम्भसे (उद्यमसे) मोक्षमार्गका ग्राश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते है।

श्रव, यहाँ (भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित) गाथासूत्रोका श्रवतरण किया जाता है।

### गाधा १-५

अन्त्रयार्थः—[एषः] यह मैं [सुरासुरमनुष्येन्द्रवंदितं] जो 'सुरेन्द्रो, असुरेन्द्रो ग्रीर 'नरेन्द्रोसे वन्दित हैं तथा जिन्होने [धीतघातिकर्ममलं] घाति कर्ममलको धो डाला है ऐसे [तीर्थ] तीर्थं रूप ग्रीर [धर्मस्य कर्तारं] धर्मके कर्ता [वर्धमानं] श्री वर्द्धमान-स्वामीको [प्रणमामि] नमस्कार करता हूँ।

[ पुनः ] भ्रौर [ विशुद्धसद्भावान ] विशुद्ध 'सत्तावाले [ शेषान् तीर्थकरान् ]

१ पुरुषार्थ = धर्म, अर्थ, काम और मोच्च, इन चार पुरुषार्थों मेंसे मोच्च ही सारभूत श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। २ हिततम = उन्तर हितस्बरूप । ३ प्रसाद = प्रसन्नता, कृपा । ४ उपादेय = प्रह्मा करने योग्य, मोच्चलक्ष्मी हिततम, यथार्थ और अविनाशी होनेसे उपादेय है। ४ प्रमान = देहसे नमस्कार करना। वन्दन = वचनसे स्तुति करना। नमस्कारमें प्रमान और वन्दन दोनोंका समावेश होता है। ६ सुरेन्द्र = उर्ध्वलोकवासी देवोंके इन्द्र। ५ नरेन्द्र = ( मध्यलोकवासी ) मनुष्योंके अधिपति, राजा। ६ सत्ता = अस्तित्व।

त त मुखं मुग्ग मुगग पत्तेगमेव परोगं। वटामि य बद्धते अग्हेत मालुमे सेते॥३॥ किया अग्रहेताण मिद्धाण तह **णमो गणहरार्छ** । भारभावयवग्गाण माहण चेटि **मब्बेर्सि ॥ २ ॥** तेमि विसद्धटमणणाणपहाणामम समासेज्ज । उवमपयामि सम्म जत्तो णिब्बाण संपत्ती ॥ 🗴 ॥ । पनमं 1

ण्यः सुरासुरमञ्जूषेन्त्रयन्त्रितं **पीतपानिकर्मयसम्** । प्रमुवानि वर्षमानं तीर्षं धनस्य कर्नारम् ॥ १ ॥ अचात प्रतम्तार्थकरात सर्वितिकात विकासमञ्जाल । भवनांव अन्दर्भनवारित्रनवीर्वार्वास्तरम् ॥ २ ॥ र्नाम्नात महात महक महक प्रत्यक्रमंद प्रत्येक्य । रन्द्र च रतमानानर्दतो मात्र चत्र ॥ ३ ॥ करशहरूप निद्धारमधा नवी वचवरेत्रयः। भव्यातकार्गेस्य माधस्यत्रवति मर्वेस्य ॥ ४ ॥

शंप तीवरणंता [ नवर्षिदान् ] सब सिद्धभगवन्तांते साथ ही [ च ] बौर [ क्रव्यूकी चारिवनवोर्शर्यायाम } प्राताचार दगानाचार चारिवाचार तपाचार तचा वीचीचर म्क्त [भवमात ] श्रमणाका नमस्कार करता हूं।

[नान नाम नर्रान्] प्रतः प्रतः सम्मा [म] तथा [मानुषे पेते व्यवस्तादः] मनुष्य अपने विद्यमान [ व्यत ] चरहताका [ क्य**र्च नवर्च** ] नाम **ही साथ—वक्नरिक** अपन थीर विश्वर्त वय वश्वर्त प्रियम प्रायेशका-व्यक्तिवन विदे विश्वास 474+ £

[ इसि ] रमप्रकार [ व्यद्भवः ] परश्लाको [ सिद्धेन्या ] निद्धोको [ व्यव क्ष्मकेश्व ] बाबायीका [अन्यास्कर्तेत्वा ] प्रवाध्यावक्ष्मेवा [ य ] बीर [ वर्तेन्स migen: ) us negutet [ au gen ] nueute und [ bil ] und [ fegute-क्रम्बन्यवर्ष | विष्टरवेगशान्यवाम शास्त्रको (सम्बद्ध ) वाल करके (सम्ब

re arad varge the are it formalisations. Asserted the

तेषां विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधानाश्रमं समासाद्य । उपसंपद्ये साम्यं यतो निर्वाणसंप्राप्तिः ॥ ५ ॥ [ पंचकम् ]

एष स्वसंवेदनप्रत्यक्षदर्शनद्वानसामान्यात्माहं सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितत्वात्त्रिलोकेकगुरुं, धौतघातिकर्ममलत्वाज्ञगदन्तप्रहसमर्थानन्तशक्तिपारमैश्वर्यं, योगिनां तीर्थत्वाचारणसमर्थं, धर्मकर्तृ-त्वाच्छुद्धस्वरूपवृत्तिविधातारं, प्रवर्तमानतीर्थनायकत्वेन प्रथमत एव परमभद्वारकमहादेवाधिदेवपर-मेरवरपरमप्च्यसुगृहीतनामश्रीवर्धमानदेवं प्रणमामि ॥ १ ॥ तदन्त विद्यद्धसद्भावत्वादुपाचपाको-चीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयशुद्धदर्शनज्ञानस्वभावान् शेषानतीततीर्थनायकान्, सर्वान् सिद्धांश्च, ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारयुक्तत्वात्संभावितपरमशुद्धोपयोगभूमिकानाचार्योपाध्यायसाधुत्वविशि-ष्टान् श्रमणांश्च प्रणमामि ॥ २ ॥ तदन्वेतानेव पंचपरमेष्टिनस्तचद्वचिक्तव्यापिनः सर्वानेव सांप्रत-

उपसंपद्ये ] मैं 'साम्यको प्राप्त करता हूँ [ यतः ] जिससे [ निर्वाण संप्राप्तिः ] निर्वाणकी प्राप्ति होती है।

टीकाः—जो सुरेन्द्रो, श्रसुरेन्द्रो श्रीर नरेन्द्रोके द्वारा वन्दित होनेसे तीन लोकके एक (श्रनन्य सर्वोत्कृष्ट) गुरु है, जिनमे घातिकर्ममलके घो डालनेसे जगत पर श्रनुग्रह करनेमे समर्थ श्रनन्तशक्तिरूप परमेश्वरता है, जो तीर्थताके कारण योगियोको तारनेमे समर्थ है, धर्मके कर्ता होनेसे जो शुद्ध स्वरूपरिणतिके कर्ता है, उन परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर, परमपूज्य, जिनका नामग्रहण भी श्रच्छा है ऐसे श्री वर्द्धमानदेवको प्रवर्तमान तीर्थकी नायकताके कारण प्रथम ही यह 'स्वसवेदनप्रत्यक्ष 'दर्शनज्ञानसामान्यस्वरूप मैं प्रणाम करता हूँ ।। १।।

तत्पश्चात् जो विशुद्ध सत्तावान् होनेसे तापसे उत्तीर्णं हुए (ग्रन्तिम ताव दिये हुए ग्रग्निमेसे बाहर निकले हुए ) उत्तम सुवर्णके समान शुद्धदर्शनज्ञानस्वभावको प्राप्त हुए है, ऐसे शेष भ्रतीत तीर्थंकरोको ग्रौर सर्वसिद्धोको तथा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार ग्रौर वीर्याचारयुक्त होनेसे जिन्होने परम शुद्ध उपयोगभूमिकाको प्राप्त किया है, ऐसे श्रमणोको— जो कि ग्राचार्यत्व, उपाध्यायत्व ग्रौर साधुत्वरूप विशेषोसे विशिष्ट (भेदयुक्त) है उन्हे—नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

१ साम्य = समता, समभाव । २ स्वसंवेदनप्रत्यज्ञ = स्वानुभवसे प्रत्यज्ञ (दर्शनज्ञानसामान्य स्वानुभवसे प्रत्यज्ञ है)। ३ दर्शनज्ञानसामान्यस्वरूप = दर्शनज्ञानसामान्य अर्थात चेतना जिसका स्वरूप है ऐसा। ४ अतीत = गत, भूतकालीन।

मेवत्त्रेत्रसं नववीर्वकरासंग्रान्मद्दाविदेद्व्यिसंग्राचे स्ति
वर्तमात्रकारं गोषरीकृत्य युगपमुम्बदारवेदं प्रतेषे व
दोन्नात्रकारं गोषरीकृत्य युगपमुम्बदारवेदं प्रतेषे व
दोन्नात्रकारं गोषरीकृत्य युगपमुम्बदारवेदं प्रतेषे व
दोन्नान्नाविद्यंगस्यायर्थ्यस्य प्रत्येष्ठ विद्यायार्थियद्वयंद्वानिकार्यक्ष विद्यायार्थियार्थ्यस्य प्रत्यायः प्रत्यः प्रत्यायः प्रत्यः प्रत्यायः प्रत्यः प्रत्

तल्पदचात् इन्हीं प्वपरमेष्टियोंको, उस उस स्थितमें (पर्यायमें) स्वान्य स्थितमा समीको, वतमानमें इस क्षेत्रमें उत्पन्न तीषकरोंका सभाव होनेसे सौर महास्थितिया उनका सद्भाव हानस मनुष्यक्षत्रम प्रवर्तमान तीर्षनायकपुक्त वर्तमानकालकोच्य करन (महाविद्दहक्षत्रमें वतमान श्री सीमधरादि तीवकरोंकी मीति मानों उसी प्रप्रपटी भगवान वतमानकालम ही विद्यमान हा इसप्रकार स्थानन मनिष्के करण भावता भावर—विस्वन करन उन्हें) युगपद् युगपद् सर्वात् समुदावक्ष्यके कीर प्रत्यव प्रदेशको प्रयोत् व्यक्तिगतरूपम 'समावना करता हूं। किस प्रकारते स्वान्य करता हूं। किस प्रकारते स्वान्य करता हूं। भागनरूमीच स्वयवर समान जो परम निर्मन्वताकी दीक्षाका करवा ( मानरूमय प्रमय ) है उसके उचित स्थानावर्तम् के हारा क्षेत्रकालको करता हा। 'सावन्या व्यवस्था हा। 'सावन्या करता हा। 'सावन्य

सव तम प्रवार परहत्ता सिद्ध सावाय उपाध्याय तथा त**र्व तावुवीकी** प्रवास धौर वरत्नाच्यारम प्रवतसात इतव द्वारा "आस्प्रशासक वाव**से उत्तक स्वयन्** 

चारित्रैक्यात्मकैकाउयं गतोऽस्मीति प्रतिज्ञार्थः। एवं तावदयं साक्षान्मोक्षमार्गं संप्रतिपन्नः।।४।। अथायमेव वीतरागसरागचारित्रयोरिष्टानिष्टफलत्वेनोपादेयहेयत्वं विवेचयति—

# संपज्जिद णिव्वाणं देवासुरमणुयरायविहवेहिं। जीवस्स चरित्तादो दंसणणाणप्पहाणादो॥ ६॥

गाढ 'इतरेतर मिलनके कारण समस्त स्वपरका विभाग विलीन होजानेसे जिसमे 'ग्रद्वैत प्रवर्तमान है ऐसा नमस्कार करके, उन्ही ग्ररहन्त, सिद्ध, ग्राचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधुग्रोके ग्राश्रमको,—जो कि (ग्राश्रम) विशुद्धज्ञानदर्शनप्रधान होनेसे 'सहजशुद्ध-दर्शनज्ञानस्वभाववाले ग्रात्मतत्त्वका श्रद्धान ग्रीर ज्ञान जिसका लक्षण है ऐसे सम्यग्दर्शन ग्रीर सम्यग्ज्ञानका 'सम्पादक है उसे—प्राप्त करके, सम्यग्दर्शनज्ञानसम्पन्न होकर, जिसमे 'कषायकण विद्यमान होनेसे जीवको जो पुण्यबन्धकी प्राप्तिका कारण है ऐसे सराग चारित्रको—वह (सराग चारित्र) कमसे ग्रा पडने पर भी (गुणस्थान-ग्रारो-हणके कममे बलात् ग्रर्थात् चारित्रमोहके मन्द उदयसे ग्रा पडने पर भी )-दूर उल्लघन करके, जो समस्त कषायक्लेशरूपी कलकसे भिन्न होनेसे निर्वाणप्राप्तिका कारण है ऐसे वीतरागचारित्र नामक साम्यको प्राप्त करता हूँ। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ग्रीर सम्यक्चारित्रकी ऐक्यस्वरूप एकाग्रताको मै प्राप्त हुन्ना हूँ, यह इस प्रतिज्ञाका ग्रर्थ है। इस प्रकार तब इन्होने (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवने) साक्षात् मोक्षमार्गको ग्रगीकार किया।। ४-५।।

त्रब वे ही ( कुन्दकुन्दाचार्यदेव ) वीतरागचारित्र इष्ट फलवाला है इसलिये उसकी उपादेयता ग्रौर सरागचारित्र ग्रनिष्ट फलवाला है इसलिये उसकी हेयताका विवेचन करते है —

१ इतरेतरिमलन = एक दूसरेका परस्पर मिल जाना अर्थात् मिश्रित हो जाना। २ अद्वेत = पच परमेष्ठीके प्रति अत्यत आराध्य भावके कारण आराध्यरूप पच परमेष्ठी भगवान् और आराधक-रूप अपने भेदका विलय होजाता है। इस प्रकार नमस्कारमें अद्वेत पाया जाता है। यद्यपि नमस्कारमें प्रणाम और वदनोच्चार दोनोंका समावेश होता है इसिलये उसमें द्वेत कहा है, तथापि तीव्र भक्तिभावसे स्वपरका भेदिवलीन हो जानेकी अपेचासे उसमें अद्वेत पाया जाता है। ३ सहजशुद्धदर्शनज्ञानस्वभाववाले = सहज शुद्ध दर्शन और ज्ञान जिनका स्वभाव है वे। ४ सपादक = प्राप्त करानेवाला, उत्पन्न करनेवाला। ४ कथायकण = कथायका सूक्ष्माश।

ं मंप्रयते निवानं वेवासुरमकुत्रराजनिक्वैः । जीवस्य चरित्रादर्घनकानप्रधानातः ।। ६ ॥

संप्रवते हि दर्शनहानमधानाकारित्राहरित्रावास्त्रीकः । का दर् व जरानक्षित्रपर्वेश्वरूपी कृष्यः । वती स्वरागकारित्रं हेपयु ॥ ६ ॥

नव पारित्रस्वकर्प विमायवृति---

वारितं खलु धम्मो धम्मो जो सो ममो ति णिहिद्वो । मोहनखोह विहीणो परिणामो अप्यणो हु समी ॥ ७ ॥ बारितं खलु धर्मो धर्मो वस्त्रसाम्यमिति निर्मिष्ट । मोहभोनविहीनः परिचाम नास्मनो हि सम्बद्ध ।।।।।

#### गाचा ६

मन्त्रपार्वः—[ जीवस्य ] जीवको [ दर्बनवानव्यालात् ] वर्वनवानव्यालात् ] वर्वनवानव्यालात् ] वर्वनवानव्यालात् विवास्त्रात्रात्र्यक्षेत्रे विवास्त्रात्र्यक्षेत्रे विवास्त्रात्र्यक्षेत्रे विवास्त्रे विवास्त्रे विवास्त्रे विवास्त्र विवास्त विवास्त्र विवास्त्र विवास्त विवास्त विवास्त विवास्त विवास्त विवास्त विवास्त विवास्

टीकाः—दर्धनकानप्रधान चारिकसे, यदि वह (चारिक) वीतरान हो तो वीव प्राप्त होवा है, भौर उससे ही, यदि वह सरान हो तो वेवद-ससुरे द्व-तरेलके वेभवनकेव्य वत्यकी प्राप्त होती है। इसलिये मुमुक्तिंको इस्ट फलवाला होनेसे वीतराजवारिक बहुल करने योग्य (उपावेय) है भौर भनिष्ट फलवाला होनेसे सरागवारिक स्वाक्ते योग्य (हेय) है।। इ॥

भव चारित्रका स्वरूप भ्यक्त करत हैं —

#### নাৰা ৩

क्षणवार्थः—[वारितं] चारितं [क्क्कुं] शास्तवमं [वर्धः] वर्गं है। [वर्धः] यो धर्मं है। [वर्धः] यो धर्मं है (तर् ताम्यव्] यह साम्य है [इति निर्दिष्ट् ]ऐसा (शास्त्रीमें) कहा है। [साम्यं हिं] साम्यं [मोडकोशविदीनः] मोडकोशर्गहित [आस्त्रवः वरिकावः] धारमाका परिकासः (आवं) है।

**जैन शास्त्रमाला** ]

स्तरूपे चरणं चारित्रं । स्वसमयप्रवृत्तिरित्यर्थः । तदेव षस्तुस्त्रभावत्वाद्वर्मः । शुद्धचैतन्य-प्रकाशनमित्यर्थः । तदेव च यथावस्थितात्मगुणत्वात्साम्यम् । साम्यं तु दर्शनचारित्रमोहनीयो-द्वयापादितसमस्तमीहक्षीभाभावादत्यन्तनिर्विकारी जीवस्य परिणामः ॥ ७ ॥

मधात्मनश्चारित्रत्वं निश्चिनोति →

परिणमदि जेण दब्वं तकालं तम्मय ति पराणतं। तम्हा धम्मपरिएदो आदा धम्मो मुखेयव्वो ॥ = ॥ परिणमति येन द्रव्यं तत्कालं तन्मयमिति प्रज्ञप्तम् ।

तस्माद्धर्मपरिणत आत्मा धर्मो मन्तव्यः ॥ ८ ॥ यत्खलु द्रव्यं यस्मिन्काले येन भावेन परिणमति तत् तस्मिन् काले किलौं ज्यपिर-

टीका: - स्वरूपमे चरण करना (रमना) सो चारित्र है। स्वसमयमे प्रवृत्ति करना ( ग्रपने स्वभावमे प्रवृत्ति करना ) ऐसा इसका ग्रर्थ है । यही वस्तुका स्वभाव

होनेसे धर्म है। शुद्ध चैतन्यका प्रकाश करना यह इसका अर्थ है। वही यथावस्थित म्रात्मगुण होनेसे (विषमतारहित सुस्थित म्रात्माका गुण होनेसे) साम्य है। स्रीर साम्य, दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीयके उदयसे उत्पन्न होनेवाले समस्त मोह ग्रीर क्षोभके अभावके कारण अत्यन्त निर्विकार ऐसा जीवका परिणाम है।

भावार्थः - शुद्ध ग्रात्माके श्रद्धारूप सम्यक्तवसे विरुद्ध भाव (मिथ्यात्व) वह मोह है ग्रौर निर्विकार निश्चल चैतन्यपरिणतिरूप चारित्रसे विरुद्ध भाव (ग्रस्थिरता) वह क्षोभ है। मोह ग्रीर क्षोभ रिहत परिणाम, साम्य, धर्म ग्रीर चारित्र यह सब पर्यायवाची है।। ७॥

ग्रब ग्रात्माकी चारित्रता (ग्रर्थात् ग्रात्मा ही चारित्र है ऐसा) निश्चय करते है.—

गाया ८ अन्वयार्थ: - [ द्रव्यं ] द्रव्य जिस समय [ येन ] जिस भावरूपसे [ परिणमित ]

परिणमन करता है [तत्कालं] उस समय [तन्मयं] उस मय है [इति] ऐसा प्रज्ञप्तं ] (जिनेन्द्र देवने ) कहा है; [तस्मात् ] इसलिये [धर्मपरिणतः आत्मा ] धर्मपरिणत आत्माको [ धर्मः मन्तव्यः ] धर्म समभना चाहिये।

टीका:-वास्तवमे जो द्रव्य जिस समय जिस भावरूपसे परिणमन करता है, २

प्रवचनसार —

[ अगवाम

नतायः पिन्दरक्तमर्थं स्वति । ततोऽयमासमा भर्मेन वरिनतो वर्मं इव **स्वति** नवारित्रत्वम् ॥ ८ ॥

मय बीवस्य ग्रुभाञ्चमञ्जूत्वं निविनोति---

ŧa.

जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो । सुद्धेण तदा सुद्धो इवदि हि परिणामसन्भावो ॥ ६ ॥

> बीब परिचमति यदा श्वमेनाञ्चमेन वा श्वमोऽश्वमः। श्वद्येन ददा श्वदो मवति हि परिचामस्यभावः॥९॥

यदाऽयमारमा भ्रमेनाग्रमेन वा रामकावेन वरिचमित तदा कवाताविष्यरा<del>णकी</del>

यह द्रथ्य उस समय उष्णतारूपसे परिणमित लोहेके गोमेकी माँति उस मन के इसलिये यह भारमा धमरूप परिणमित हानेसे धम ही है। इसप्रकार भारमाणी चारित्रता सिद्ध हुई।

मार्वार्ष:—सातवीं गायामें कहा गया है कि चारित्र धारमाका ही मात्र है। धौर यहाँ धाठवी गायामें धमेदनयसे यह कहा है कि असे उष्णतारूप परिक्रमित कोहेका गोला स्वय ही उष्णता है—लोहेका गोला धौर उष्णता पृथक नहीं है इसी प्रकार चारित्रमावने परिणमित धारमा स्वय ही चारित्र है।। =।।

भव यहाँ जीवका शुभ मशुभ भौर शुद्धस्व निश्चित करते **हैं भवत् वह** बतनात हैं कि जीव ही शुभ मशुभ भौर शुद्ध हैं—

#### माचा है

अन्वयार्थ — [बीदा] जीव [ वरिणामस्वयाय ] परिणामस्वयायी होनेसे [यदा] जब [इसेन वा महसेन ] गुम या प्रगुम भावरूप [वरिण्याति ] परिणयम करता है [इव' महम ] तब गुम या प्रगुम (स्वय ही) होता है [इदेव] भीर जब गुरुमायलप परिणमित होता है [तदा इदा हि स्वति ] तब सुद्ध होता है।

टीका'—जब यह घारमा शुभ या प्रमुप राज मानते परिचित्रत होता है तब अवा कुमुम या तमाम पुष्पक लाल या काले राज्य परिचमित स्वटिक्सी अति णतस्फटिकवत् परिणामस्वभावः सन् शुभोऽशुभश्र भवति । यदा पुनः शुद्धेनारागभावेन परि-णमति तदा शुद्धारागपरिणतस्फटिकवत्परिणामस्वभावः सन् शुद्धो भवतीति सिद्धं जीवस्य शुभाशुभग्रद्धत्वम् ॥ ९ ॥

अथ परिणामं वस्तुस्वभावत्वेन निश्चिनोति-

परिणामस्वभाव होनेसे शुभ या ग्रशुभ होता है (उस समय ग्रात्मा स्वय ही शुभ या ग्रशुभ है), ग्रीर जब वह शुद्ध ग्ररागभावसे परिणमित होता है तब शुद्ध ग्ररागपरिणत (रग रहित) स्फिटिककी भॉति, परिणामस्वभाव होनेसे शुद्ध होता है। (उस समय ग्रात्मा स्वय ही शुद्ध है)। इस प्रकार जीवका शुभत्व, ग्रशुभत्व ग्रीर शुद्धत्व सिद्ध हुग्रा।

भावार्थः—ग्रात्मा सर्वथा कूटस्थ नही है किन्तु स्थिर रहकर परिणमन करना उसका स्वभाव है, इसलिये वह जैसे जैसे भावोसे परिणमित होता है वैसा वैसा ही वह स्वय हो जाता है। जैसे स्फिटिकमिण स्वभावसे निर्मल है तथापि जब वह लाल या काले फूलके सयोगनिमित्तसे परिणमित होता है तब लाल या काला स्वय ही हो जाता है। इसीप्रकार ग्रात्मा स्वभावसे शुद्ध-बुद्ध-एकस्वरूपी होने पर भी व्यवहारसे जब गृहस्थदगामे सम्यक्त्व पूर्वक दानपूजादि शुभ ग्रनुष्ठानरूप शुभोपयोगमे ग्रीर मुनिदशामे मूलगुण तथा उत्तरगुण इत्यादि शुभ ग्रनुष्ठानरूप शुभोपयोगमे परिणमित होता है तब स्वय ही शुभ होता है, ग्रीर जब मिथ्यात्वादि पाँच प्रत्ययरूप ग्रशुभोपयोगमे परिणमित होता है तब स्वय ही ग्रशुभ होता है ग्रीर जैसे स्फिटिकमिण ग्रपने स्वाभाविक निर्मल रगमे परिणमित होता है तब स्वय ही शुद्ध होता है।

सिद्धान्त ग्रन्थोमे जीवके ग्रसस्य परिणामोको मध्यम वर्णनसे चौदह गुणस्थान-रूप कहा गया है। उन गुणस्थानोको सक्षेपसे 'उपयोग'रूप वर्णन करते हुए, प्रथम तीन गुणस्थानोमे तारतम्य पूर्वक (घटता हुग्रा) ग्रज्ञुभोपयोग, चौथेसे छट्टे गुणस्थान तक तारतम्य पूर्वक (बढता हुग्रा) ग्रुभोपयोग, सातवेंसे बारहवे गुणस्थान तक तारतम्य पूर्वक शुद्धोपयोग ग्रौर ग्रन्तिम दो गुणस्थानोमे शुद्धोपयोगका फल कहा गया है,—ऐसा वर्णन कथचित् हो सकता है।। ह।।

श्रब परिणाम वस्तुका स्वभाव है यह निश्चय करते है —

### णत्यि विणा परिणामं भत्यो भत्यं विषे**इ परिणामो** । दव्वगुणपञ्जयत्यो भत्यो भत्यित्तिणव्यत्तो ॥ १० ॥

नास्ति विना परिणाममर्थोऽर्थे विनेद् वरिणायः । हृज्यगुज्यर्पवस्थोऽर्थोऽस्तित्वनिर्देशः ।। १० ।।

न रुष्ट परिणाममन्तरेण बस्तु एषामासम्बते । बस्तुनो इंन्यादिमी परिकृतिक पृथापुरसम्मामाविभ परिणामस्य सरमृङ्गसम्पत्वाव् दरयमानगोरसादिपरिणामविरोजाले । स्वीत्र परिणामेद्रिय तस्तुनोऽमावे निरामेवस्य विस्तिक्तिक स्त्रामासम्बते । स्वाप्रयमुकस्य वस्तुनोऽमावे निरामेवस्य विस्तिक्तिक स्त्राप्रयस्तिकात् । वस्तु पुनस्त्र्णवासामान्यरुभवे द्रस्य सहमाविविश्वेषसम्बद्ध गुवेषु कर्मभौति

#### नाचा १०

मन्त्रपार्चः—[इह ] इस लोकमे [परिणार्म किता ] परिणामके विका [भेक्षे नास्ति ] पदार्घ नहीं है [ सर्च विना ] पदार्घक जिना [ परिणार्मः ] परिणार्मः नहीं है, [ सर्चः ] पदाय [ द्रव्यगुणपर्यपस्य ] द्रव्य-गुण-पर्यायमें रहनेवाला भीर [ मस्तित्वमं वना हुमा है ।

टीका:—परिणामके विना वस्तु भरितत्व धारण नहीं करती क्योंकि वैरेषु द्रव्यादिके द्वारा (द्रव्य-क्षेत्र-काल भावसे) परिणामसे निक्त भनुमवर्गे (देलनेर्से) नहीं भाती क्योंकि (१) परिणाम रहित वस्तु गयेके मींगके समान है (२) तैया उसेका दिकाई देनेवाले गोरस इत्यादि (द्वा दही वगरह) के परिणामिक साव 'किरीक झाला है! ( क्य-परिणामक' बिना वस्तु भरितत्व धारण नहीं करती उसीप्रकार ) वस्तुके विना परिणाम भी भरितात्वका घारण नहीं करता क्योंकि स्वाध्यभूत वस्तुके भ्रभावकें ( भ्रपने भाध्यस्य जा बस्तु है वह नहों तो ) निराध्य परिणामको सूर्यताका असग माता है।

१ वरि बर्गुको परित्यास रहित माना जाने हो गोरस इस्लादि वस्तुओं व वृत्र, रही आदि को वरिकास प्रत्यव दिलाई रहे हैं वनक साथ विरोध आवेगा।

विशेषलक्षणेषु पर्यायेषु व्यवस्थितमुत्पादव्ययधीव्यमयास्तित्वेन निर्वर्तितिवृत्तिमच । अतः पिणामस्वभावमेव ॥ १० ॥

अथ चारित्रपरिणामसंपर्कसम्भववतोः शुद्धश्चभपरिणामयोरुपादानहानाय फलमालोचयति—

श्रौर वस्तु तो 'ऊर्ध्वतासामान्यस्वरूप द्रव्यमे, सहभावी विशेषस्वरूप ( साथ ही साथ रहनेवाले विशेष-भेद जिनका स्वरूप है ऐसे ) गुणोमे तथा क्रमभावी विशेषस्वरूप पर्यायोमे दूरही हुई श्रौर उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमय श्रस्तित्वसे बनी हुई है; इसलिये वस्तु परिणाम-स्वभाववाली ही है।

भावार्थः—जहाँ जँहाँ वस्तु दिखाई देती है वहाँ वहाँ परिणाम दिखाई देता है। जैसे—गोरस अपने दूध, दही, घी, छाछ इत्यादि परिणामोसे युक्त ही दिखाई देता है। जहाँ परिणाम नही होता वहाँ वस्तु भी नहीं होती। जैसे कालापन, स्निग्धता इत्यादि परिणाम नहीं है तो गधेके सीगरूप वस्तु भी नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि वस्तु परिणाम रहित कदापि नहीं होती। जैसे वस्तु परिणामके बिना नहीं होती उसीप्रकार परिणाम भी वस्तुके बिना नहीं होते, क्योंकि वस्तुरूप आश्रयके बिना परिणाम किसके आश्रयसे रहेगे गोरसरूप आश्रयके बिना दूध, दही इत्यादि परिणाम किसके आधारसे होगे होते।

श्रीर फिर वस्तु तो द्रव्य-गुण-पर्यायमय है। उसमे त्रैकालिक ऊर्ध्व प्रवाह सामान्य द्रव्य है, श्रीर साथ ही साथ रहनेवाले भेद गुण है, तथा क्रमश. होनेवाले भेद पर्याय है। ऐसे द्रव्य, गुण श्रीर पर्यायकी एकतासे रहित कोई वस्तु नहीं होती। दूसरी रीतिसे कहा जाय तो, वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यमय है श्रर्थात् वह उत्पन्न होती है, नष्ट होती है श्रीर स्थिर रहती है। इसप्रकार वह द्रव्य-गुण-पर्यायमय श्रीर उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यमय होनेसे उसमे किया (परिणमन) होती ही रहती है। इसलिये परिणाम वस्तुका स्वभाव ही है।। १०।।

ग्रब जिनका चारित्र परिणामके साथ सम्पर्क ( सम्बन्ध ) है ऐसे जो शुद्ध ग्रीर शुभ ( दो प्रकारके ) परिणाम है उनके ग्रहण तथा त्यागके लिये ( शुद्ध परिणामके ग्रहण ग्रीर शुभ परिणामके त्यागके लिये ) उनका फल विचारते है —

१—कालकी अपेचासे स्थिर होनेको अर्थात् कालापेचित प्रवाहको ऊर्ध्वता अथवा ऊँचाई कहा जाता है। ऊर्ध्वतासामान्य अर्थात् अनादि-अनन्त उच (कालापेचित) प्रवाहसामान्य द्रव्य है।

धनोचपोनो देयः ॥ ११ ॥

भम्मेन परिनद्पा मपा ज**रि सुद्धतंत्र्योगस्हो।** पावदि जिन्नानसुरं सुद्दोवस्तो व सम्मस्रदं ॥ ११ ॥

धर्नेण परिणतात्वा मारवा य**दि इत्यतंत्रयोगपुरः।** प्राप्तोति निर्वाणमुख **इयोगपुको वा स्वर्गपुरक्**॥ ११॥

यदायनात्मा वर्षपरिकतस्यमायः इहोत्योगयरियविहासयि वदा तया स्वकार्यकरणसमर्थणरितः मानाःनोन्नमयान्त्रीति । यदा द्व व<u>रिकारमा मैनच्य</u>ने तदा नतस्यनीकशक्तितया स्वकार्यकरणसमर्थः विकारमुनोपरिकतुत्रने दादरुःवनिय स्वकृतकरणम्यान्त्रीति । यदाः **इहोत्यो**ण

माचा ११

कनवार्ष — [ वर्षेण वरिणतारणा ] धमम परिणमित स्वरूपवाणा [ व्याप्ती है धारमा [ वर्षि ] यदि [ पृद्धनंत्रपोषकृत ] गुरु उपयागम सुक्त हो तो [ विश्वेण कर्षेत्र भाक्ष मुलका [ शालीति ] प्राप्त करता है [ द्वेणोवकृष्य या ] धीर वर्ष वृत्रोवकृष्य हा ना [ व्याप्तम् ] स्वरूप सुक्ता (वापका) प्राप्त करता है ।

रीका—जब यह यारमा धमपरिणत स्वभाववाना होना हुना वृत्तीनके विकास परिणिका धारण करता है—बनाय रसता है तब जा विरोधी सक्तित विकास के कारण घरता वाय करता है ... साम है तमा चारित्रवान होने ( वह ) वास विकास घरता वाय करता है ... घर वह धमपरिणत स्वभाववाना होनेकर की वृत्तीकाचा परिणिक ताव पर्या होते हैं ... परिणिक स्वभाववाना होनेकर की वृत्तीकाम परिणिक ताव प्रमान है ... परिणिक स्वभाववाना है ... स्वभाववाना के स्वभाववाना है ... स्वभाववाना है ... स्वभाववाना है ... स्वभाववाना है ... स्वभाववाना करता चलता है ... स्वभाववाना स्वभाववाना स्वभाववाना स्वभाववाना है ... स्वभाववाना स्वभाववाना है ... स्वभाववाना स्वभाववाना है ... स्वभाववाना स्वभाववाना है ... स्वभाववाना है ... स्वभाववाना स्वभावा

<sup>(</sup>१) राज, पूर्वा पंच कराज्ञ रक्षाुवन्त्रे प्रचि त्रम क्वान्त्रम स्रो **क्वोन्डेन है वह व्यक्तिय** किन्छे है क्वांक्रे क्षाम ( प्रमाणकारकार) करिय क्वित्रे स्रोठ व्यक्ति है **वीर वैक्का क्वीन** किन्छे क्वेंच्या रहित है।

अय चारित्रपरिणामसंपर्कासंमवादत्यन्तहेयस्याग्रुभपरिणामस्य फलमालोचयति-

असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय ऐरइयो । दुक्खसहस्सेहिं सदा अभिंधुदो भमदि अञ्चंतं॥ १२॥

अशुभोदयेनात्मा क्रनरस्तिर्यग्भृत्वा नैरियकः । दुःखसहस्रैः सदा अभिद्रुतो भ्रमत्यत्यन्तम् ॥ १२ ॥

यदायमात्मा मनागि धर्मपरिणतिमनासादयम्गश्चभोषयोगपरिणतिमालम्बते तदा कुमनुष्यतिर्यह्नारकश्रमणरूपं दुःखसहस्रवन्धमनुभवति । तत्रव्यारित्रलवस्याप्यभावादत्यन्तहेय एवायमश्चभोषयोग इति ॥१२॥ एवमयमपास्तसमस्तश्चभाश्चभोषयोगवृत्तिः शुद्धोषयोगवृत्तिमात्म-सात्क्वर्वाणः शुद्धोषयोगाधिकारमारभते ।

भावार्थः — जैसे घी स्वभावत शीतलता उत्पन्न करनेवाला है तथापि गर्म घीसे जल जाते है, इसीप्रकार चारित्र स्वभावसे मोक्ष दाता है, तथापि सराग चारित्रसे बन्ध होता है। जैसे ठडा घी शीतलता उत्पन्न करता है इसीप्रकार वीतराग चारित्र साक्षात् मोक्षका कारण है।। ११।।

त्रब चारित्र परिणामके साथ सम्पर्क रहित होनेसे जो ग्रत्यन्त हेय है ऐसे ग्रुगुभ परिणामका फल विचारते है —

## गाथा १२

अन्वयार्थः—[ अशुभोदयेन ] ग्रशुभ उदयसे [ आत्मा ] ग्रात्मा [ कुनरः ] कुमनुष्य [ तिर्यग् ] तिर्यंच [ नैरियकः ] ग्रीर नारकी [ भृत्वा ] होकर [ दुःख सहस्रेः ] हजारो दु खोसे [ सदा अभिद्रुतः ] सदा पीडित होता हुग्रा [ अत्यंतं भ्रमित ] ( ससारमे ) ग्रत्यन्त भ्रमण करता है।

टीकाः—जब यह स्रात्मा किचित् मात्र भी धर्मपरिणतिको प्राप्त न करता हुस्रा स्रशुभोपयोग परिणतिका स्रवलम्बन करता है, तब वह कुमनुष्य, तिर्यंच स्रौर नारकीके रूपमे परिभ्रमण करता हुस्रा (तद्रूप) हजारो दुखोके बन्धनका स्रनुभव करता है, इसलिये चारित्रके लेशमात्रका भी स्रभाव होनेसे यह स्रशुभोपयोग स्रत्यन्त हेय ही है।। १२।।

\*\*

त्र द्वरोपनेगफसमातनाः शेस्करवार्यनमितीन-श्राहसयमादममुत्यं निसयातीदं श्रणोनममर्थतं । श्रवजुन्धिरुण च सुद्दं सुद्धुनश्रोगपसिद्धायं ॥ १३ ॥

अविश्वयमारमसङ्ख्यं विश्वयावीयमनीवस्वयक्तवत् । अन्युष्किन्तं च प्रसं ग्रह्मोपयीवज्ञविद्यावात् ॥ १३ ॥

आसंसाराऽपूर्वपरमाञ्जुताकाद्रकपत्नादात्माननेवाशित्य न्द्रविक्रमणतात्म्यमस्त्रायविनितपायित्वान्तेरन्दर्यभवर्यमानत्वावात्मिकवस्त्रात्मस्त्रस्य मनीपम्यमनन्द्रमस्युष्किन्तः च ब्रद्धोषयोगनित्पकानां सुक्रमवस्त्रस<u>र्ववा प्रार्थनीतकः</u> ॥ १६४४%

इसप्रकार यह ( भगवान कुन्दकुन्दानार्य देव ) समस्त शुभाशुमोपनोन्कृष्टिके (शुभावपयोगरूप भीर भाशुभ उपयोगरूप परिणतिको ) भगस्त कर ( हेव नाक्ष्य ( तिस्कार करके, दूर करके ) शुद्धोपयोगनृत्तिको भारमसात् ( भारमरूप, भववेषकी करते हुए शुद्धोपयोग प्रधिकार प्रारम्भ करते हैं। उसमें ( पहसे ) शुद्धोपयोग प्रधिकार प्रारम्भ करते हैं। उसमें ( पहसे ) शुद्धोपयोग भवकार प्रारम्भ करते हैं।

#### गाचा १३

भन्नवार्षः—[श्रुदोपयोगप्रसिद्धानां] शुद्धोपयोगसे 'लिक्पन्न हुए धारनाव्यक्ति (केवली धौर सिद्धोक्षा) [सुक्ष] सुक्ष [मितवर्ष] धातशय [क्यवस्त्रव्ये] धारमोत्पन्न [विषयातीतं] विषयातीतं (धतीन्त्रिय) [मनौपन्यं] धानुषमः [क्यवर्षः] धानन्तं (धविनान्ति) [मन्यूष्यिस्नं व]धीर प्रविच्छिन्न (धट्ट) है।

रीका'—(१) घनादि समारसे जो पहले कभी घनुमबमें नहीं घाना के घणू परम घड्मूत आङ्कादरूप हानस प्रतिदाय' (२) घात्माका ही घान्य के कर्ष (स्वाधित) प्रवर्तमान हानस मात्मात्मा (३) पराध्यसे निरपेश होनेसे (स्वर्ण, रस मध वच भीर शस्यक तवा सकत्यविकत्यवे घाष्ट्रयकी घषधासे रहित होनेसे) 'विषयातीत' (४) घत्मन विलक्षण हानम (धन्य मुक्तिसे सवधा भिन्न सक्षणवाला

१ निष्यम डांना -- फरक हाना; फलम्प डांना; सिड होना । मुद्रोपयोगसः निष्यम हुए नर्यार क्रवोच्चेन कार्यन्ते क्रवस्य हुए ।

जैन शास्त्रमाला ]

अय शुद्धोपयोगपरिणतात्मस्वरूपं निरूपयति--

सुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागो । समणो समसुहदुक्खो भणिदो सुद्धोवञ्चोगो त्ति ॥ १४ ॥

> सुविद्तिपदार्थस्त्रः संयमतपःसंयुतो विगतरागः। श्रमणः समसुखदुःखो मणितः शुद्धोपयोग इति ॥ १४॥

स्त्रार्थज्ञानवलेन स्वपरद्रच्यविभागपरिज्ञानश्रद्धानविधानसमर्थत्वात्सुविदितपदार्थसूत्रः। सकलपड्जीवनिकायनिशुम्भनविकल्पात्पंचेन्द्रियाभिलापविकल्पाच व्यावर्त्यात्मनः शुद्धस्त्ररूपे संय-

होनेसे) 'ग्रनुपम', (५) समस्त ग्रागामी कालमे कभी भी नाशको प्राप्त न होनेसे 'ग्रनन्त' ग्रौर (६) विना ही ग्रन्तरके प्रवर्तमान होनेसे 'ग्रविच्छिन्न' सुख शुद्धोपयोगसे निष्पन्न हुए ग्रात्माग्रोके होता है, इसिलये वह (सुख) सर्वथा प्रार्थनीय (वाछनीय) है।। १३।।

अब शुद्धोपयोगपरिणत आत्माका स्वरूप कहते है —

### गाया १४

अन्वयार्थः—[ सुविदितपदार्थस्त्रः ] जिन्होने (निज शुद्ध ग्रात्मादि) पदार्थोंको ग्रीर सूत्रोको भली भाँति जान लिया है, [ संयमतपःसंयुतः ] जो सयम ग्रीर तपयुक्त है, [ विगतरागः ] जो वीतराग ग्रर्थात् राग रहित है [ समसुखदुःखः ] ग्रीर जिन्हे सुख-दुख समान हैं, [ अमणः ] ऐसे श्रमणको ( मुनिवरको ) [ शुद्धोपयोगः इति मणितः ] 'शुद्धोपयोगी' कहा गया है।

टीका:—सूत्रोके अर्थके ज्ञानबलसे स्वद्रव्य ग्रीर परद्रव्यके विभागके 'परिज्ञानमे श्रद्धानमे श्रीर विधानमे (ग्राचरणमे) समर्थ होनेसे (स्वद्रव्य ग्रीर परद्रव्यकी भिन्नताका ज्ञान, श्रद्धान श्रीर श्राचरण होनेसे) जो श्रमण पदार्थोंको ग्रीर (उनके प्रतिपादक) सूत्रोको जिन्होने भलीभाँति जान लिया है ऐसे हैं, समस्त छह जीविनकायके हननके विकल्पसे ग्रीर पचेन्द्रिय सम्बन्धी ग्रिभलाषाके विकल्पसे

१. परिज्ञान = पूरा ज्ञान, ज्ञान ।

1=

मब श्वरोवनोमकामानन्तरसाविद्यहरमस्वक्रवसावविक्तरि — उत्तत्र्योगविद्युद्धो जो विगदावरणंतरायमोदरस्यो । मृदो सयमेवादा जादि पार खेयमूदार्थं ॥ १५ ॥ उत्तरोमविश्वरो नो विभवावरमान्तरायमोदरसाः । भूवः स्वयोगारमा यावि वारं क्षेत्रमुकावास् ॥ १४ ॥

प्रारमाको 'ब्यावृत्त करके प्रारमाका सुद्धस्वरूपमें स्वयमन करनेसे, ग्रीर 'स्वरूपिक 'निस्तर्ग 'चृतन्यप्रतपन होनेसे जो स्वयम ग्रीर तप्युक्त हैं, सकल सेवृत्यिक विपालसे मेदकी भावनाकी उत्कृष्टतासे (समस्त मोहनीय कर्मके उदयसे विकर्णके उत्कृष्ट भावनासे) निर्विकार ग्रारमस्वरूपको प्रगट किया होनेसे जो बीसप्पक क्षेत्र प्रस्मकलाके भवलोकनके कारण साता वेदनीय तथा ग्रस्ताता वेदनीयके विवालके उत्पन्न होनेवाले जो सुक्ष-दुःस उन सुक्ष-दुःस जनित परिणामोंकी विवयसताका अनुक्य नहीं होनेसे (परम सुक्षरसमें भीन निविकार स्वस्वेदनक्य परमक्काके अनुक्य कारण इंग्टानिस्ट स्योगोंमें हुए दोकादि वियम परिणामोंका प्रवृत्यक न होनेक ) जो समसुक्षदु स है ऐसे श्रमण सुद्धोपयोगी कहलाते हैं। १४॥

भव गुढीपयोगकी प्राप्तिक बाद तरकाल (भन्तर पड़े बिना) ही होनेपाली गुढ भारमस्वभाव (केवनमान ) प्राप्तिकी प्रशंसा करते हैं —

#### समा १४

अभवार्ष —[व ] वा [ उपनोगसिहदः ] उपयोग निमुद्ध ( मुद्रोपनोनी )

१ नव्यपुष करके – इराकर) रोककर; नवाय करके । १. स्वयंत्रीयशास – स्वयंत्री केंबर क्षावा) में निवारंग – नरंग रहिन; पंचमान रहिव; क्षिप्तन रहिव; ब्राग्य । ४ मापन होना – महास्वाम होन्य, क्याबिव होना, नेरी-क्यान होना । ४ नमहासदु:म – निर्में सुस्त और दुन्स ( इडानिव संबोग ) रोजों संवान हैं ।

जैन शास्त्रमाला ]

यो हि नाम चैतन्यपरिणामलक्षणेनोपयोगेन यथाशक्ति विशुद्धो भूत्वा वर्तते स खलु प्रतिपद्मुद्भिद्यमानविशिष्टविशुद्धिशक्तिरुद्मन्थितासंसारवद्भद्दत्वरमोहग्रंथितयात्यंतिनिर्विकारचैतन्यो निरस्तममस्तज्ञानदर्शनावरणान्तरायतया निःप्रतिघविज्निमतात्मशक्तिश्च स्वयमेव भूतो होयत्वमा-पन्नानामन्तमवाप्नोति । इह किलात्मा ज्ञानस्वभावो ज्ञानं तु होयमात्रं ततः समस्तहोयान्तर्वर्तिज्ञान-स्वभावमात्मानमात्मा शुद्धोपयोगप्रमादादेवासादयति ।। १५ ॥

अथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्त्रभावलामस्य कारकान्तरनिरपेसतयाऽत्यन्तमात्मा-युत्तत्वं द्योतयति—

है [आत्मा] वह आ्रात्मा [ विगतावरणान्तरायमोहरजाः ] ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय ग्रीर मोहरूप रजसे रहित [ स्वयमेव भूतः ] स्वयमेव होता हुग्रा [ज्ञेयभूतानां ] ज्ञेयभूत पदार्थों के [पारं याति ] पारको प्राप्त होता है।

टीकाः — जो (ग्रात्मा) चैतन्य परिणामस्वरूप उपयोगके द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तता है, वह (ग्रात्मा), जिसे पद पद पर (प्रत्येक पर्यायमे) विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रगट होती जाती है, ऐसा होनेसे, ग्रनादि ससारसे बँधी हुई दृढतर मोहग्रन्थि छूट जानेसे ग्रत्यन्त निर्विकार चैतन्यवाला ग्रीर समस्त ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा ग्रन्तरायके नष्ट हो जानेसे निर्विष्म विकसित ग्रात्मशक्तिवान स्वयमेव होता हुग्रा ज्ञेयताको प्राप्त (पदार्थों) के ग्रन्तको पा लेता है।

यहाँ (यह कहा है कि) ग्रात्मा ज्ञानस्वभाव है, ग्रीर ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, इसलिये समस्त ज्ञेयोके भीतर प्रवेशको प्राप्त (ज्ञाता) ज्ञान जिसका स्वभाव है ऐसे ग्रात्माको ग्रात्मा शुद्धोपयोगके ही प्रसादसे प्राप्त करता है।

भावार्धः — शुद्धोपयोगी जीव प्रतिक्षण अत्यन्त शुद्धिको प्राप्त करता रहता है, ग्रीर इसप्रकार मोहका क्षय करके निविकार चेतनावान होकर बारहवे गुणस्थानके ग्रन्तिम समयमे ज्ञानावरण, दर्शनावरण ग्रीर अन्तरायका युगपद् क्षय करके समस्त ज्ञेयोको जाननेवाले केवलज्ञानको प्राप्त करता है। इसप्रकार शुद्धोपयोगसे ही शुद्धात्मस्वभावका लाभ होता है।। १५।।

श्रब, शुद्धोपयोगसे होनेवाली शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्ति श्रन्य कारकोसे

१ विशिष्ट = विशेष, असाधारण, खास।

तह सो लद्धसहावो सञ्चणह् सञ्चलोगपदिमहिदौ । भूदो सयमेवादा हवदि सयंग्रु चि गिहिट्टो ॥ १६ ॥

वचा स कन्यस्यमायः सर्वज्ञः सर्वसोक्तमतिमहिकः। भूतः स्वयमेवात्या मवति स्वयम्भूरिति निर्विद्यः।। १६ ॥

वर्षं वण्यास्मा छहोत्ययोगमानासुध्ववप्रत्यस्त्रवितस्त्रस्त्रवितिकारण्यास्य छहान्। धृहानन्तवक्षित्रित्त्वम्नवः, छहानन्तवक्षित्रायकस्त्रमादेन स्वतन्त्रत्वातृपृहीत्वर्युत्त्वनिकारः, छहानन्त

निरपेक्ष (स्तरत ) होनेसे मत्यन्त भारमाचीन १ (सेखमात्र पराचीन नहीं १ ) सह प्रगढ करते हैं —

#### वाचा १६

अन्वयार्च — [तथा ] इसप्रकार [सः नात्मा ] वह प्रात्मा [ व्यवस्थात ] स्वभावको प्राप्त [सर्वकः ] सवस [सर्वकोकपित्रविदः ] भौर सर्व (तीन ) कोक्ये भाषिपतियाँसे पूजित [स्वयंस भृत ] स्वयमेव हुमा होनेसे [स्वयंस्य कार्कि ] 'स्वयम्' है [इति निर्मिष्टः ] ऐसा जिनेन्त्रवेवने कहा है।

टीका — शुद्ध उपयोगकी भावनाक प्रभावते समस्त वातिकसीके नष्ट होनेके जिसने शुद्ध धनन्तप्राक्तिवान कत्य स्वभावको प्राप्त विया है ऐसा यह (पूर्वोक्ष) धारमा— (१) शुद्ध धनन्तप्राक्तिग्रुक्त प्रापक स्वभावको प्राप्त विया है ऐसा यह (पूर्वोक्ष) धारमा— (१) शुद्ध धनन्तप्राक्तिग्रुक्त प्राप्त है ऐसा (२) शुद्ध धनन्तप्राक्तिग्रुक्त कालक्ष्ये परिणामित होनके स्वभावक कारण स्वय ही प्राप्य होनेसे (स्वय ही प्राप्त होना हिमेश) कर्मत्वक धनुभव करता हुधा (३) शुद्ध धनन्तप्रक्ति ज्ञानक्ष्ये परिणामित हानक स्वभावको स्वय हो साधकतम (उत्हृप्ट साधन होनेसे करव्याक्षयो साधक करता हुधा (४) शुद्ध धनन्तप्रक्रिय करता हुधा (४) शुद्ध धनन्तप्रक्रिय हानम (प्रधान करता हुधा (४) शुद्ध धनन्तप्रक्रिय क्षाप्त करता हुधा (४) शुद्ध धनन्तप्रक्रिय क्षाप्त भावना शावना । सम्बद्धान्तका क्षाप्त करता हुधा (४) शुद्ध धनन्तप्रक्रियक्ष क्षाप्त भावना परिणामित हानक समय पूष्टम प्रवत्मान विकासनानस्वभावका नाम होने

१ जननावके अविश्वति -- तीमोंनोकक स्वामी-सुरस्त्र, असुरेस्त्र और वस्त्वर्ति । १ विकासाम --भनुव ( वनि चनारि ) सात ।

नन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्त्रभावेन प्राप्यत्वात् कर्मत्वं कलयन्, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमन-स्वभावेन साधकतमत्वात् करणत्वमनुविश्राणः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन कर्मणा समाश्रियमाणत्वात् संप्रदानत्वंदधानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनसमये पूर्वप्रवृत्तविकलज्ञान-स्वभावापगमेऽपि सहज्ञज्ञानस्त्रभावेन ध्रुवत्वालम्बनादपादानत्वस्रपाददानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविप-

पर भी सहज ज्ञानस्वभावसे स्वय ही ध्रुवताका ग्रवलम्बन करनेसे अपादानताको धारण करता हुग्रा, ग्रोर (६) शुद्ध ग्रनन्तशिक्तयुक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके स्वभावका स्वय ही ग्राधार होनेसे अधिकरणताको ग्रात्मसात् करता हुग्रा—(इसप्रकार) स्वयमेव छह कारकरूप होनेसे ग्रथवा उत्पत्ति ग्रपेक्षासे 'द्रव्य-भावभेदसे भिन्न धातिकर्मोको दूर करके स्वयमेव ग्राविभूत होनेसे 'स्वयंभू' कहलाता है।

यहाँ यह कहा गया है कि—निश्चयसे परके साथ आत्माका कारकताका सम्बन्ध नहीं है, कि जिससे शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके लिये सामग्री (बाह्य साधन) ढूँढनेकी व्यग्रतासे जीव (व्यर्थ ही) परतत्र होते है।

भावार्थ:—कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, ग्राप्तान, ग्रीर श्रधिकरण नामक छह कारक है। जो स्वतत्रतया-स्वाधीनतासे करता है वह कर्ता है, कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह कर्म है, साधकतम ग्रार्थात् उत्कृप्ट साधनको करण कहते है, कर्म जिसे दिया जाता है, ग्राथवा जिसके लिये किया जाता है वह सम्प्रदान है, जिसमेसे कर्म किया जाता है, वह ध्रववस्तु ग्रापादान है, ग्रीर जिसमे ग्रार्थात् जिसके ग्राधारसे कर्म किया जाता है वह ग्रधिकरण है। यह छह कारक व्यवहार ग्रीर निश्चयके भेदसे दो प्रकारके हैं। जहाँ परके निमित्तसे कार्यकी सिद्धि कहलाती है वहाँ व्यवहार कारक है, ग्रीर जहाँ ग्रापने ही उपादान कारणसे कार्यकी सिद्धि कही जाती है वहाँ निश्चय कारक है।

व्यवहार कारकोको इसप्रकार घटित किया जाता है—कुम्हार कर्ता है, घडा कर्म है, दड, चक्र, चीवर इत्यादि करण है, कुम्हार जल भरनेवालेके लिये घडा बनाता है, इसलिये जल भरनेवाला सम्प्रदान है, टोकरीमेसे मिट्टी लेकर घडा

१ द्रव्य-भावभेदसे भिन्न घातिकर्म = द्रव्य और भावके भेदसे घातिकर्म दो प्रकारके हैं, द्रव्यघाति-कर्म और भावघातिकर्म ।

रिजमनस्वमावस्थापारम्कसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धः, स्वयमेव उत्पक्तिस्यपेक्षया द्रस्यमायमेदनिजयाकिसमध्यिपास्य स्वयमेवाविर्युक्तवाडा

बनाता है इसलिये टोकरी प्रपादान है, धौर पृथ्वीके धाषार पर वडा बनाया इसलिये पृथ्वी प्रधिकरण है। यहाँ सभी कारक मिन्न मिन्न हैं। मन्य करण है प्रत्य करण है प्रत्य करण है प्रत्य सम्प्रदान प्रत्य धपादान प्रत्य धिकर्षण परमार्थेत कोई द्रव्य किसीका कर्ता—हर्ता नहीं हो सकता इसिक्रेस क्ष्यित व्यवहार कारक असत्य हैं। वे मात्र उपचरित प्रसद्भूत व्यवहार नमसे को हैं। निश्चयसे किसी द्रव्यका प्रत्य द्रव्यके साथ कारजताका सम्बन्ध है ही नहीं।

निदयम कारकोंको इसप्रकार षटित करते हैं — मिट्टी स्वतवतमा षटेक कामको प्राप्त होती है इसिलये मिट्टी कर्ता है भौर षडा कर्म है। प्रवचा, पढ़ी मिट्टी सिलये मिट्टी स्वय ही कर्म है। प्रपने परिणयन स्वभावते मिट्टी स्वय ही कर्म है। प्रपने परिणयन स्वभावते मिट्टी स्वय ही करण है। मिट्टीने घडाक्य कर्म अपनेको है दिया इसिलये मिट्टी स्वय सम्प्रवात है। मिट्टीने अपनेमेंसे पिंडक्य अवस्था मध्य करणे घट रूप कर्म किया और स्वय धृव बनी रही इसिलये वह स्वय ही अपावात है। मिट्टीने अपने ही आधारसे घडा बनाया इसिलये स्वय ही अधिकरण है। इस्तरकार निद्वयसे छहाँ कारक एक ही द्रव्यमें हैं। परमाथत एक द्रव्य दूवरेकी सहास्वा नहीं कर सकता और द्रव्य स्वय ही अपनेको अपनेस अपने सिये अपनेमेंसे अपनेकें करता है इसिनय निदक्य छह कारक ही परम सत्य है।

उपरोक्त प्रकारसे द्रथ्य स्वय ही प्रपत्ती प्रान्त शक्तिकथ सम्यवासे परिपूर्ण है इसलिये स्वय ही छह कारकरूप होकर प्रपत्ता नाम करनेके लिये समर्थ है उर्षे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। इसलिय केवलज्ञान प्रात्तिके इण्डुक्त प्रात्ताका बाह्य सामग्रीकी घपका रक्तकर परतज होना निर्धंक है। बृद्धोपयोधकी नित्त प्रात्ता स्वय ही छह कारकरण होकर वेवलज्ञान प्राप्त करता है। वह धारमा स्वय प्रमत्तावास्तावान ज्ञायक्त्वभावस स्वतंत्र है इसलिये स्वय ही कर्ता है स्वयं धनन्तावास्त्रावान ज्ञायक्त्वभावस स्वतंत्र है इसलिये स्वय ही कर्ता है स्वयं धनन्तावास्त्रावाक केवसज्ञानको करनेसे केवलज्ञान कम है ध्वयं केवसज्ञानको स्वयं प्राप्त प्रत्तावास परिवास स्वयं प्राप्त प्राप्त करता है इसलिय धारमा स्वयं ही क्ये है

तेन शासमाला ]

भतो न निरचयतः परेण सद्दातमनः कारकत्वसम्बन्धोऽस्ति, यतः शुद्धात्मस्वभावलामाय सामग्री-मार्गणव्यग्रतया परतंत्रभूयते ॥ १६॥

भय स्वायम्भ्रवस्यास्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्यात्यन्तमनपायित्वं कथंचिदुत्पाद्व्यय-भ्रौन्ययुक्तत्वं चालोचयति—-

> भंगविहीणो य भवो संभवपरिविज्जिदो विणासो हि । विज्जिद तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायो ॥ १७ ॥

> > मङ्गविहीनश्च भवः संभवपरिवर्जितो निनाशो हि । विद्यते तस्यैव पुनः स्थितिसंभवनाशसमवायः ॥ १७॥

करण है, ग्रपनेको ही केवलज्ञान देता है, इसलिये श्रात्मा स्वय ही सम्प्रदान है; ग्रपनेमेसे मित श्रुतादि श्रपूर्ण ज्ञान दूर करके केवलज्ञान प्रगट करता है इसलिये श्रीर स्वय सहज ज्ञान स्वभावके द्वारा ध्रुव रहता है इसलिये स्वय ही ग्रपादान है, ग्रपनेमे ही ग्रर्थात् ग्रपने ही ग्राधारसे केवलज्ञान प्रगट करता है, इसलिये स्वय ही ग्रधिकरण है। इसप्रकार स्वय छह कारकरूप होता है, इसलिये वह 'स्वयभू' कहलाता है। ग्रथवा, ग्रनादिकालसे ग्रति दृढ बँधे हुए (ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय ग्रीर ग्रतरायरूप) द्रव्य तथा भाव घातिकर्मोंको नष्ट करके स्वयमेव ग्राविभूत हुग्रा, ग्रर्थात् किसीकी सहायताके बिना ग्रपने ग्राप ही स्वय प्रगट हुग्रा इसलिये 'स्वयभू' कहलाता है। १६।।

भ्रब इस स्वयंभूके शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके ग्रत्यन्त ग्रविनाशीपना भ्रौर कथित्त (कोई प्रकारसे) उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्तताका विचार करते है —

### गाया १७

अन्वयार्थः—[भंगविद्दीनः च भवः] उसके ( शुद्धात्मस्वभावको प्राप्त ग्रात्माके ) विनाश रहित उत्पाद है, श्रीर [ संभवपरिवर्जितः विनाशः हि ] उत्पाद रहित विनाश है [ तस्य एव पुनः ] उसके ही फिर [ स्थितिसंभवनाशसमवायः विद्यते ] ध्रीव्य, उत्पाद श्रीर विनाशका समवाय ( एकत्रित समूह ) विद्यमान है ।

नत्व सन्वात्मवः शृहोपयोगत्रसादातः शृहारवस्यकारेव यो स्वः स त्रस्याभावाज्ञक्कविद्यीनः । यस्त्वक्षकात्मस्यगायेन विनावाः स अवोऽस्य सिद्धत्वेनानवायित्वम् । एकमवि स्वितिसंस्ववाकसम्बायोऽस्य न मन्नरहितीत्पादेन संमवन्त्रितिनायेन त्वृह्णाबारसृतहम्मेण व समनेतत्वात् ॥ १७ ॥ अवोत्पादादित्रयं सर्वद्रव्यसावार<del>णस्येत श्रहात्मनोऽप्यवरवंग्नवीति विवादया</del>ं

टीका'---वास्तवमें इस ( गुद्धारमस्वभावको प्राप्त ) प्रारमाके प्रसादसे हुमा को भुद्धात्मस्वमावसे ( शुद्धात्मस्वभावरूपसे ) उत्पाद है. वह उसक्परे प्रलयका भ्रमाव होनेसे विनाश रहित है भीर ( उस भारमाके स्वोपनी प्रसादसे हुमा ) जो मधुद्धात्मस्वभावसे विनास है वह पून उत्पत्तिका समाव शिक्क उत्पाद रहित है। इससे (यह कहा है कि) उस भारमाके सिद्धरूपसे भविनामी है। ऐसा होनेपर भी उस भारमाके उत्पाद स्थय भीर श्रीस्थका समबाय विरोक्ती प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह विनाश रहित उत्पादके साथ उत्पाद रहित विकास साथ भौर उन दोनोके भाषारभूत ब्रम्पके साथ समवेत (तन्मयताते सुरक्त एकमेक ) है।

मार्वार्च —स्वयम् सर्वत्र भगवानके जो खुद्धारम स्वभाव उत्पन्न हुना की कभी नष्ट महीं होता इसिनये उनके विनाशरहित उत्पाद है और अनावि अविका जनित विभाव परिणाम एक बार सर्वेचा नासको प्राप्त होनेके बाद फिर कही उत्पन्न नहीं होते इसलिये उनके उत्पाद रहित बिनाश है। इसप्रकार यहाँ यह मार् है कि वे सिद्धरूपसे प्रविनाशी हैं। इसप्रकार प्रविनाशी होनेपर भी वे उत्पाद अवस प्रीम्मयुक्त हैं क्योंकि खुद पर्यायकी प्रपेकासे उनके उत्पाद है प्रसुद पर्यावकी क्रपेक्षासे स्पय है और उन दोनोंके साभारभूत सात्मत्वकी क्रपेक्ससे छोस्य है ॥१७॥

भव उत्पाद मादि तीनों (उत्पाद अपन भीर ध्रौअप) सर्वद्र**ाणी** साधारण है इससिये चुद्रधारमा (केवली भववान और सिद्ध भगवान)के औ ेश्रवस्थमभागी है यह स्थानत करते हैं---

१ अवस्थानी - बहर होनेस्टाः स्टब्स्ट

# उपादो य विणासो विज्जिद सन्वस्स अट्ठजादस्स । पज्जाएण दु केणवि अट्टो खलु होदि सन्भूदो ॥ १८॥

उत्पादश्च विनाशो विद्यते सर्वस्यार्थजातस्य । पर्यायेण तु केनाप्यर्थः खल्ल भवति सङ्गृतः ॥ १८॥

यथाहि जात्यजाम्ब्नदस्याङ्गदपर्यायेणोत्पत्तिर्देष्टा । पूर्वव्यवस्थितांगुलीयकादिपर्यायेण च विनाशः । पीततादिपर्यायेण त्भयत्राप्युत्पत्तिविनाशावनासादयतः ध्रुवत्वम् । एवमखि-

# गाथा १८ अन्वयार्थः—[ उत्पादः ] किसी पर्यायसे उत्पाद [ विनाशः च ] ग्रीर किसी

पर्यायसे विनाश [सर्वेस्य] सर्व [अर्थजातस्य] पदार्थमात्रके [विद्यते] होता है; [कंन अपि पर्यायेण तु] ग्रीर किसी पर्यायसे [अर्थः] पदार्थ [सद्भूतः खलु भवति] वास्तवमे ध्रुव है।

टीकाः—जैसे उत्तम स्वर्णकी बाजूबन्दरूप पर्यायसे उत्पत्ति दिखाई देती है, पूर्व ग्रवस्थारूपसे वर्तनेवाली ग्रँगूठी इत्यादिक पर्यायसे विनाश देखा जाता है, ग्रीर पीलापन इत्यादि पर्यायसे दोनोमे (बाजूबन्द ग्रीर ग्रँगूठीमे) उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त न होनेसे ध्रीव्यत्व दिखाई देता है। इसप्रकार सर्व द्रव्योके किसी पर्यायसे उत्पाद,

इससे (यह कहा गया है कि) शुद्ध आत्माके भी द्रव्यका लक्षणभूत उत्पाद, व्यय, ध्रीव्यरूप ग्रस्तित्व अवश्यमभावी है।

भावार्थः—द्रव्यका लक्षण ग्रस्तित्व है, ग्रीर ग्रस्तित्व उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यरूप है। इसलिये किसी पर्यायसे उत्पाद, किसी पर्यायसे विनाश ग्रीर किसी पर्यायसे ध्रीव्यत्व प्रत्येक पदार्थके होता है।

किसी पर्यायसे विनाश ग्रीर किसी पर्यायसे घ्रीव्य होता है, ऐसा जानना चाहिये।

प्रश्नः—द्रव्यका ग्रस्तित्व उत्पादादिक तीनोसे क्यो कहा है ? एकमात्र भ्रोव्यसे ही कहना चाहिये, क्योंकि जो ध्रुव रहता है वह सदा बना रह सकता है ?

उत्तर:—यदि पदार्थ ध्रुव ही हो तो मिट्टी सोना दूध इत्यादि समस्त पदार्थ एक ही सामान्य ग्राकारसे रहना चाहिये, श्रीर घडा, कुडल, दही इत्यादि भेद कभी न होना चाहिये। किन्तु ऐसा नही होता, श्रर्थात् भेद तो अवश्य दिखाई देते है।

स्टर्म्याणां केन्वित्ययविभोत्सादः केनचिद्वित्रादः केनचिद्वश्रीम्यवित्यक्वोद्यम्यदः। अवः स्मनोऽप्युत्पादादित्रवद्भपं द्रव्यक्रमणभूतनदितत्वमवर्यमावि ॥ १८ ॥

78

मबास्यात्मनः प्रजोपयोगानुमाबात्स्वयंश्ववो भवस्य क्रवनिन्ति वैक्ति क्राक्कवारि संवेदश्यदस्यति---

> पन्सीणघादिकम्मो अर्णतवरवीरिको अधिकतेजो । जादो अदिंदिको सो णाणं सोक्सं ध परिणमित ॥ १६ ॥ > प्रभीनपातिस्मा जननवरवीर्वोऽधिकतेशाः । बातोऽतीन्त्रवः स बार्न सौक्पं च वरिकाति ॥ १९ ॥

इसलिये पदाप सर्वेषा ध्रुव न रहकर किसी पर्यायसे उत्पन्न ग्रीर किसी पर्यायसे नव भी होते हैं। यदि ऐसा न माना जाये तो ससारका ही सोप हो आये।

इसप्रकार प्रत्येक प्रव्य उत्पाद व्यय झौब्यमय है इसिसये मुक्त झाल्माके भी चत्पाद, व्यय ध्रौत्य भवश्य होते हैं। यदि स्मुलतासे वेसा जाये तो सिक्क पर्वामका जत्याद भौर ससार पर्यायका व्यय हमा, तथा भारमस्य श्रव बना रहा । इस अपेकाले मुक्त भारमाक भी उत्पाद व्यय, झौब्य होता है। भ्रथवा मुक्त भारमाका ज्ञान जब पदार्थोंके भाकाररूप हुमा करता है इससिये समस्त क्षेत्र पदार्थोंमें जिस जिस प्रकारके जत्पादादिक होता है उस उस प्रकारसे ज्ञानमें जत्पादादिक होता रहता है स्विकि मुक्त भारमाके समय समय पर उत्पाद व्यय झौब्य होता है। अववा अविक मुरमतासे देवा जाये तो मगुरलयुगुणमं होनेवाली पटगुनी हानि वृद्धिके कारक कुल भारमामे समय समयपर उत्पाद व्यय भीव्य वतता है। यहाँ जैसे सिडभनवानके उत्पादादि कहे हैं उसीप्रकार केवसी भगवानक भी सवासीम्य समझ केना चाहिया। १८॥

मन गुद्धापयोगन प्रभावते स्वयभू हो चुके इस (पूर्वोक्त) भारमाके इन्द्रियोंके विना ज्ञान और मानन्द कस होता है ? इस संवेहका निवारन करते हैं --

गावा १९

मन्दरार्ष -- [त्रशीचवातिकर्या ] जिसके वाशिकर्य अब हो पूके हैं [स्ती-नित्रया जात ] जो मतीरिद्रय होन्या है [अक्क्ब्स्सीर्यः] जनता जितका उत्तन जैन शास्त्रमाला 1 -- ज्ञानतस्व-प्रज्ञापन --

अयं खन्वात्मा शुद्धोपयोगसामध्यीत् प्रक्षीणघातिकर्मा, क्षायोपश्चमिकज्ञानद्र्शना-संपृक्तत्वादतीन्द्रियो भृतः सन्निखिलान्तरायक्षयादनन्तवरवीर्यः, कृत्स्नज्ञानदर्शनावरणप्रलयाद-धिककेवलज्ञानदर्शनाभिधानतेजाः, समस्तमोहनीयाभावादत्यन्तनिर्विकारश्चद्वचैतन्यस्वभावमात्मान-मासादयन् स्वयमेव स्वपरप्रकाशकत्वलक्षणं ज्ञानमनाकुलत्वलक्षणं सौख्यं च भूत्वा परिणमते। एवमात्मनो ज्ञानानन्दौ स्वभाव एव । स्वभावस्य तु परानपेक्षत्वादिन्द्रियैर्विनाप्यात्मनो ज्ञाना-नन्दौ सभवतः ॥ १९ ॥

अथातीन्द्रियत्वादेव शुद्धात्मनः शारीरं सुखदुःखं नास्तीति विभावयति-

वीर्य है, ग्रीर [अधिकतेजाः ] भ्रिधिक जिसका (केवलज्ञान ग्रीर केवलदर्शनरूप ) तेज है [सः] वह (स्वयभू श्रात्मा) [ इतं सौख्यं च ] ज्ञान श्रीर सुखरूप [परिणमित ] परिणमन करता है। टीका:- शुद्धोपयोगके सामर्थ्यसे जिसके घातिकर्म क्षयको प्राप्त हुए हैं,

क्षायोपशमिक ज्ञान-दर्शनके साथ ग्रसपृक्त (सपर्क रहित ) होनेसे जो ग्रतीन्द्रिय होगया है, समस्त अन्तरायका क्षय होनेसे अनन्त जिसका उत्तम वीर्य है, समस्त ज्ञानावरण ग्रीर दर्शनावरणका प्रलय हो जानेसे ग्रधिक जिसका केवलज्ञान ग्रीर केवलदर्शन नामक तेज है, ऐसा यह (स्वयभू) स्रात्मा समस्त मोहनीयके स्रभावके कारण भ्रत्यत निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाववाले भ्रात्माका ( श्रत्यन्त निर्विकार शुद्ध चैतन्य जिसका स्वभाव है ऐसे-म्रात्माको) म्रानुभव करता हुम्रा स्वयमेव स्वपर प्रकाशकता लक्षणज्ञान भ्रौर भ्रनाकुलता लक्षण सुख होकर परिणमित होता है। इसप्रकार भ्रात्माका ज्ञान भ्रौर भ्रानन्द स्वभाव ही है। भ्रौर स्वभाव परसे अमिपेक्ष है इसलिये इन्द्रियोके बिना भी श्रात्माके ज्ञान श्रानन्द होता है।

भावार्थः -- श्रात्माको ज्ञान श्रीर सुखरूप परिणमित होनेमे इन्द्रियादिक पर निमित्तोकी भ्रावश्यकता नही है, क्योकि जिसका लक्षण ग्रर्थात् स्वरूप स्वपर प्रकाशकता है ऐसा ज्ञान श्रीर जिसका लक्षण ग्रनाकुलता है ऐसा सुख श्रात्माका स्वभाव ही है।। १६।।

म्रब म्रतीन्द्रियताके कारण ही शुद्ध म्रात्माके (केवली भगवानके ) शारीरिक सुख दु ख नहीं है यह व्यक्त करते हैं ---

१ अधिक = उत्कृष्ट, असाधारण, अत्यन्त । २ अनपेच = स्वतंत्र, उदासीन, अपेचा रहित ।

सोक्सं वा पुश्च दुक्सं केवसमामित्स मिन देखाई । जन्हा मर्दिदियत्तं जादं तम्हा दु तं सेर्य ॥ २० ॥

तीकरं वा पुनर्दुःशं केनसङ्ग्रानिनो वास्ति वेदम्यन् । वसमादतीन्द्रियत्वं वातं तस्मान् तकोचन् ॥ २० ॥

यत एव श्र्वारमनो बातकेरस इव कासायसमोकोत्कृतिकदुरुकाकेपविकासकानो कारी-न्द्रियद्रामस्तत एव वोरयनपातानियातवरम्यरास्वाचीर्य करिवर्त सुक्तुम्ब व स्वाह् ॥ १० ॥

नव झानसक्तप्रथम श्रीक्यस्क्रप्रथम च अनगङ्ग्यक्तम्बद्धकेनाविद्यस्थि । अ केनस्निनोऽवीन्द्रियझानपरिणक्तपासर्वे शस्त्रभे अस्त्रीति विस्तरवति—

#### वाचा २०

भन्नपार्वः—[ कैससबानिन' ] केवसज्ञानीके [ देहमत ] सरीरसम्बन्धी [सीस्प्ये] सुझ [वा पुनः दुःख] या दुझ [नास्ति] नहीं है [वस्तात् ] स्वॉकि [अतीन्द्रियलंबातं ] धतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है [वस्तात् द्व वद केवन् ] इसिनये ऐसा जानना पाहिये।

टीका — असे धान्तिको लोहेके तथ्त पुद्गलोंका समस्त विकास नहीं है ( धर्मात् ध्रान्ति लोहेके गोसेके पुद्गलोंके विकाससे—उनकी कियासे विका है ) उसीप्रकार शुद्ध धारमाने (धर्मात् नवलज्ञानी मगवानके ) इत्त्रिव-सनूह नहीं है इसीसियं असे ध्रानिको मनवे बोर धाधातोंकी परम्परा नहीं है ( बोहेके वोनेके ससगका ध्रमाव होने पर घनके सगातार धाधातोंकी अवकर मार धन्तिपर नहीं परती ) इसीप्रकार शुद्ध धारमाके शरीर सन्वन्धी सुक हु क नहीं हैं।

शवार्ष — कवली भगवानके शरीर सम्बन्धी **सुवादियल्य दुल वा** भोजनादिकी प्राप्तिका सुल नहीं होता इसस्तिने उनके कव**लाहार नहीं होता** ॥ २० ॥

पव जानके स्वरूपका विस्तार और बुबके स्वरूपका विस्तार क्रमण प्रवर्तमान वा प्रविकारक हारा कहत हैं। इनमेंचे (वहूके) क्योंग्रिय ज्ञानक्ष्य परिकारत होनेसे नेवसी भगवानक सब प्रत्यक्ष है वह प्रवट क्यों हैं:—

# परिणमदो खलु णाणं पचक्खा सन्वदन्वपज्जाया । सो णेव ते विजाणदि उग्गहपुन्वाहिं किरियाहिं ॥ २१ ॥

परिणममानस्य खलु ज्ञानं प्रत्यक्षाः सर्वद्रव्यपर्यायाः । स नैव तान् विज्ञानात्यवप्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः ॥ २१ ॥

यतो न खिन्विन्द्रियाण्यालम्ब्यावग्रहेहावायपूर्वकप्रक्रमेण केवली विजानाति, स्वयमेव समस्तावरणक्षयक्षण एवानाद्यनन्ताहेतुकासाधारणभृतज्ञानस्वभावमेव कारणत्वेनोपादाय तदुपरि प्रविकसत्केवलक्कानोपयोगीभूय विपरिणमते, ततोऽस्याकमसमाकान्तसमस्तद्रव्यचेत्रकालभावतया समक्षसंवेदनालम्बनभृताः सर्वद्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा एव भवन्ति ।। २१ ॥

## गाया २१

अन्वयार्थः—[ खलु ] वास्तवमे [ झानं परिणममानस्य ] ज्ञानरूपसे ( केवल-ज्ञानरूपसे ) परिणमित होते हुए केवली भगवानके [ सर्वेद्रव्यपर्यायाः ] सर्व द्रव्य-पर्याये [ प्रत्यक्षाः ] प्रत्यक्ष हैं [ सः ] वे [ तान् ] उन्हे [ अवग्रहपूर्वाभिः कियाभिः ] ग्रवग्रहादि कियाग्रोसे [ नैव विज्ञानाति ] नही जानते ।

टीका:—केवली भगवान इन्द्रियोके ग्रालम्बनसे ग्रवग्रह-ईहा-ग्रवाय पूर्वक क्रमसे नही जानते, (किन्तु) स्वयमेव समस्त ग्रावरणके क्षयके क्षण ही, ग्रनादि ग्रनन्त, ग्रहेतुक ग्रीर ग्रसाधारण ज्ञानस्वभावको ही कारणरूपसे ग्रहण करनेसे तत्काल ही प्रगट होनेवाले केवलज्ञानोपयोगरूप होकर परिणमित होते है, इसलिये उनके समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल ग्रीर भावका ग्रक्रिमक ग्रहण होनेसे समक्ष सवेदनकी (प्रत्यक्ष ज्ञानकी) ग्रालम्बनभूत समस्त द्रव्य-पर्याये प्रत्यक्ष ही हैं।

भावार्थ:—जिसका न ग्रादि है ग्रोर न ग्रत है, तथा जिसका कोई कारण नहीं ग्रोर जो ग्रन्य किसी द्रव्यमें नहीं है, ऐसे ज्ञान स्वभावको ही उपादेय करके, केवलज्ञानकी उत्पत्तिके बीजभूत शुक्लध्यान नामक स्वसवेदन ज्ञानरूपसे जब ग्रात्मा परिणमित होता है तब उसके निमित्तसे सर्व घातिकर्मोंका क्षय हो जाता है, ग्रोर उस क्षय होनेके समय ही ग्रात्मा स्वयमेव केवलज्ञानरूप परिणमित होने लगता है। वे केवलज्ञानी भगवान क्षायोपश्चिक ज्ञानवाले जीवोकी भाँति ग्रवग्रह-ईहा-ग्रवाय ग्रीर घारणारूप कमसे नहीं जानते, किन्तु सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको ग्रुगपत् जानते हैं। इसप्रकार उनके सब कुछ प्रत्यक्ष होता है।। २१।।

क्षवास्य मनवडोऽग्रीन्त्रवक्षनवरिष्यस्यादेव व किंक्स्सरीतं क्स्तीरविद्यी णत्य परोक्सं किंपि वि समंत सञ्च<del>क्सगुनसमिद्रस्स ।</del> अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि नामजादस्स ॥ २२ ॥

नास्ति परीमं किंपियपि समन्ततः तथीमगुणलग्रहस्य । भक्तातीतस्य सदा स्वयमेष विज्ञानवातस्य ॥ ११ ॥

अस्य **बहु** ममकाः समस्तावरणसम्बद्धन **रव सांखारिकनरिन्धिविनिर्मा** हेतुभूतानि प्रतिनियवविषयप्राहीस्थक्षाणि तैरतीतस्य, स्वर्डरस्यन्यवर्णकव्यवरिष्मेनुबद्धीः

घव चतीन्त्रिय ज्ञानरूप परिणमित होनेसे ही भयवानके कुछ भी परोज नहीं है ऐसा मित्राय प्रगट करते हैं:-

#### साचा ११

कत्वयार्थ - सिंदा मधातीतस्य ] जो सदा इन्द्रियातीत है सिमन्तरः स्वीतपुत्र-समृद्धस्य ] जो सब मोरसे ( सर्व मारमप्रदेशोंसे ) सर्व इन्द्रिय पूर्णीसे समृद्ध 🕏 [ स्वयंगेव हि हानबातस्य ] भीर जो स्वयंगेव जानकप हुए हैं उन (केवली भगवाल)को [किंपित निप ] कुछ भी [परोर्ज नास्ति ] परोक्र नहीं है।

टीका:-समस्त मावरणके क्षयके क्षण ही जो (भगवान) सांसारिक शाक्की उत्पन्न करनेके बलको कार्यकप देनेमें हेत्भृत प्रपने प्रपने निष्टिचत विवर्गीकी बहुन करनेवासी इन्द्रियोंसे भतीत हुए हैं, जो स्पर्ध रस गम वग भीर सन्बन्ध ज्ञानक्य सर्व इन्द्रिय गुणोंके द्वारा सर्व घोरसे समरसक्यसे समृद्ध हैं (धर्मात् को भववान स्पर्ध रस गम वर्ण तवा शब्दको सर्व मात्मप्रदेशोंसे समानक्ष्यसे बानते हैं ) मीर को स्वयमेव समस्तकपरे स्वपरके प्रकाश करतेमें समर्थ कविताकी सोकोत्तर जारुक्य हुए हैं ऐसे इन (केवली ) भगवानको समस्त द्रव्य क्षत्र काल भावका श्रक्रमिक पहण होनेसे कुछ भी परोक्ष नहीं है।

नावार्ष:- इन्द्रियोंका गुण स्पन्नादिक एक एक गुलको ही जानना है, वैचे वशु इन्द्रियका गुम रूपको ही आनना है अर्थात् रूपको ही जाननेमें निमिक्त होना है। भीर इन्त्रिय ज्ञान कमिक है। केवली भगवान इन्द्रियोंके निवित्तके विना बक्का

धैन शास्त्रमाला ]

समन्ततः सर्वेरेवेन्द्रियगुणैः समृद्धस्य, स्वयमेव सामस्त्येन स्वपरप्रकाशनक्षममनश्वरं लोकोचरज्ञान-ज्ञातस्य, अक्रमसमाक्रान्तसमरतद्रव्यचेत्रकालभावतया न किंचनापि परोक्षमेव स्यात् ॥ २२॥

अथात्मनो ज्ञानप्रमाणत्वं ज्ञानस्य सर्वगतत्वं चोद्योतयति—

# श्रादा णाणपमाणं णाणं ऐयप्पमाणमुहिद्धं। ऐयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु सन्वगयं।। २३॥

आत्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणमुहिष्टम् । ज्ञेयं लोकालोकं तस्मान्ज्ञानं तु सर्वगतम् ॥ २३ ॥

आत्मा हि 'समगुणपर्यायं द्रव्यम्' इति वचनात् ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वरहितत्वेन परिणतत्वाचत्परिमाणः, ज्ञानं तु ज्ञेयनिष्ठत्वादाह्यनिष्ठदहनवचत्परिमाणं; ज्ञेयं तु लोकालोक-

ग्रात्म प्रदेशोसे स्पर्शादि सर्व विषयोको जानते है, श्रीर जो समस्तरूपसे स्व-पर प्रकाशक है ऐसे लोकोत्तर ज्ञानरूप (लौकिक ज्ञानसे भिन्न केवलज्ञानरूप ) स्वयमेव परिणमित हुग्रा करते है, इसलिये समस्त द्रव्य क्षेत्र काल ग्रीर भावको ग्रवग्रहादि कम रहित जानते है इसलिये केवली भगवानके कुछ भी परोक्ष नहीं है।। २२।।

श्रब, श्रात्माका ज्ञानप्रमाणपना श्रीर ज्ञानका सर्वगतपना उद्योत करते है —

### गाथा २३

अन्वयार्थः—[आत्मा] आ्रात्मा [ ज्ञानप्रमाणं ] ज्ञान प्रमाण है [ ज्ञानं ] ज्ञान [ ज्ञेयप्रमाणं ] ज्ञेय प्रमाण [ उद्दिष्टं ] कहा गया है [ ज्ञेयं लोकालोकं ] ज्ञेय लोकालोक है [ तस्मात् ] इसलिये [ ज्ञानं तु ] ज्ञान [ सर्वगतं ] सर्वगत—सर्व व्यापक है ।

टीका:— 'समगुणपर्यायद्रव्य' ( गुण-पर्याये अर्थात् युगपद् सर्वगुण और पर्याये ही द्रव्य है ) इस वचनके अनुसार आत्मा ज्ञानसे हीनाधिकता रहित रूपसे परिणमित होता है इसलिये ज्ञानप्रमाण है, और ज्ञान 'ज्ञेयनिष्ठ होनेसे, दाह्यनिष्ठ- दहनकी

१ ज्ञेयनिष्ठ = ज्ञेयोंका अवलम्बन करनेवाला, ज्ञेयोंमें तत्पर। २ दहन = जलाना, अग्नि।

विद्यामहिनकानम्यवर्गानमाधिकारीहरस्करस्यियाः विश्वेदोस्वर्शिवनीच्याः वर्ष्यस्थिः नावत् । एतो निःकेशावरणवयस्य व्य तक्षेत्राध्रस्यतकेन स्ववस्थितस्यात् इन्तं सर्वमस्य ॥ २३ ॥

अवारमनो श्रावप्रमाणस्यानस्युचममे श्री पत्रायुक्तमस्य दृषयति---

णाणप्यमाणमादा ण इवदि जस्सेह तस्स सो भादा । हीणो वा भहिभो वा णाणादो इवदि धुवमेव ॥ २४ ॥ हीणो जदि सो भादा तरणाणमचेदणं ण जाणादि । भहिभो वा णाणादो णाणेण विषा कई णादि ॥२५॥ अन्त

भौति ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञेय तो सोक भौर भ्रमोकके विभागसे 'विभवत, 'व्यक्ति' पर्यायमालासे भाजिगित स्वरूपसे सूचित (प्रगट, ज्ञान) नाशवान विवाह देता हुनी भी भूव ऐसा यटडच्य समूह, पर्यात् सव कुछ है। (ज्ञेय छहाँ प्रध्योंका समृह व्यक्ते सव कुछ है) इसलिये निरोध भावरणके अयके समय ही लोक भौर अविकर्ण (विभागसे विभवत समस्त वस्तुमंकि भाकारोंके पारको प्राप्त करके इसीजकार प्रमुद्ध स्वत्र है इसलिये ज्ञान सर्वगत है।

भावार्ष — गुण-पर्यायोधे द्रव्या समन्य है इससिये घारमा झानते हीनारिकं हैं होनेसे ज्ञान जितना ही है और जासे वाहा (जासने मोन्य पदार्ष )का धार्यक्रिक करनेवाला वहन वाहाके बराबर ही है उसीप्रकार प्रेयका घवसम्बन करनेवाला झान प्रेयके बराबर ही है। ज्ञेय तो समस्त लोकालोक प्रधांत सब ही है। इसिय वर्ष धावरणका लग्न होते ही (ज्ञान) सबको जानता है और फिर कभी भी दकके जाननेसे ब्युत नहीं होता इसियों ज्ञान सर्वव्यापक है।। २३।।

मन भारमाको ज्ञान प्रमाण न माननेमें दो पक्ष उपस्थित करकेदीय बतनाते हैं---

१ विजय - विज्ञानस्ता । ( बट्ट्रब्येक स्मृह्म होक-व्हारक्क है । किसा है )। व. व्यक्त वर्षेव प्रस्का जातिमार करती हैं ( प्रकार होती हैं ) ऐसे स्वतन्त्रका अनेक प्रकार कर होता है।

क्रानप्रमाणमात्मा न भवति यस्येह तस्य स आतमा । हीनो वा अधिको वा ज्ञानाद्भवति ध्रुवमेव ।। २४ ।। हीनो यदि स आत्मा तत् ज्ञानमचेतनं न जानाति । अधिको वा क्रानात् क्षानेन विना कथं जानाति ॥ २४ ।। युगलम् ।

यदि खन्वयमात्मा हीनो ज्ञानादित्यभ्युपगम्यते, तदात्मनोऽतिरिच्यमानंज्ञानं स्वाश्रय-भूतचेतनद्रव्यसमवायाभावादचेतनं भवद्रुपादिगुणकन्पतामापन्नं न ज्ञानाति । यदि पुनर्ज्ञानादिधक

# गाया २४-२५

वन्वयार्थः—[इह] इस जगतमें [यस्य] जिसके मतमे [आत्मा] म्रात्मा [ज्ञानप्रमाणं] ज्ञान प्रमाण [न भवति] नही है [तस्य] उसके मतमे [सः आत्मा] वह म्रात्मा [भ्रुवम् एव] म्रवश्य [ज्ञानात् हीनः वा] ज्ञानसे हीन [अधिकः वा भवति] म्रथवा म्रधिक होना चाहिये।

[यदि ] यदि [सः आत्मा ] वह ग्रात्मा [हीनः ] ज्ञानसे हीन हो [तत् ] तो वह [ज्ञानं ] ज्ञान [अचेतनं ] ग्रचेतन होनेसे [न जानाति ] नही जानेगा, [ज्ञानात् अधिकः वा ] ग्रीर यदि (ग्रात्मा ) ज्ञानसे ग्रधिक हो तो (वह ग्रात्मा ) [ज्ञानेन विना ] ज्ञानके बिना [कथं जानाति ] कैसे जानेगा ?

टीकाः—यदि यह स्वीकार किया जाये कि यह श्रात्मा ज्ञानसे हीन है, तो श्रात्मासे श्रागे बढ जानेवाला ज्ञान (श्रात्माके क्षेत्रसे श्रागे बढकर उससे बाहर व्याप्त होनेवाला ज्ञान) श्रपने श्राश्रयभूत वेतन द्रव्यका समवाय (सम्बन्ध) न रहनेसे श्रवेतन होता हुश्रा रूपादि गुण जैसा होनेसे नही जानेगा, श्रीर यदि ऐसा पक्ष स्वीकार किया जाये कि यह श्रात्मा ज्ञानसे श्रधिक है तो श्रवश्य ही (श्रात्मा) ज्ञानसे श्रागे बढ जानेसे (ज्ञानके क्षेत्रसे बाहर व्याप्त होनेसे) ज्ञानसे पृथक् होता हुश्रा घटपटादि जैसा होनेसे ज्ञानके बिना नही जानेगा। इसलिये यह श्रात्मा ज्ञान प्रमाण ही मानना योग्य है।

भावार्थ:—ग्रात्माका क्षेत्र ज्ञानके क्षेत्रसे कम माना जाये तो ग्रात्माके क्षेत्रसे बाहर वर्तनेवाला ज्ञान चेतन द्रव्यके साथ सम्बन्ध न होनेसे ग्रचेतन गुण जैसा ही

इति वक्तः क्रमीक्रियते तदावरपं क्रानादतिरिकत्वात् प्रवण्यती अवन् बातमन्तरेण न बातादि । ततो बातप्रमाण प्रवायनारमास्मुवनस्तरमा ।। २४ । २४ 🛭

अवात्मनोऽपि शनवत सर्वेमतत्वं न्यायायातव्यक्तन<del>वाति</del>—

39

सव्वगदो जिणवसहो सब्बे वि य तग्गया जगदि भद्रा । णाणमयादो य जिलो विसयादो तस्स ते भ**णिया ॥ २६ ॥** 

सर्वगतो जिन्दांचम सर्वेऽपि च तहता बांग्स्चर्याः। बातप्रथलाच जित्रो विषयत्वात्तस्य ते मन्त्रिताः ॥ २६ ॥

हानं हि त्रिसमयाविक्तमसर्वहरूपयांवहत्त्ववस्थितविक्रहेपाकारानामासः वर्गेकाः हकं त्यामृतद्वानमयीभूय व्यवस्थितस्याद्वातानि सर्वमतः एव । एव सर्वमतद्वामविवयस्यास्त्रें वर्षे

होगा इसलिये वह जाननेका काम नहीं कर सकेगा असे कि वर्ण, गध रस इत्यादि भवेतनगुण जाननेका काम नहीं कर सकते । यदि भारमाका क्षेत्र ज्ञानके क्षेत्रसे भिक्क माना जाये तो ज्ञानके क्षेत्रसे बाहर वतनेवाला ज्ञानसू यद्यारमा ज्ञानके विमा वाननेका काम नहीं कर सकेगा असे कि ज्ञानशुन्य घट पट इत्यादि पदाव जाननेका काम नहीं कर सकते। इसलिये भारमा न तो ज्ञानस हीन है भौर न भविक है किन्तु बाल जितनाही है। २४ २५।

भव ज्ञानकी भौति बारमाका भी सर्वगतस्य न्यायसिक है यह बतकाते हैं--

क्रवपार्वः—[ जिनकृषम ] जिनवर [ मर्वमत ] सवगत है [ च ] ग्रीर [ बगति ] जगतके [ सर्वे मपि मर्बाः ] सर्व पदार्थ [ तव्गताः ] जिनवरगत ( जिनवरमें प्राप्त ) हैं [जिनः ज्ञानमयत्वाद ] क्योंकि जिन ज्ञानमय हैं [ च ] और [ते ] वे सब पदार्थ [ विषयत्वाद ] ज्ञानके विषय हैं इसलिये [ तस्य ] जिनके विषय [ मिलताः ] कहे गये हैं।

टीका:--ज्ञान निकालके सर्वेद्रस्य--पर्यायरूप प्रवर्तमान समस्त ज्ञेयाकारीको पहुँच जानेसे (जानता होनेसे) सर्वगत कहा जया है और ऐसे (सर्वगत ) क्रानमम होकर रहनेसे मगवान भी सर्वगत ही हैं। इसप्रकार सर्व पदार्च भी सर्वगत

व्यपि सर्वगतज्ञानान्यविरिक्तस्य भगवतस्तस्य ते विषया इति भणितत्वाचद्गता एव भवन्ति । तत्र निश्चयनयेनानाकुलत्वलक्षणसौख्यसंवेदनत्वाघिष्ठानत्वाविष्ठिन्नात्मप्रमाणज्ञानस्वतत्त्वापरित्यागेन विश्वज्ञेयाकाराननुपगम्यावबुष्यमानोऽपि व्यवहारनयेन भगवान् सर्वगत इति व्यपदिश्यते । तथा नैमित्तिकभृतज्ञेयाकारानात्मस्थानवलोक्य सर्वेऽर्थास्तद्गता इत्युपचर्यन्ते, न च तेषां परमार्थ- तोऽन्योन्यगमनमस्ति, सर्वद्रव्याणां स्वरूपनिष्ठत्वात् । अयं क्रमो ज्ञानेऽपि निश्चेयः ॥ २६ ॥

ज्ञानके विषय होनेसे सर्वगतज्ञानसे भिन्न उन भगवानके वे विषय है, ऐसा ( शास्त्रमे ) कहा है, इसलिये सर्व पदार्थ भगवानगत ही, ( ग्रथित् भगवानमे प्राप्त् ) हैं।

वहाँ (ऐसा समभना कि) निश्चयनयसे भ्रनाकुलता लक्षण सुलका जो सवेदन उस सुलसवेदनके 'अधिष्ठानता जितना ही भ्रात्मा है, भ्रोर उस भ्रात्माके बराबर ही ज्ञान स्वतत्त्व है, उस निज-स्वरूप भ्रात्मप्रमाण ज्ञानको छोड़े बिना समस्त 'ज्ञेयाकारोके निकट गये बिना, भगवान (सर्व पदार्थोंको) जानते हैं। निश्चयनयसे ऐसा होनेपर भी व्यवहारनयसे यह कहा जाता है कि भगवान सर्वगत है। भ्रोर 'नैमित्तिकभूत' ज्ञेयाकारोको भ्रात्मस्थ (भ्रात्मामे रहे हुए) देखकर उपचारसे ऐसा कहा जाता है कि सर्व पदार्थ भ्रात्मगत है, परन्तु परमार्थत उनका एक दूसरेमे गमन नहीं होता, क्योंकि सर्व द्रव्य स्वरूपनिष्ठ (भ्रथित भ्रपने भ्रपने स्वरूपमे निश्चल भ्रवस्थित) हैं।

यही कम ज्ञानमे भी निश्चित करना चाहिये ( श्रर्थात् श्रात्मा श्रौर ज्ञेयोके सम्बन्धमे निश्चयव्यवहारसे कहा गया है, उसीप्रकार ज्ञान श्रौर ज्ञेयोके सम्बन्धमे भी समभना चाहिये ) ॥ २६ ॥

१ अधिष्ठान = आधार, रहनेका स्थान। (आत्मा सुखसंवेदनका आधार है। जितनेमें सुखका बेदन होता है, उतना ही आत्मा है।) २ ज्ञेयाकार = पर पदार्थों के द्रव्य-गुण-पर्याय, जो कि ज्ञेय हैं। (यह ज्ञेयाकार परमार्थत आत्मासे सर्वथा भिन्न है।) ३ नैमित्तिकभूत ज्ञेयाकार = ज्ञानमें होनेवाले (ज्ञानकी अवस्थारूप) ज्ञेयाकार। (इन ज्ञेयाकारोंको ज्ञानाकार भी कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान इन ज्ञेयाकाररूप परिण्मित होते हैं। यह ज्ञेयाकार नैमित्तिक हैं और पर पदार्थोंके द्रव्य गुण पर्याय उनके निमित्त हैं। इन ज्ञेयाकारोंको आत्मामें देखकर 'समस्त परपदार्थ आत्मामें हैं' इसप्रकार उपचार किया जाता है। यह वात ३१ वीं गाथामें दर्पणका दृशन्त देकर सममाई गई है।)

1

णाएं अप्य ति गरं बट्टिर जाएं विका **छ अप्यार्ग।** तम्हा णाए अप्या अप्या णाएं व अक्ष्यं वा ॥ २७ ॥

क्कानमारमेति मर्तं वर्तते क्वानं विना नास्मानम् । वस्मात् क्वानमारमा मात्मा क्वानं वा मन्यका ॥ २७ ॥

यवः वेनसमस्यचेवनाचेवनवस्तुसमयावसंबन्धनिकस्युक्तयमाऽनावसम्यक्षसम्बन्धिकः वायसवस्थनेकमात्मानमामिष्टक्षेनावस्यम्य प्रदृष्टवात् र्वं विना यात्मानं कानं न वास्यवि, इने कानमात्मेव स्यात् । वात्मा त्वनन्त्यमाधिकानत्वात् क्रन्यमंत्रारेच कानमस्यवर्गकारेकान्यवि स्यात् । किं यानेकान्त्रोऽत्र वस्त्वान् । एकान्तेन कानमात्मेति क्रनस्यासकोऽनेकनस्यकार्यस्य

> भव, भारमा भीर ज्ञानके एकत्व-भन्यत्वका विचार करते हैं---गावा २७

भन्यपार्थः—[कान आरमा ] कान भारमा है [क्षि मतं] ऐसा विनवैयक्त मत है। [सारमानं विना ] प्रारमाके विना ( भ्रस्य किसी ब्रम्थमें ) [क्कानं व वर्षी ] क्रान नहीं होता [क्स्माल् ] इसिलये [क्कान आरमा ] क्रान भारमा है [आरका ] भीर भारमा [क्कानं वा] (क्रान गुण द्वारा) क्रान है [अन्यह वा] भ्रम्या ( पुलाबि भन्य गुण द्वारा ) भ्रस्य है।

टीका'—क्योंकि शेव समस्त चेतन तथा अचेतन वस्तुमंकि साव 'समबास सम्बन्ध गहीं है, इसिलये जिसके साथ धनादि धनन्त स्वभावसिद्ध समबाससम्बन्ध है, ऐसे एक धारमाका अति निकटतया (अभिन्न प्रदेशक्पसे) धवलम्बन करके प्रवर्तमान होनेसे ज्ञान धारमाके बिना ध्यमा धस्तित्व नहीं रख सकता इसिलये ज्ञान धारमा ही है। धौर धारमा धनन्त धर्मोका अधिष्ठान (धाषार) है, इसिलये ज्ञानवर्मके डारा ज्ञान है और धन्य भर्मके द्वारा धन्य भी है।

र समयान सम्बन्ध – वहाँ गुख होते हैं, वहाँ गुख्ये होता है, बीर वहाँ गुखा होता है, वहाँ गुख होते हैं। वहाँ गुख वही होते वहाँ गुखा नहीं होता और वहाँ गुखा नहीं होता वहाँ गुख वहीं होते,—हव मकार गुख-गुलीका अभिन्न मरेतकर सम्बन्ध तहारून सम्बन्ध है।

विशेषगुणाभावादमावी वा स्यात् । सर्वयात्मा ज्ञानमिति निराश्रयत्वात् ज्ञानस्याभाव आत्मनः शेषपर्यायामावस्तद्विनाभाविनस्तस्याप्यभावः स्यात् ॥ २७ ॥

अथ म्नानज्ञेययोः परस्परगमनं प्रतिहन्ति---

# णाणी णाणसहावो अद्वा ऐयप्पगा हि णाणिस्स । रूवाणि व चक्खूणं ऐवारणोरऐसु वट्टंति ॥ २ ॥

ज्ञानी ज्ञानस्वभावोऽर्था ज्ञेयात्मका हि ज्ञानिनः। रूपाणीव चज्जुपोः नैवान्योन्येषु वर्तन्ते ॥ २८॥

श्रीर फिर, इसके श्रतिरिक्त (विशेष समभना कि) यहाँ श्रनेकान्त बलवान है। यि यह माना जाये कि एकान्तसे ज्ञान श्रात्मा है तो, (ज्ञानगुण श्रात्मद्रव्य हो जानेसे) ज्ञानका श्रभाव हो जायेगा, श्रीर (ऐसा होनेसे) श्रात्माके श्रचेतनता श्राजायेगी, श्रथवा विशेषगुणका श्रभाव होनेसे श्रात्माका श्रभाव हो जायेगा। यि यह माना जाये कि सर्वथा श्रात्मा ज्ञान है तो, (श्रात्म द्रव्य एक ज्ञानगुणरूप हो जायेगा इसलिये, ज्ञानका कोई श्राधारभूत द्रव्य नहीं रहेगा श्रत ) निराश्रयताके कारण ज्ञानका श्रभाव हो जायेगा, श्रथवा (श्रात्मद्रव्यके एक ज्ञानगुणरूप हो जानेसे) श्रात्माकी शेष पर्यायोका (सुख, वीर्याद गुणोका) श्रभाव हो जायेगा, श्रीर उनके साथ ही श्रविनाभावी सम्बन्धवाले श्रात्माका भी श्रभाव हो जायेगा। (क्योंकि सुख, वीर्य इत्यादि गुण न हो तो श्रात्मा भी नहीं हो सकता)।। २७।।

श्रब, ज्ञान श्रौर ज्ञेयके परस्पर गमनका निषेध करते हुए (ज्ञान श्रौर ज्ञेय एक दूसरेमे प्रवेश नहीं करते ) कहते हैं कि —

### गाथा २८

अन्वयार्थः—[ झानी ] आतमा [ झानस्वभावः ] ज्ञान स्वभाव है [ अर्थाः हि ] श्रीर पदार्थं [ ज्ञानिनः ] आतमाके [ ज्ञेयात्मकाः ] ज्ञेय स्वरूप है [ रूपाणि इव चज्जुषोः ] जैसे कि रूप (रूपी पदार्थ) नेत्रोका ज्ञेय होता है वैसे ही । [ अन्योन्येषु ] वे एक दूसरेमें [ न एव वर्तन्ते ] नही वर्तते ।

क्रनी पार्वाच स्वरमप्यपृत्र<del>प्रस्तको न विको प्रदेशस्थादानि विक</del> स्तमानतंकन्यसावितनत्योत्नद्वविनात्रमस्ति चहुरूकत् । वक्ष है च्यू है क्रक्टिम्बानि च सरसरप्रदेशकन्तरेगारि े बन्तरेवारि विवदेशकारव्यवसर्ववस्थाः ॥ २८ ॥

म्यार्वेपद्रकरगति शानिनरतपुर्वितावयं वक्तिविन्धाकोशयदि-

ण पविद्रो गाविद्रो गानी खेयेस रूरमिन चन्त् । जाणदि पस्मदि नियदं अनुसातीदो जगमसेसं ॥ २६ ॥

टीका:--प्रारमा भीर पदाव स्वतक्षणभूत पृत्रस्वके कारण एक 🙀 वै 🐗 बतते परन्त उनके मात्र नेत्र भीर क्पी पदार्वकी बाँति ज्ञानजेवस्वज्ञाय-सम्बन्धी होनेवानी एक दूसरम प्रवृत्ति पाई जाती है। ( प्रत्येक प्रस्पका सक्षण अन्य अविके मिग्नरव है इसनिय चारमा और पदार्थ एक इसरेने नहीं मिनते किन बारवान जातस्वभाव है और पदार्थीका जय स्वभाव है इसलिवे ऐसे जानकेक्स्वकाला नम्बन्धनं भारण ही मात्र उनका एक दूसरेमें होना नेत्र और क्यी वदावीकी व्यक्ति उपचारन कहा जा सकता है )। जमें नेत्र घीर उनके विषयश्वत क्यी श्वार्य क्थावर प्रवेश विस विना ही असवारोंको प्रहण और समर्पण करनेके स्वजाववाले 🚨 👊 प्रकार भारता भीर पदाब एक दूसरम् प्रक्रिय्ट हुए बिना ही नक्तत श्रे**वाद्यर्थि** करण भीर नमाण करनक स्वभावकात है। (जिस प्रकार **गाँव क्वीवकार्योगि वार्गी** प्रवश्ननी भीर क्यीपराच भौनमें नहीं प्रवश्ने सी भी सांच क्वीक्याचीके होशासाचीके वडल बारत प्रातनेके रवभाववानी है भीर क्यी प्रदार्व स्ववके जेवाकारीकी सर्वव करन प्रनातक स्वभावकात 🚩 उत्तीप्रकार चारना भी वक्**वोंने सूरी बवेच अवस** कीर पराव मारमार्ने नहीं प्रवार करने की भी भारमा पदावाँके सकता सेवाकारीकी बर्ग करनेन-माननेनक स्वभावतामा है योग वदावे सवसे अवसा हेबाबारीकी धनम् धार्यन-धनावान्य स्वत्राववान् 🗗 🕽 🕕 🕫 🖽

वर वात्रा पराचीने प्रकृत नहीं होता स्वा**ति विक्ती स्वका परावीति** प्रवास हाना विश्व हाता है एवं सांकार्विष्याको प्रवीस करते है---

# न प्रविष्टो नाविष्टो ज्ञानी ज्ञेयेषु रूपिमव चन्नः। जानावि पश्यति नियतमक्षातीतो जगदशेपम् ॥ २९ ॥

यथाहि चक्षू रूपिद्रच्याणि स्वप्रदेशैरसंस्पृशदप्रविष्टं परिच्छेद्यमाकारमात्मसात्कुर्वन्न चाप्रविष्टं जानाति पश्यति च, एवमात्माप्यक्षातीतत्वात्प्राप्यकारिताविचारगोचरद्रतामवाप्तो क्षेयतामापन्नानि समस्तवस्त्नि स्वप्रदेशैरसंस्पृशन्न प्रविष्टः शक्तिवैचित्र्यवशतो वस्तुवर्तिनः

# गाथा २९

अन्वयार्थः—[ चन्नुः रूपं इव ] जैसे चक्षु रूपको ( ज्ञेयोमे अप्रविष्ट रहकर तथा अप्रविष्ट न रहकर जानती-देखती है ) उसीप्रकार [ ज्ञानी ] आतमा [ अक्षातीतः ] इन्द्रियातीत होता हुआ [ अशेपं जगत् ] अशेप जगतको ( समस्त लोकालोकको ) [ ज्ञेयेपु ] ज्ञेयोमे [ न प्रविष्टः ] अप्रविष्ट रहकर [ न अविष्टः ] तथा अप्रविष्ट न रहकर [ नियतं ] निरन्तर [ जानाति पश्यति ] जानता-देखता है ।

टीका:—जिसप्रकार चक्षु रूपीद्रव्योको स्वप्रदेशोके द्वारा श्रस्पर्श करता हुग्रा श्रप्रविष्ट रहकर (जानता-देखता है) तथा जेयाकारोको श्रात्मसात् (निजरूप) करता हुग्रा श्रप्रविष्ट न रहकर जानता-देखता है, उसीप्रकार ग्रात्मा भी इन्द्रिया-तीतताके कारण प्राप्यकारिताकी विचारगोचरतासे दूर होता हुग्रा ज्ञेयभूत समस्त वस्तुग्रोको स्वप्रदेशोसे श्रस्पर्श करता है, इसलिये श्रप्रविष्ट रहकर (जानता-देखता है), तथा शक्तिवैचित्र्यके कारण वस्तुमे वर्तते समस्त जेयाकारोको मानो मूलमेसे ही उखाडकर ग्रास कर लेनेसे श्रप्रविष्ट न रहकर जानता-देखता है। इसप्रकार इस विचित्र शक्तिवाले श्रात्माके पदार्थीमे श्रप्रवेशकी भाँति प्रवेश भी सिद्ध होता है।

भावार्थः यद्यपि ग्राँख ग्रपने प्रदेशोसे रूपी पदार्थोंको स्पर्श नही करती इसलिये वह निश्चयसे ज्ञेयोमे ग्रप्रविष्ट है, तथापि वह रूपी-पदार्थोंको जानती देखती है, इसलिये व्यवहारसे यह कहा जाता है कि मेरी ग्राँख बहुतसे पदार्थोंमे जा पहुँचती है। इसीप्रकार यद्यपि केवलज्ञानप्राप्त ग्रात्मा ग्रपने प्रदेशोके द्वारा ज्ञेय पदार्थोंको स्पर्श नहीं करता इसलिये वह निश्चयसे तो ज्ञेयोमे ग्रप्रविष्ट है, तथापि ज्ञायकदर्शक

१ प्राप्यकारिता = क्लेय विषयोंको स्पर्श करके ही कार्य कर सकना—जान सकना। ( इन्द्रियातीत हुवे आत्मामें प्राप्यकारिताके विचारका भी अवकाश नहीं है )।

समस्तदेपाद्मरस्त्रन्तम् व दमस्यव नामविद्यो सामानि नरपति प । दश्यस योगिनो शामिनो हवें ब्याबेच इव अवेबोऽपि सिक्रिनकराति ॥ २६ ॥

मधेवं शासमर्थेषु वर्तत इति संमानवति---

रयणमिह इन्दणील दुद्रजमसियं जहा समासाए।

भ्रमिभूय तं पि दुद्धं बहुदि तह नाजमत्येखः ॥ ३० 🕸 रत्नमिद्देन्द्रनीसं दुन्याभूषितं वथा स्वयस्ता।

अमिथ्य स्ट्रिंदर्ज दर्तते तथा ज्ञानमर्थेड ॥ ३० ॥

यवा किसेन्द्रनीसरलं दुग्वमधिवसल्स्वत्रमासरेण उद्मिश्च वर्तमानं वर्ष्ट, स्वा सीवारं

शक्तिकी किसी परम भव्भुत विभिन्नताके कारण (निश्चयसे दूर रहकर भी ) 🛒 समस्त श्रेयाकारींको जानता-देखता है, इसलिये व्यवहारसे यह कहा वाला है मात्मा सर्वद्रव्य-पर्यायोंमें प्रविष्ट हो जाता है। इसप्रकार व्यवहारसे सेव पदावान

भारमाका प्रवेश सिद्ध होता है ॥ २६ ॥ ग्रव यहाँ इसप्रकार ( दृष्टांत पूर्वक ) यह स्पष्ट करते हैं कि भान प्**वाचीन** प्रवृत्त होता है:---

गांधा ३०

मन्यपार्थ'—[यवा] जसे [इह] इस जगतमें [दुग्यान्युविर्ध] दुवमें पहा हुमा [ इन्द्रनीखं रस्तं ] इन्द्रनील रस्त [ स्वमासा ] भपनी प्रभाके द्वारा [ तदि इव्यं ] उस दूधमें [अभिभूप] स्थाप्त होकर [क्वेते] वर्तता है [तथा] उसी प्रकार

[ हार्न ] ज्ञान ( ग्रंयति कातृद्वय ) [ मर्बेड् ] पदार्थीर्मे स्थाप्त होकर वर्तता है । टीका -- जसे दूधमें पड़ा हुमा इन्द्रतील रत्न ब्रापने प्रभासमूहसे दूधमें व्याप्त

होकर वर्तता हमा विकाद देता है उसीप्रकार संवेदन (ज्ञान) भी मारमाचे भिमन्न होनेसे कर्ता-मशसे भारमताको प्राप्त होता हुआ ज्ञानकप करण-मशके हारा कारणभूत पदार्थोंके कार्यभूत समस्त होशकारोंमें स्थाप्त हवा वर्तता है, इसिनवे

<sup>ै</sup> प्रमाज्दक्षिपे संवेदन धर्मात् आन स्कृते पर मनन्त गुक्रपर्वाक्षेश्च विश्व सवजने काळा है। इसमें विष् करों, करता जाति जेल किने कार्वे तो करों-जेस अलंब जासमूच्य है और *करक लेक हान्या*य है। १. प्यानं कारण हैं, और काफे क्षेत्रकार ( क्ष्क-ग्रव पर्याव ) कार्न हैं।

जैन शा**स**माला ]

मप्यात्मनोऽभिन्नत्वात् कर्त्रशेनात्मतामापन्नं करणांशेन ज्ञानतामापन्नेन कारणभूतानामर्थानां कार्यभूतान् समस्तज्ञेयाकारानभिन्याप्य वर्तमानं कार्यकारणत्वेनोपचर्य ज्ञानमर्थानभिभूय वर्तत इत्युच्यमानं न विप्रतिषिष्यते ॥ ३० ॥

अथैवमर्था ज्ञाने वर्तन्त इति संभावयति—

जिद ते ए संति अट्टा णाणे णाणं ण होदि सव्वगयं। सव्वगयं वा णाणं कहं ण णाणिट्टिया अट्टा ॥ ३१॥

यदि ते न सन्त्यर्था ज्ञाने ज्ञानं न भवति सर्वगतम्। सर्वगतं वा ज्ञानं कथं न ज्ञानस्यिता अर्थाः॥ ३१॥

कार्यमे कारणका (-ज्ञेयाकारोमे पदार्थोका ) उपचार करके यह कहनेमे विरोध नहीं स्राता कि ज्ञान पदार्थोमे व्याप्त होकर वर्तता है।

भावार्थ:— जैसे दूधसे भरे हुए पात्रमे पडा हुम्रा इन्द्रनील रत्न ( नीलमणि ) सारे दूधको अपनी प्रभासे नीलवर्ण कर देता है, इसिलये व्यवहारसे रत्न और रत्नकी प्रभा सारे दूधमे व्याप्त कही जाती है, इसीप्रकार ज्ञेयोसे भरे हुए विश्वमे रहनेवाला ग्रात्मा समस्त ज्ञेयोको ( लोकालोकको ) अपनी ज्ञानप्रभाके द्वारा प्रकाशित करता है, अर्थात् जानता है, इसिलये व्यवहारसे आत्माका ज्ञान और आत्मा सर्वव्यापी कहलाता है। ( यद्यपि निश्चयसे वे अपने असख्य प्रदेशोमे ही रहते है, ज्ञेयोमे प्रविष्ट नही होते )।। ३०।।

म्रब, यह व्यक्त करते हैं कि इसप्रकार पदार्थ कानमे वर्तते है ---

# गाया ३१

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [ते अर्थाः] वे पदार्थ [ज्ञाने न संति] ज्ञानमे न हो तो [ज्ञानं] ज्ञान [सर्वगतं] सर्वगत [न भवति] नही हो सकता, [वा] ग्रीर यदि [ज्ञानं सर्वगतं] ज्ञान सर्वगत है तो [अर्थाः] पदार्थ [ज्ञानस्थिताः] ज्ञानस्थित [क्रयं न] कैसे नही है ? (ग्रथित् श्रवज्य हैं)

१ इस गाथामें भी 'ज्ञान' शब्दसे अनन्त गुण-पर्यायोंका पिंडरूप ज्ञातृद्रव्य समभना चाहिये।

X٩

यदि सुद्ध निवित्तास्मीयद्वेपाकारसवर्षणद्वारेणाक्तीयाः व्योजवी व व्यवस्थितः तदा तक सर्वगतमस्युवगम्भेत । अस्युवसम्भेत वा सर्वजनम् । तर्दि शाकान् सीवास्त्रकान्य क्रिये वतीर्वप्रतिविस्वस्थानीयस्वीवस्वीयमंत्रेद्वाकारकारणानि वरस्वरथा प्रतिविस्वस्वानीयस्वी कारणातीति कर्ष न प्रातस्थायिनोऽर्था निवीयन्ते ॥ ३१ ॥

टीका'--यदि समस्त स्वज्ञेयाकारोंके समपण द्वारा (ज्ञानमें ) धक्तरित और हए समस्त पदार्थ ज्ञानमें प्रतिभासित न हों तो वह ज्ञान सर्वगत न**हीं माना चाटा ।** भौर यदि वह (ज्ञान) सर्वगत माना जाये सो फिर (पदार्व) साक्षात ज्ञानवर्वन भूमिकामें भवतरित विम्बकी भाँति भूपने भूपने श्रेयाकारोंके कारण (होनेसे ) भार ैपरस्परासे प्रतिविम्बके समान होयाकारोंके कारण होनेसे पदार्थ कैसे झानश्चित निविचत नहीं होते ? ( भवश्य ही ज्ञानस्थित निविचत होते हैं )

माबार्च:-दर्पणमें भयूर मन्दिर सूर्य, वृक्ष इत्यादिके प्रतिविम्ब पड़ते हैं। वहाँ निरुवयसे तो प्रतिबिम्ब दपणकी ही श्रवस्थाय हैं तथापि वर्षणमें प्रतिबिम्ब देसकर <sup>3</sup>काममें कारणका उपचार करके व्यवहारसे यह कहा आता है कि मनुराधिक दपणमें हैं। इसीप्रकार ज्ञान दपणमें भी सर्व पदार्थोंके समस्त श्रेयाकारोंके प्रतिविश्व पक्ते हैं भर्यात पदार्थोंके श्रेमाकारोंके निमित्तसे ज्ञानमें श्रानकी धवस्थास्य क्रेयाकार होते हैं (क्योंकि यदि ऐसा न हो तो ज्ञान सब पदावाँको नहीं बाव सकेगा ) । वहाँ निष्णयसे ज्ञानमें होनेवाले श्रेयाकार ज्ञानकी ही श्रवस्थायें हैं पदाश्रीके ब्रेमाकार नहीं ज्ञानमें प्रविष्ट नहीं है। निश्नयसे ऐसा होनेपर भी व्यवहारसे देखा जाये तो ज्ञानमें होनेवाले ज्ञेयाकारोंके कारण पदार्थीके ज्ञेयाकार हैं और उनके कारण पदार्थ हैं -इसप्रकार परम्परासे ज्ञानमें होनेवाले ज्ञेयाकारोंके कारण पदार्थ हैं. इसकिये उन ( ज्ञानकी अवस्थारूप ) ज्ञेयाकारोंको ज्ञानमें वेसकर कार्यमें कारजका उपचार करके व्यवहारसे ऐसा कहा जा सकता है कि पदार्व ज्ञानमें हैं ॥ ३१ ॥

१ विस्व - विसन्ता इपदाने प्रविविस्य पदा हो कहा। (आतन्त्रो इपरान्त्री क्यमा दी जाने खेर पराजेंकि ब्रेपाकार विस्व समान हैं और बातमें होनेवाले बातकी सरस्वारूप बेंबाकार प्रतिविस्य समान हैं )। २. पदार्व साम्रात् कावेषाकारोंके कारक हैं ( पदार्व कपने अपने इक्स-गुरू-पर्वावोंके साम्रात कारख हैं ) और परम्परासे बानकी अवस्थाहर हेवाकारोंके (बानाकारोंके ) कारख हैं। ३ प्रविक्तिक नैभिक्ति कर्न हैं, भीर सबरादि निभिन्न कारख हैं।

अथैवं ज्ञानिनोऽथैंः सहान्योन्यवृत्तिमत्त्वेऽपि प्रग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावेन सर्वे पश्यतोऽध्यवस्यतश्चात्यन्तविविक्तत्वं भावयति-

गेगहदि ऐव ण मुंचदि ण परं परिएमदि केवली भगवं। पेच्छिदि समंतदो सो जाणदि सब्वं णिरवसेसं ॥ ३२ ॥

गृह्णाति नैव न मुश्चिति न परं परिणमित केवली भगवान्। पश्यति समन्ततः स जानाति सर्वे निरवशेषम् ॥ ३२ ॥

अयं खल्वात्मा स्वभावत एव परद्रव्यग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावातस्वतत्त्वभृतकेवलज्ञान-

म्रब, इसप्रकार (व्यवहारसे) म्रात्माकी पदार्थोंके साथ एक दूसरेमे प्रवृत्ति होनेपर भी (निश्चयसे) वह परका ग्रहण-त्याग किये बिना तथा पररूप परिणमित हुए बिना सबको देखता-जानता है इसलिये उसे (पदार्थोंके साथ) स्रत्यन्त भिन्नता है, यह बतलाते है —

# गाथा ३२

अन्वयार्थ:-[ केवली भगवान ] केवली भगवान [ परं ] परको [ न एव गृह्णाति ] ग्रहण नहीं करते, [ न मुंचित ] छोडते नहीं, [ न परिणमित ] पररूप परिणमित नहीं होते, [सः] वे [निरवशेषं सर्वं] निरवशेषरूपसे सबको (सम्पूर्ण आत्माको, सर्व जानते है।

टीकाः — यह ग्रात्मा स्वभावसे ही परद्रव्यके ग्रहण-त्यागका तथा परद्रव्यरूपसे परिणमित होनेका ( उसके ) स्रभाव होनेसे स्वतत्त्वभूत केवलज्ञानरूपसे परिणमित होकर निष्कप निकलनेवाली ज्योतिवाला उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुग्रा, (१) जिसके सर्व ग्रोरसे ( सर्व ग्रात्म प्रदेशोसे ) दर्शनज्ञानशक्ति स्फुरित है ऐसा होता हुस्रा, नि शेषरूपसे परिपूर्ण स्नात्माको स्नात्मासे स्रात्मामे सचेतता-जानता-स्रनुभव करता है, ग्रथवा (२) एक साथ ही सर्व पदार्थोंके समूहका 'साक्षात्कार करनेसे

१ नि'शेषरूपसे = कुछ भी किंचित् मात्र शेष न रहे इसप्रकार से । २ साचात्कार करना = प्रत्यच जानना।

स्वरूपेण विवरिणम्य निष्क्रमीनमञ्ज्यस्थातिकरियमणिकस्यो स्वाउद्धिकास्यः द् स्कुरितदर्श्वनकानवक्तिः, समस्तमेष निःश्वेषतपात्मानमास्यवास्यनि संवेतवर्षे । सर्वार्षकार्षस्याभारकर्यने असिपरिवर्गनामाषात् संसावितवर्षणयोजनकम्यनिवास्तियः समस्तपरिष्केषाकारपरिणतस्यात् पुनः परमाकारान्तरमपरिणयमानः समस्त्रपोऽनै विकृतिः परवति जानाति च एवमस्यास्यन्तविविकत्यमेष ॥ ३२ ॥

म्ब केन्द्रवानिभृतवानिनोरविशेषदर्वनेन विशेषाकांकाकोर्य अववि-

जिप्तपरिवतनका ग्रभाव होनेसे जिसके 'ग्रहणस्यागरूप किया विरामको प्राप्त है ऐसा होता हुमा पहलेसे ही समस्त जेमाकाररूप परिणमित होनेसे किर परकार्य 'माकारान्तररूपसे नही परिणमित होता हुमा सब प्रकारसे प्रक्षेय विश्वको (यान) देखता-जानता है। इसप्रकार (पूर्वोक्त दोनों प्रकारसे ) उसका (ग्रारमाका प्रवासि ) ग्रारमाक प्रवासि ) ग्रारमाक प्रवासि )

मार्बार्थ — केवली भगवान सब धारमप्रवेशोंसे प्रपनेको ही धनुमव करते एके हैं इसप्रकार वे पर हत्योंसे सर्वेशा मिन्न हैं। प्रमुख केवली भगवानकी सबं प्राचीकों सुगपत् ज्ञान होता है इसिय उनका ज्ञान एक ज्ञेयमेंसे दूसरेमें धीर दूसरेसे तीवरें नहीं बदलता, तथा उन्हें कुछ भी जानना क्षेत्र नहीं रहला इसिय उनका ज्ञान कियें विशेष ज्ञेयाकारको जाननेके प्रति भी नहीं जाता। इसप्रकार भी वे परसे सर्वेशा किया है। (यदि जाननेक्प त्रिया बदलती हो तो वह परिवतन विकल्पके बिना—पर निर्माणक रागडेपने बिना—पर निर्माणक रागडेपने बिना—पर्ही हो सकता इसिय इतना परत्रव्यके सावका सम्बन्ध कहनाता है। विन्तु नेवली भगवानकी ज्ञानिका परिवतन नहीं होता इसियों वे परसे सरवन्त भिन्न है। के इसियों भगवानकी ज्ञानिका परिवतन नहीं होता इसियों वे परसे सरवन्त भिन्न है।) इसप्रकार वेवलजानप्राप्त भारमा परसे प्रस्तन्त भिन्न होनेसे धीर अपके प्रारमा स्वभावस केवली भगवान जमा ही होनस यह सिब्ब हुसा कि निश्चवसे अपके प्रारमा परस भन्न है।। ३२।।

<sup>ै</sup> अपिकियाका परतारे रहना अर्थान् झामर्गे एक डोक्डो आह्या करना और हुसरेको श्रोकृषा औ अर्था-साग है। इसरकारका भरण-स्था यो किया है, यभी कियाका कैयाडी जासामके अशास हुआ है। > आकारमान - अन्य आकार।

# जो हि सुदेण विजाणिद अप्पाणं जाणगं सहावेण । तं सुयकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा ॥ ३३ ॥

यो हि श्रुतेन विजानात्यात्मानं मायकं स्वभावेन। तं श्रुतकेवलिनमृपयो भणन्ति लोकप्रदीपकराः॥ ३३॥

यथा भगवान् युगपत्परिणतसमस्तचैतन्यविशेषशालिना केवलज्ञानेनानादिनिधननिष्कार-

ग्रव केवलज्ञानीको ग्रीर श्रुतज्ञानीको ग्रविशेपरूपसे दिखाकर विशेप ग्राकाक्षाके क्षोभका क्षय करते है (ग्रर्थात् केवलज्ञानीमे ग्रीर श्रुतज्ञानीमे ग्रन्तर नही है यह दिखाकर विशेष जाननेकी इच्छाके क्षोभको नष्ट करते है )—

# गाया ३३

अन्वयार्ध:—[यः हि] जो वास्तवमे [श्रुतेन] श्रुतज्ञानके द्वारा [स्वभावेन ज्ञायकं] स्वभावसे ज्ञायक (ज्ञायकस्वभाव) [आत्मानं] ग्रात्माको [विजानाति] जानता है [तं] उसे [लोकप्रदीपकराः] लोकके प्रकाशक [ऋषयः] ऋषीश्वरगण [श्रुतकेवितं भणन्ति] श्रुतकेवित् कहते है।

टीका:— जैसे भगवान युगपत् परिणमन करते हुए समस्त चैतन्यविशेषयुक्त केवलज्ञानके द्वारा, 'अनादिनिधन-'निष्कारण- असाधारण- स्वसवेद्यमान चैतन्यसामान्य जिसकी महिमा है तथा जो 'चेतक स्वभावसे एकत्व होनेसे केवल ( अकेला, शुद्ध, अखड ) है ऐसे आत्माको आत्मासे आत्मामे अनुभव करनेके कारण केवली है, उसीप्रकार हम भी कमश परिणमित होते हुए कितने ही चैतन्यविशेषोसे युक्त श्रुतज्ञानके द्वारा, अनादिनिधन-निष्कारण-असाधारण-स्वसवेद्यमान-चैतन्यसामान्य जिसकी महिमा है तथा जो चेतक स्वभावके द्वारा एकत्व होनेसे 'केवल ( अकेला ) है ऐसे

१ अनादिनिधन = अनादि-अनन्त (चैतन्यसामान्य, आदि तथा अन्त रहित है)। २ निष्कारण् = जिसका कोई कारण नहीं है ऐसा, स्वयसिद्ध, सहज। ३ असाधारण् = जो अन्य किसी द्रव्यमें न हो,ऐसा। ४ स्वसवेद्यमान = स्वत ही अनुभवमें आनेवाला। ४ चेतक = चेतनेवाला, दर्शकज्ञायक। ६ आत्मा निश्चयसे परद्रव्यके तथा रागद्वेषादिके संयोगों तथा गुणपर्यायके भेदोंसे रहित मात्र चेतक स्वभावरूप ही है, इसिलिये वह परमार्थसे केवल (अकेला, शुद्ध, अखड) है।

जासाबार जरवसं केरवनाम केरन्य स्वतान्य व विन्यत केरकस्य त्मनि संबेतनात केनकी, तथाने बनोऽनि

तारि निवननिव्यार जासावार करवरं केर गान केर करता गान के विकास के स्वारमन जारमनारयनि सं**चेतनार मरदेवसी। वर्त विवेशसंसकोति**न. बस्बीयते ॥ ३३ ॥

**अब इतस्य भतोगायिमेर्ड्स्य**ति—

सुत्तं जिणोनदिह पोग्गसदम्बपगेडिं नवसेडिं। तं जानना हि नामं सुत्तस्य य जानना मनिना ॥ ३४ ॥

बात्माको बात्मासे बात्मामें अनुमद करनेके कारण भतकेवली है। ( क्वासिटी) विशेष धार्काकाके कोमसे वस हो (हम तो) स्वरूपनिश्वन ही रखते हैं।

मलार्बः--- भगवान समस्त पदार्वीको बानते हैं मात्र इसलिये ही वे 'केंबली' नहीं कहसावे किन्तु केवस अवित् सुद्ध भारमाको जानने-अनुजब करनेसे 'सेवसी' कबनाते हैं। केवन ( सुद्ध ) भारभाको जानने-भनुभव करनेवासा शतकानी औ 'सतकेवनी' कहलाता है । केवली भीर श्रुतकेवलीमें इतना मात्र सन्तर है क<del>ि किस्म</del>ें बैतन्यके समस्त विकेष एक ही साथ परिणमित होते हैं ऐसे केवनज्ञानके द्वारा केवडी केवल मारमाका मनुभव करते हैं भीर विसमें वैतन्त्रके कुछ विशेष ऋमसः परिवासित होते हैं ऐसे भुतज्ञानके डारा भुतकेवली केवस आत्माका अनुभव करते हैं सर्वति केवजी सर्वके समान केवलज्ञानके द्वारा भारमाको वेकते और भनुभव करते हैं तथा अतक्षेत्रती दीपक्के समान भूतज्ञानके द्वारा घारमाको देवते भीर भनूभव करते हैं इसप्रकार केवनी और भृतकेवतीमें स्वरूपस्विरताकी तरतमतारूप नेव ही मुख्य है कम-बढ़ (पदार्व) बाननेक्स भेद घरयन्ता गौन है। इसकिने धविक जाननेकी इच्छाका स्रोम क्रोडकर स्वरूपमें ही निश्वस रहता बोम्प है। वही क्रेबकबान प्राप्तिका उपाय है ॥ ३३ ॥

धव ज्ञानके भूत-उपाधिकृत केवको दूर करते हैं. ( धर्वात् वह विकार है कि बतबान भी बान ही है, भुतक्य उपाधिके कारण बानमें कोई मेर नहीं होता ):--- सूत्रं जिनोपदिष्टं पुरुलद्रव्यात्मकैर्वचनैः। तज्ञक्षप्तिर्हि ज्ञानं सूत्रस्य च क्षप्तिर्भणिता ॥ ३४ ॥

श्रुतं हि तावत्स्त्रम् । तच भगवद्दित्सर्वज्ञोपज्ञं स्पात्कारकेतनं पौद्गलिकं शब्द त्रक्ष । तन्ज्ञप्तिर्दि ज्ञानम् । श्रुतं तु तत्कारणत्वात् ज्ञानत्वेनोपचर्यत एव । एवं सित स्त्रस्य ज्ञप्तिः श्रुतज्ञान-मित्यायाति । अथ स्त्रमुपाधित्वान्नाद्रियते ज्ञप्तिरेवावशिष्यते । सा च केवलिनःश्रुतकेवलि-नश्चात्मसंचेतने तुल्येवेति नास्ति ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेदः ।। ३४ ।।

### गाथा ३४

अन्वयार्थः—[पुद्गलद्रव्यातमकैः वचनैः] पुद्गल द्रव्यातमक वचनोके द्वारा [ जिनोपदिष्टं ] जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उपदिष्ट [स्त्रं ] सूत्र है [ तज्झिपः हि ] उसकी ज्ञप्ति [ ज्ञानं ] ज्ञान है [ च ] ग्रौर उसे [ स्त्रस्य ज्ञप्तिः ] सूत्रकी ज्ञप्ति ( श्रुतज्ञान ) [ भणिता ] कहा गया है।

टीका:—पहले तो श्रुत ही सूत्र है, ग्रौर वह सूत्र भगवान ग्रहंत—सर्वज्ञके द्वारा स्वय जानकर उपिदण्ट, 'स्यात्कार चिह्नयुक्त, पौद्गलिक शब्दब्रह्म है। उसकी 'जिप्त (शब्दब्रह्मको जाननेवाली ज्ञातृक्तिया) सो ज्ञान है। श्रुत (सूत्र) तो उसका (ज्ञानका) कारण होनेसे ज्ञानके रूपमे उपचारसे ही कहा जाता है (जैसे कि ग्रुन्नको प्राण कहा जाता है)। ऐसा होनेसे यह फलित हुग्रा कि सूत्रकी ज्ञप्ति सो श्रुत्ज्ञान है। यदि सूत्र तो उपाधि होनेसे उसका ग्रादर न किया जाये तो ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है, ('सूत्रकी ज्ञप्ति' कहने पर निश्चयसे ज्ञप्ति कही पौद्गलिक सूत्रकी नही किन्तु ग्रात्माकी है, सूत्र ज्ञप्तिका स्वरूपभूत नही किन्तु विशेष वस्तु ग्रथित् उपाधि है, क्योंकि सूत्र न हो तो वहाँ भी ज्ञप्ति तो होती ही है। इसलिये यदि सूत्रको न गिना जाय तो 'ज्ञप्ति' ही शेष रहती है।) ग्रौर वह (ज्ञप्ति) केवली ग्रौर श्रुतकेवलीके ग्रात्मानुभवनमे समान ही है। इसलिये ज्ञानमे श्रुत-उपाधिकृत भेद नही है।। ३४।।

१ स्यात्कार = 'स्यात्' शब्द । (स्यात् = कर्यंचित् , किसी अपेचासे ) २ इप्ति = जानना, जाननेकी किया, जाननकिया ।

### बबात्मज्ञनयोः कर्युकरणताकृतं मेद्मक्तुद्वि--

जो जानदि सो नाण ग इवदि णायेन जानगो मारा। णाण परिणमदि सर्ग भट्टा गागट्टिया सन्वे ॥ ३५ ॥

वो बानाति स झनं न मवति झनेन झावक नास्मा । झावं परिचमते स्वयमर्था झानस्विताः सर्वे ॥ ३४ ॥

अपूरम्भृतकर्त्रकालस्वकियात्मैश्वर्यभिक्तास्त्रस्यने य दत्र स्वयमेन कावति व ह्रित्र इनमन्दर्सनिसायकरमेण्यस्वकः स्वतंत्रस्य अत्वेदस्य इद्वानियात्रस्यिकसम्बद्धाः

भव भारमा भीर ज्ञानका कहु त्व कर्गत्वकृत भेव दूर करते हैं। (परमा**नंडः** भ्रभेद भारमार्भे, 'भारमा ज्ञातृत्रियाका कर्ता है भीर ज्ञान करण है' इसप्रकार व्यवहारि भेव किया जाता है तथापि भारमा भीर ज्ञान मिन्न नहीं हैं इसिमये भभेदनय**ने 'जारवा**' ही ज्ञान है' यह समकाते हैं) —

#### माचा ३५

अन्वयार्वः—[य' आनाति] जो जानता है [सः आनं] सो जान है (वाँ जायक है वही जान है) [अनेन] जानके द्वारा [जारमा] धारमा [आवकः व्यक्ति] जायक है [न] ऐसा नहीं है [स्वयं] स्वयं ही [अन परिचमते] जानरूप परिचित्रद्व होता है [सर्वे जर्बा] धौर सर्व पदार्थ [अनस्विता ] जानस्वित हैं।

टीका:—मारमा मापृपगभूत कतृ त्व और करणत्वकी शक्तिकण 'पारमस्वर्वकल है इसिनिये जो स्वयमेव जानता है ( प्रायक है) वही जान है। जैसे-विकार से सामकतम उष्णादवर्शकत धन्तरलीन है ऐसी 'स्वतत्र धन्तिक 'वहनिकयाकी प्रविधि होनेसे उष्णता कही जाती है। परन्तु ऐसा नहीं है कि असे पृवक्ती वौतकीसे देवदक्त काटनेवाला कहलाता है उसीप्रकार (पृथक्ती) जानसे धारमा जाननेवाला ( आयक) है। यदि एसा हो तो दोर्निक धन्ततता धाजायंगी भीर दा धनेतर्गिक समोग होने पर भी क्षित उत्पन्न नहीं होगी। धारमा धौर जानके पृवक्ती होने पर भी विष

१ पारमेलब - परम सामर्थ्य, परमेखरता। २. माबकरम - वतकृष्ट साधनसङ् करता। ३. स्रो त्यतंत्र करमे करे यह कता। ४ जीन जलानेकी किस करती है उमलिये वसे उच्छता कहा जाता है।

जैन **शास्त्रमाला** ]

19

न तु यथा पृथ्यवर्तिना दात्रेण लावको भवति देवदचस्तथा ज्ञानेन ज्ञायको भवत्यात्मा। तथा सत्यु-भयोरचेतनत्वमचेतनयोः संयोगेऽपि न परिच्छित्तिष्पत्तिः । पृथ्यवत्ववर्तिनोरिष परिच्छेदाभ्युपगमे परपरिच्छेदेन परस्य परिच्छित्तिभृतिप्रभृतीनां च परिच्छित्तिप्रस्तिरमङ्कुशा स्यात् । किंच-स्वतो च्यतिरिक्तसमस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतं ज्ञानं स्वयं परिणममानस्य कार्यभृतसमस्तज्ञेयाकारकारणी-भृताः सर्वेऽर्था ज्ञानवर्तिन एव कथचिद्रवन्ति, किं क्रातृक्षानविमागवन्तेशकन्यनया ।। ३५ ॥

अथ किं जानें किं ज्ञेयमिति व्यनक्ति—

तम्हा णाणं जीवो णेयं दव्वं तिहा समक्खादं। दव्वं ति पुणो ञ्रादा परं च परिणामसंबद्धं॥ ३६॥

तस्मात् ज्ञानं जीवो ज्ञेयं द्रव्यं त्रिधा समाख्यातम् । इव्यमिति पुनरातमा परश्च परिणामसंबद्धः ॥ ३६ ॥

श्रात्माके ज्ञप्ति होना माना जाये तो परज्ञानके द्वारा परको ज्ञप्ति होजायेगी श्रोर इसप्रकार राख इत्यादिके भी ज्ञप्तिका उद्भव निरकुश होजायेगा। ('श्रात्मा' श्रीर ज्ञान पृथक है किन्तु ज्ञान श्रात्माके साथ युक्त होजाता है इसलिये श्रात्मा जाननेका कार्य करता है' यदि ऐसा माना जाये तो जैसे ज्ञान श्रात्माके साथ युक्त होजा है, उसीप्रकार राख, घडा, स्तभ इत्यादि समस्त पदार्थोंके साथ युक्त होजाये श्रीर उससे वे सब पदार्थ भी जाननेका कार्य करने लगे, किन्तु ऐसा नहीं होता, इसलिये श्रात्मा श्रीर ज्ञान पृथक नहीं है।) श्रीर श्रपनेसे श्रीभन्न समस्त ज्ञेयाकाररूप परिणमित जो ज्ञान है उसरूप स्वय परिणमित होनेवालेको, कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारोंके कारणभूत समस्त पदार्थ ज्ञानवर्ति ही कथचित् है। (इसलिये) ज्ञाता श्रीर ज्ञानके विभागकी क्लिष्ट कल्पनासे क्या प्रयोजन है?।। ३५।।

भ्रब, यह व्यक्त करते है कि ज्ञान क्या है, स्रीर ज्ञेय क्या है —

### गाथा ३६

अन्वयार्थः—[तस्मात्] इसलिये [जीवः ज्ञानं] जीव ज्ञान है [ज्ञेयं] स्रोर ज्ञेय [त्रिधा समाख्यातं] तीन प्रकारसे वर्णित (त्रिकालस्पर्जी) [द्रव्यं] द्रव्य है [पुनः द्रव्यं इति] (वह ज्ञेयभूत) द्रव्य स्रर्थात् [आत्मा] स्रात्मा (स्वस्रात्मा) [परः च] स्रोर पर [परिणामसम्बद्धः] परिणाम वाले है। यतः गरिष्केद्रक्षेण स्वयं विवरिषम्य स्वतंत्र वृत् गरिष्किमि वडी मन्यद्रम्थानां तवा परिष्कतुं गरिष्केषु नावकः। हेवं तु वरम्यद्रम्थानां त्रवा परिषक्ति स्वर्णकाराम्यकतं द्रव्यं, वतु हेवतानाववनां े व्यात । स्वयंते हि स्वरादरिष्केदकारावनोवस्य बोच्यस्यैविषं हैविष्यतः।

नतु स्वास्मिनि क्रियाविरोवात् कर्णनामासम्बर्शस्त्रकृत्यस्यः । का ह्रैं वैधायन् विरोधः । क्रिया वात्र विरोधिनी स्थुत्यक्तिया वा विहित्या वा । ताक्त्नीकं स्वस्मास्त्रवायत् इत्यागमादिकदेव । व्यक्तिकपानस्त् प्रकावनिवयेव तत्र विप्रतिवेचस्यावतारः । ववा हि प्रकावकस्य प्रदीवस्य वरं त्रकावनामान्त्र्यं स्वस्मिन् प्रकावने न प्रकावकान्त्रः सुर्यं, स्वययेव प्रकावनिवयानाः स्वस्कावना

टीका:—(पूर्वोक्त प्रकार) ज्ञानक्यसे स्वय परिविधत होकर
ही जानता है इसियं जीव ही जान है क्योंकि प्रत्य इसप्रकार (श्रावक्य)
परिणमित होने सथा जाननेमें प्रसम्प हैं। और ज्ञेय वर्त चुकी, वर्त प्री करें
वर्तनेवाली ऐसी विचित्र पर्यायोंकी परम्पराके प्रकारसे त्रिविध कातकोटिको करता होनेसे प्रनाद प्रमन्त इव्य है। (प्रात्मा ही ज्ञान है भीर ज्ञेय समस्त क्रावक्य)
है। बह ज्ञेयभूत द्रव्य प्रात्मा भीर पर (स्व भीर पर) ऐसे दो भेदसे दो प्रवादकी है।

(प्रभ):— प्रपतेमें जिलाके हो सकनेका विरोध है इसिनवे सारवाके स्वज्ञासकता कसे घटित होती है?

(उधर)--नौनसी त्रिया है और किम प्रकारका विरोध है शो आहें (प्रक्तमें ) विरोधी त्रिया कही गई है वह या तो उत्पत्तिक्य होगी या अधिक्य होगी। प्रथम उत्पत्तिक्य त्रिया 'कोई स्वय अपनेमस उत्पन्न नहीं हो सकता' इस वावक कवनम विरुद्ध हो है परन्तु अधिक्यामें विरोध नहीं आता क्योंकि आहं प्रकार त्रियानी मीति उत्पत्ति त्रियामें विरुद्ध प्रकारमें ( निम्न प्रकारके ) होती है हे अने जो प्रवादयभून-परना प्रवाधित करना है एस प्रकासक वीपक्यों स्व क्याक्यकी प्रकार तर्म करना प्रवास प्रकार प्रकार तर्म क्याक्यकी प्रकार तर्म करना प्रवास प्रकार प्रकार तर्म है होती क्योंकि अधिक स्वयम्ब प्रकार त्रियाकी प्राप्त है होती क्योंकि अधिक स्वयम्ब प्रकार त्रियाकी प्राप्त विराप्त करना विराप्त प्रवास प्रकार जो अध्यक्त वर्ष वावक है होती, क्याक प्रवास प्रवास प्रकार विराप्त करना विराप्त है होती, क्याक प्रवास प्रवास प्रकार विराप्त करना विराप्त है होती, क्याक प्रवास प्रकार विराप्त करना विराप्त है होती, क्याक प्रवास प्रवास करना विराप्त है होती,

परिच्छेदकस्यात्मनः परं परिच्छेद्यतामापन्नं परिच्छिन्दतः स्वस्मिन् परिच्छेदे न परिच्छेदकान्तरं मृग्यं, स्वयमेव परिच्छेदनिकयायाः सम्रुपलम्भात् ।

ननु कुत आत्मनो द्रव्यक्षानरूपत्वं द्रव्याणां च आत्मक्षेयरूपत्वं च। परिणामसंवन्धत्वात्। यतः खलु आत्मा द्रव्याणि च परिणामैः सह संवध्यन्ते, तत आत्मनो द्रव्यालम्बनक्षानेन द्रव्याणां तु क्षानमालम्ब्य ज्ञेयाकारेण परिणतिरवाधिता प्रतपति ॥ ३६ ॥

क्योकि स्वयमेव ज्ञान किया की प्राप्ति 'है। (इससे सिद्ध हुग्रा कि ज्ञान स्वको भी जान सकता) है।

(प्रश्न)—ग्रात्माको द्रव्योकी ज्ञानरूपता ग्रौर द्रव्योको ग्रात्माकी ज्ञेयरूपता, कैसे (किसप्रकार घटित) है ?

(उत्तर) — वे परिणामवाले होनेसे। ग्रात्मा ग्रीर द्रव्य परिणामयुक्त है, इसलिये ग्रात्माके, द्रव्य जिसका ग्रालम्बन है ऐसे ज्ञानरूपसे (परिणित ) ग्रीर द्रव्योके, ज्ञानका ग्रावलम्बन लेकर ज्ञेयाकाररूपसे परिणित ग्राधितरूपसे तपती है— प्रतापवत वर्तती है। (ग्रात्मा ग्रीर द्रव्य समय २ पर परिणमन किया करते है, वे कूटस्थ नहीं है, इसलिये ग्रात्मा ज्ञान स्वभावसे ग्रीर द्रव्य ज्ञेय स्वभावसे परिणमन करता है, इसप्रकार ज्ञान स्वभावमे परिणमित ग्रात्मा ज्ञानके ग्रालम्बनभूत द्रव्योको

१ कोई पर्याय स्वय अपनेमेंसे उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु वह द्रव्यके आधारसे-द्रव्यमेंसे उत्पन्न होती है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो द्रव्यरूप आधारके विना पर्याय उत्पन्न होने लगें और जलके बिना तरगें होने लगें, किन्तु यह सब प्रत्यच्च विरुद्ध है। इसिलये पर्यायके उत्पन्न होनेके लिये द्रव्यरूप आधार आवश्यक है। इसीप्रकार ज्ञान पर्याय भी स्वय अपनेमेंसे उत्पन्न नहीं हो सकती, वह आत्मद्रव्यमेंसे उत्पन्न हो सकती है जो कि ठीक ही है। परन्तु ज्ञान पर्याय स्वय अपनेसे ही ज्ञात नहीं हो सकती यह बात यथार्थ नहीं है। आत्म द्रव्यमेंसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञान पर्याय स्वय अपनेसे ही ज्ञात होती है। जैसे दीपकरूपी आधारमेंसे उत्पन्न होने वाली प्रकाश पर्याय स्व-परको प्रकाशित करती है, उसी प्रकार आत्मारूपी आधारमेंसे उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय स्वपरको जानती है। और यह अनुभव सिद्ध भी है कि ज्ञान स्वय अपनेको ज्ञानता है। २ ज्ञानके ज्ञेयभूत द्रव्य आलम्बन अर्थात् निमित्त हैं। यदि ज्ञान ज्ञेयको न ज्ञाने तो ज्ञानका ज्ञानत्व क्या रहा ? ३ ज्ञेयका ज्ञान आलम्बन अर्थात् निमित्त हैं। यदि ज्ञानमें ज्ञात न हो तो ज्ञेयका ज्ञेयका क्येत्व क्या हुआ ?

भवाविवादिवानमवानामवि इञ्चवनौदानां वादाविकास् इचवरकेन समे

¥,

तकालिगेव सब्वे सदसन्भृदा हि प्रज्वना तार्सि ।

बट्टन्ते ते णाणे विसेसदो दव्यजादीचं ॥ ३७ ॥ '

तारकालिका इव सर्वे सदसङ्गा दि वर्षानास्यासाम् । वर्तन्ते ते ज्ञाने विश्वेचतो हम्बजातीनाम् ॥ ३७ ॥

सर्वातामेर दि द्रश्यवातीनां त्रिसम्बादम्बन्धस्यकास्यम्बन्धस्य सङ्ग्रासङ्क्रतामायान्तो वे यानन्तः पर्वायान्ते तावन्यस्तास्यक्रियः विजेसकत्रमा एकतम् एवानवोधसीयस्थितिमक्तरन्ति । न क्योतस्युकं-स्टामिरोक्यः ।

जानता है भीर अंग स्वभावसे परिणमित इथ्य क्रेयके भासस्वनभूत जात हाते हैं।)॥३६॥

प्रव, यह उद्योत करते हैं कि इस्पोंकी सतीत और धनावत क्वाँवें **बै** तात्कानिक पर्यायोकी भौति पृषक रूपसे जानमें बतती हैं —

#### माचा ३७

अन्वयार्थः—[तासाम् इच्यजातीनाम् ] उत (जीवादि ) हम्यजातिनॉकी [के सर्वे ] समस्त [सदलक्षृताः हि ] विद्यमान धौर ध्रविद्यमान [वर्षांचाः ] क्योर्थे [ताल्कासिकाः इव ] ताल्कानिक (बतमान ) पर्यायोंकी भौति [क्योक्तः ] विकिच्याः पूर्वक (ध्रपने ध्रपने मिग्न भिन्न स्वरूपम ) [जानं वर्तन्ते ] जानमें वर्तती हैं।

रीका:—( जीवान्ति ) समस्त द्रय्यजातियोंकी पर्यायाकी उत्पत्तिकी क्यांका स्वीका स्वाप्त स्वाप्त

श्राममें मन्तर इस्केंची तीनोंचानची चवावें एक ही साव ब्राम होने पर भी अस्वक वर्षानका विकित स्थान ( म्हल काम, माचार प्रकार क्रियानावें ) श्रव ब्राम होता है; संदर-व्यक्तिकर मही हारी ।

हि इज्ञस्थस्यापि वर्तमानमिव व्यतीतमनागतं वा वस्तु चिन्तयतः संविदालम्बितस्तदाकारः । किंच चित्रपटीस्थानीयत्वात् संविदः । यथा हि चित्रपटयामतिवाहितानामनुपस्थितानां वर्तमाना-नां च वस्तूनामालेख्याकाराः साक्षादेकक्षण एवावभासन्ते, तथा संविद्धिचावपि । किंच सर्वेद्धेया-

क्षणमे ही ज्ञानमदिरमे स्थितिको प्राप्त होती है। यह (तीनोकालकी पर्यायोका वर्तमान पर्यायोकी भाँति ज्ञानमे ज्ञात होना) अयुक्त नही है, क्योकि—

(१) उसका दृष्टके साथ (जगतमे जो दिखाई देता है—ग्रनुभवमे ग्राता है उसके साथ) ग्रविरोध है। (जगतमे) दिखाई देता है कि छद्मस्थके भी, जैसे वर्तमान वस्तुका चितवन करते हुए ज्ञान उसके ग्राकारका ग्रवलम्बन करता है उसीप्रकार भूत ग्रीर भविष्यत वस्तुका चितवन करते हुए (भी) ज्ञान उसके ग्राकारका ग्रवलम्बन करता है।

(२) ग्रीर ज्ञान चित्रपटके समान है। जैसे चित्रपटमे ग्रतीत, ग्रनागत ग्रीर वर्तमान वस्तुग्रोके 'ग्रालेख्याकार साक्षात् एक क्षणमे ही भासित होते है, इसीप्रकार ज्ञानरूपी भित्तिमे (ज्ञान भूमिकामे, ज्ञानपटमे) भी ग्रतीत ग्रनागत ग्रीर वर्तमान पर्यायोके ज्ञेयाकार साक्षात् एक क्षणमे ही भासित होते है।

(३) श्रीर, सर्व ज्ञेयाकारोकी तात्कालिकता (वर्तमानता, साम्प्रितिकता) स्रिविरुद्ध है। जैसे नष्ट ग्रीर ग्रनुत्पन्न वस्तुश्रोके ग्रालेख्याकार वर्तमान ही है, इसीप्रकार ग्रतीत ग्रीर ग्रनागत पर्यायोके ज्ञेयाकार वर्तमान ही है।

भावार्थ:—केवलज्ञान समस्त द्रव्योकी तीनो कालकी पर्यायोको युगपद् जानता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान नष्ट ग्रौर ग्रनुत्पन्न पर्यायोको वर्तमान कालमे केसे जान सकता है ? उसका समाधान है कि—जगतमे भी देखा जाता है कि ग्रल्पज्ञ जीवका ज्ञान भी नष्ट ग्रौर ग्रनुत्पन्न वस्तुग्रोका चितवन कर सकता है, ग्रनुमानके द्वारा जान सकता है, तदाकार हो सकता है, तब फिर पूर्ण ज्ञान नष्ट ग्रौर ग्रनुत्पन्न पर्यायोको क्यो न जान सकेगा ? ज्ञानशक्ति ही ऐसी है कि वह चित्रपटकी भाँति ग्रतीत ग्रौर ग्रनागत पर्यायोको भी जान सकती है। ग्रौर

१ आलेख्य = आलेखन योग्य, चित्रित करने योग्य।

4°C.

¥Υ

कराणां तादात्मिकत्वाविरोषात् । त्रवा हि श्रव्यस्तानामत्वदिकानां व वर्तमाना एव. तथातीतानामनामतानां च वर्षामानां द्वेषाकारा वर्तमाना वद वदन्ति अ

नवासङ्ख्यांवाणां क्वेचित्तङ्क्ष्यं विद्वाति---

जे ऐव हि सजाया जे खद्ध भट्टा भवीय पञ्जाबा । ते होंति असन्भदा पञ्जाया णाजपवस्ता ॥ ३८ ॥

> वे नैव हि संबाता वे सक्ता बहा धरवा दर्शीयाः । वे अवन्ति वसञ्जताः पर्याया अन्यत्वसाः ॥ ३८ ॥

वे सह नावापि संभविमनुम्बन्ति, वे पात्मस्रायमनुभूप विस्तरहरमनारते विस्तर

मालेस्यत्व शक्तिकी भौति द्रव्योंकी सेयत्व शक्ति ऐसी है कि उनकी भती**र औ**र भनागत पर्यार्थे भी कानमें ज्ञेयरूप होती हैं--- ज्ञात होती हैं। इसप्रकार भारताओं भद्रमृत ज्ञान शक्ति भौर ब्रब्भोंकी भद्रमृत ज्ञेयरवशक्तिके कारण केवसज्ञानमें समस्य द्रव्योंकी तीनोंकालकी पूर्वायोंका एक ही समयमें भासित होता प्रविद्ध है ॥ ३७ ॥ 🛂

भव भविद्यमान पर्यायोंकी (भी) कथिवत् (कोई प्रकारसे, कीई मपेकासे ) विद्यमानता बतलाते हैं ---

#### **APRIL 3** 4

नन्त्रपार्चः—[वे पर्वाषा ] जो पर्यायें [दि] बास्तवमें [न एव संबाधाः ] उत्पन्न नहीं हुई हैं तथा [वे] जो पर्यायें [स्तुयु] वास्तवमें [भूत्वा नहाः ] उत्पन्न होकर नष्ट होगई हैं [ते] वे [ असव्भूता पर्यावाः ] भविष्यमान पर्यायें [ अनक्तका भवन्ति ने ज्ञान प्रत्यक्ष हैं।

टीका:-- जो (पर्यायें) सभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई सौर जो उत्पन होकर मध्ट होगई हैं वे (पर्यायें ) वास्तवमें ग्रविद्यमान होने पर भी ज्ञानके प्रिक नियत होनेसे (ज्ञानमें निश्चित स्विर-सगी हुई होनेसे ज्ञानमें सीभी ज्ञात होनेसे) मानप्रत्यक्ष बतती हुई, पापाल स्तम्भमें चल्कीर्ण मृत ग्रौर भावी देवों

१ अवद -- अवदे प्रति-अवदे सम्युल-अवद्य निकटमें-अवदः तंर्वदमें हो ऐसा। [अदः-कामः, भास्ताः । ]

अपि परिच्छेदं प्रति नियतत्वात् ज्ञानप्रत्यक्षतामनुभवन्तः शिलास्तम्भोत्कीर्णभूतभाविदेववद्प्रकम्पा-र्षितस्बरूपाः सद्भृता एव भवन्ति ॥ ३८ ॥ अथैतदेवासद्भतानां ज्ञानप्रत्यक्षत्वं दहयति—

जदि पचक्लमजायं पज्जायं पलइयं च णाणस्म । ण हवदि वा तं णाएं दिव्वं ति हि के परूवेंति ॥ ३६ ॥ यदि प्रत्यक्षोऽजातः पर्यायः प्रलयितश्च ज्ञानस्य ।

न भवति वा तत् ज्ञानं दिव्यमिति हि के प्ररूपयन्ति ॥ ३९॥

यदि खन्वसंभावितभावं संभावितभावं च पर्यायजातमप्रतिघविज्मिताखण्डितप्रतापप्रभु-शक्तितया प्रसमेनैव नितान्तमाक्रम्याक्रमसमर्पितस्वरूपसर्वस्वमात्मानं प्रतिनियतं ज्ञानं न करोति, (तीर्थंकरदेवो) की भाँति भ्रपने स्वरूपको भ्रकम्पतया (ज्ञानको) भ्रपित करती

हुई ( वे पर्याये ) विद्यमान ही है ॥ ३८ ॥ श्रब, इन्ही श्रविद्यमान पर्यायोकी ज्ञानप्रत्यक्षताको दृढ करते है — गाया ३९

अन्वयार्थः — [ यदि वा ] यदि [ अजातः पर्यायः ] अनुत्पन्न पर्याय [ च ] तथा [ प्रलियतः ] नष्ट पर्याय [ ज्ञानस्य ] ज्ञानके (केवलज्ञानके) [ प्रत्यक्षः न भवति ] प्रत्यक्ष न हो तो [तत् ज्ञान ] उस ज्ञानको [दिन्यं इति हि] दिन्य [के प्ररूपयंति ]

टीकाः--जिसने अस्तित्वका अनुभव नही किया, और जिसने अस्तित्वका अनुभव कर लिया है ऐसी (अनुत्पन्न और नष्ट) पर्याय मात्रको यदि ज्ञान अपनी र्निविघ्न विकसित, भ्रखंडित प्रतापयुक्त प्रभु शक्तिके द्वारा बलात् भ्रत्यन्त भ्राक्रमित करे (प्राप्त करे), तथा वे पर्याये भ्रपने स्वरूपसर्वस्वको स्रक्रमसे स्रपित करे ( एकही साथ ज्ञानमे ज्ञात हो ) इसप्रकार उन्हे श्रपने प्रति नियत न करे ( श्रपनेमे निञ्चित न करे, प्रत्यक्ष न जाने ), तो उस ज्ञानकी दिव्यता क्या है ? इससे (यह कहा गया है कि ) पराकाष्ठाको प्राप्त ज्ञानके लिये यह सब योग्य है।

तदा तस्य इतस्त्वनी दिव्यता स्पात् । अतः काहात्रातस्य परिच्छेदस्य स्वीकारण्याः वयेन्द्रियञ्चानस्यैव प्रसीतमञ्जलमां च शात्रमक्क्यमिति विसर्वयति---

ब्रत्यं ब्रक्सिणवदिदं ईहापुव्वेहिं जे विजाशंति । तेसि परोक्समूदं णादमसक ति परुपत्तं ॥ ४० ॥

क्रबंगवनियसितमीहावर्डेंगें विज्ञानन्ति । तेशं परोक्षमूर्वः ज्ञातमञ्जनपमिति त्रज्ञासः ।। ४० ।।

वे करा विवयनिवर्धिमानियातस्थानिनिवर्धार्यसम्बद्धमानिकस्य अजीवशासनावेकस्य

भारार्थ — भनन्त महिमावान केवलज्ञानकी यह दिव्यता है कि वह अनन्त व्रव्योंकी समस्त (भतीत भीर भनागत भी ) पर्यायोंको सम्प्रचंतया एक ही वन्न

प्रत्यक्ष जानता है ।। ३६ ।। भव इन्द्रियज्ञानको ही नष्ट भौर भनुत्पन्नका कानना मशक्य है, ( भवति इन्द्रियज्ञान ही नच्ट और अनुरपन्न पवार्थोको-पर्यायोको नहीं जान सकता ) 🖘 न्यायसे निविचत करते हैं।

साम्रा ४०

मन्त्रमार्थः--[ वे ] जो [ मधनिपतिर्व ] मक्षपतित मर्वात् इन्द्रिवनीचर [ मर्च ] पदार्थको [ ईहार्ष ] ईहादिक द्वारा [ विवानन्ति ] जानते हैं [ तैनां ] जनके सिये [परीक्षमूत ] 'परोक्षमूत पदार्थको [शार्तः] जानमा [मक्क्यं ] सक्क्यं है [ इति प्रकर्त ] ऐसा सर्वज वेवने कहा है।

टीका'--- विषय भीर विषयीका 'सिन्निपात जिसका सम्राम (स्वरूप ) है ऐसे इस्त्रिय भीर पदार्थने <sup>3</sup>सन्निक्पको प्राप्त करके जो भनुक्रम**से उत्पन्न ईहाविकके** कमसे जानते हैं वे उसे नहीं जान सकते जिसका श्रस्तित्व बीत ववा है, तथा जिसका धितत्वकाल उपस्थित नहीं हुआ है क्योंकि ( धतीत-धनागृत प्वार्व और इन्द्रिक्के ) मयोक्त लक्षण ( ययोक्तस्वरूप उत्पर्कहा जसा ) "बा**द्यवाहक** सम्बन्धका भसभव है।

१ परोक् - अक्से पर अर्थात् अक्से पर होने देखा इन्द्रिय वजीवर । १ स्तीतात - विद्राप तंत्रंत होता । ३. महिन्दर्य – मंत्रंत, मनीवसा । ४. हिन्द्रकोश्वर करार्व आस है, और स्टिप्टर्व आहफ हैं ।

कप्रक्रमेण परिच्छिन्दन्ति, ते किलातिवाहितस्वास्तित्वकालमनुपस्थितस्वास्तित्वकालं वा यथोदितलक्षणस्य ग्राह्मग्राह्मकसंवंधस्यासंभवतः परिच्छेन्तुं न शक्नुवन्ति ॥ ४०॥

अथातीन्द्रियज्ञानस्य तु यद्यदुच्यते तत्तरसंमवतीति संभावयति—

अपदेसं सपदेसं मुत्तममुत्तं च पज्जयमजादं । पलयं गयं च जाणदि तं णाणमदिंदियं भणियं ॥ ४१ ॥

श्चप्रदेशं सप्रदेशं मूर्तममूर्तं च पर्ययमजातम् । प्रलयं गतं च जानाति तज्झानमतीन्द्रियं भणितम् ।। ४१ ।।

इन्द्रियज्ञानं नाम उपदेशान्तः करणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलिब्धसं स्कारादीन् अन्तरङ्गस्वरूपकारणत्वेनोपादाय प्रवर्तते । प्रवर्तमानं च सप्रदेशमेवाष्यवस्यतिस्थूलोपलम्भकत्वाना-भावार्थः — इन्द्रियोके साथ पदार्थका (विषयीके साथ विषयका ) सिन्नकर्ष-

सकता है। नष्ट ग्रीर ग्रनुत्पन्न पदार्थों के साथ इन्द्रियोका सिन्नकर्ष-सम्बन्ध न होने से इन्द्रिय ज्ञान उन्हे नहीं जान सकता। इसलिये इन्द्रियज्ञान हीन है, हेय है।। ४०।। ग्रब, यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि ग्रतीन्द्रिय ज्ञानके लिये जो जो कहा जाता है वह (सब) सभव है—

सम्बन्ध हो तभी ( स्रवग्रह-ईहा-स्रवाय-धारणारूप क्रमसे ) इन्द्रिय ज्ञान पदार्थको जान

# गाथा ४१

अन्वयार्थः—[अप्रदेशं] जो अप्रदेशको [सप्रदेशं] सप्रदेशको [मूर्तं] मूर्तको [अमूर्तं च] और अमूर्तको तथा [अजातं] अनुत्पन्न [च] और [प्रलयंगतं] नष्ट [पर्यायं] पर्यायको [जानाति] जानता है [तत् ज्ञानं] वह ज्ञान [अतीन्द्रियं] अतीन्द्रिय [भिणतम्] कहा गया है।

टीका:—इन्द्रियज्ञान उपदेश, ग्रन्त करण ग्रौर इन्द्रिय इत्यादिको विरूप-कारणतासे (ग्रहण करके) ग्रौर उपलब्धि (क्षयोपशम), सस्कार इत्यादिको ग्रितरङ्ग स्वरूप-कारणतासे ग्रहण करके प्रवृत्त होता है, ग्रौर वह प्रवृत्त होता हुग्रा

१ विरूप = ज्ञानके स्वरूपसे भिन्न स्वरूपवाले । ( उपन्नेश, मन और इन्द्रियाँ पौद्रलिक हैं इसलिये उनका रूप ज्ञानके स्वरूपमे भिन्न है । वे इद्रियज्ञानमें विहरण कारण हैं । )

— प्रवचनकार 🛶 💹 प्रवचार

प्रदेशक् । यूर्ववेशवरण्याति वदाविविक्तपत्रिक्षपत्रवद्भागान्त्रकृति । व्यक्तपत्रकृति । व्यक्तपत्रकृति । विवादिक विवयविविक्तिविक्षप्रदेशकार्यक द्वार्थ कर्र्यक । वशु पूर्वव्यवस्थितनेक्ष्यकारवातिक्षिणं दावां दावायानिकमास्त्रक्षणेत्र वशु सप्रदेशं स्वर्तमस्त्रम्यातम्बिवादितं च वर्षाव्यातं केषदास्त्रिकमास्त्रकृतिक सम्बद्धी स्वर्धके

अब बेबार्वपरिनमनस्थाना किया बानान स्वतीति सदसावि--

\*

परिजमदि ऐयमडु णादा जदि ऐव साइगं तस्स । णाणं ति त जिणिंदा स्वयंतं कम्ममेवुचा ॥ ४२ ॥

> परिणमति क्षेपमर्थं काता यदि नैव शायिकं तस्य । कानमिति ते जिनेन्द्राः अपयन्तं कर्मेंबोक्कननाः ॥ ४२ ॥

सप्रदेशको ही जानता है क्योंकि वह स्मूलको वाननेवाला है सप्रदेशको नहीं वालक, (क्योंकि वह सुक्षको जाननेवाला नहीं है), वह मूर्तको ही वालता है क्योंक वसे (मूर्तिक) विषयके साथ उसका सम्बन्ध है, वह सपूर्तको नहीं वालता (क्योंक सपूर्तिक विषयके साथ इन्द्रियक्षानका सम्बन्ध नहीं है) वह वर्तमानको ही वालका है क्योंकि विषय विषयीके सिन्नपात सद्माव है, वह प्रवर्तित हो चुकनेवालेको कीर मविष्यमे प्रवृत्त होनेवालेको नहीं जानता (क्योंकि इन्द्रिय धौर पवालेको सिन्नपक्ष साथ हम्माव ह)।

परन्तु जो मनावरण मनिन्द्रिय ज्ञान है उसे म्रपने मन्नदेश सन्नदेश सन्नदेश भीर अभूते (पवार्ष मात्र) तथा अनुत्पक्ष एव व्यतीत पर्यायमात्र जेयताका अधिकमण न करनेसे ज्ञेय ही है— जैसे प्रज्वलित समिको भनेक प्रकारका इथन दाह्यताका अतिकमण न करनेसे दाह्य ही है। (जसे प्रवीप्त मन्ति वाह्यमात्रको— वैवनमात्रको— ज्ञान जेती है उसीप्रकार निरावरण ज्ञान ज्ञेयमात्रको— हव्यपर्यायमाणको— जानता है)॥ ४१॥

प्रव यह श्रदा स्पन्त करते हैं कि श्रेय पदार्थरूप परिणमन विसका सक्रण है ऐसी ( श्रेयापंपरिणमनस्वरूप ) क्रिया ज्ञानमेंसे नहीं होती —

गांचा ४२

कन्यपार्थः—[बाता] जाता [यदि] यदि [बेर्व वर्ष] सेय प्रदार्थक्य [बरिक्मिति] परिजमित होता हो तो [यस्य] उसके [बायिक इत्तर्म] बायिक जान जैन शासमाला ]

परिच्छेदा हि यत्परिच्छेद्यमर्थं परिणमति तन्न तस्य सकलकर्मकक्षक्षयप्रवृत्तस्वाभाविक-परिच्छेदिनदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति तस्य । यतः प्रत्यर्थपरिणितद्वारेण सृतृत्वणाम्भोभार-संभावनाकरणमानसः सुदुःसहं कर्मभारमेवोपभुक्षानः स जिनेन्द्रैरुद्गीतः ॥ ४२ ॥

अथ कुतस्तर्हि ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया तत्फलं च भवतीति विषेचयति---

# उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया। तेसु विमूढो रत्तो दुट्टो वा बंधमणुभवदि॥ ४३॥ उदयगताः कर्मांशा जिनवरच्चभैः नियत्या भणिताः।

तेषु विमृढो रक्तो दुष्टो वा बन्धमनुभवति ॥ ४३ ॥

[न एव इतिं ] होता ही नही, [जिनेन्द्राः ] जिनेन्द्रदेवोने [तं ] उसे [कर्म एव ] कर्मको ही [क्षपयन्तं ] अनुभव करनेवाला [उक्तवन्तः ] कहा है।

टीका:—यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थरूप परिणमित होता हो, तो उसे सकल कर्मवनके क्षयसे प्रवर्तमान स्वाभाविक जानपनका कारण (क्षायिक ज्ञान ) नहीं है, ग्रथवा उसे ज्ञान ही नहीं है, क्यों प्रित्येक पदार्थरूपसे परिणितके द्वारा मृगतृष्णामें जलसमूहकी कल्पना करनेकी भावनावाला वह (ग्रात्मा) ग्रत्यन्त दुसह कर्मभारकों ही भोगता है, ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है।

भावार्थ:— ज्ञेय पदार्थरूपसे परिणमन करना ग्रर्थात् यह हरा है, यह पीलां है, इत्यादि विकल्परूपसे ज्ञेयरूप पदार्थोंमे परिणमन करना वह कर्मका भोगना है, ज्ञानका नहीं। निर्विकार सहज श्रानन्दमें लीन रहकर सहजरूपसे जानते रहना वह ही ज्ञानका स्वरूप है, ज्ञेय पदार्थींमें रुकना—उनके सन्मुख वृत्ति होना, वह ज्ञानका स्वरूप नहीं है।। ४२।।

(यदि ऐसा है) तो फिर ज्ञेय पदार्थरूप परिणमन जिसका लक्षण है ऐसी (ज्ञेयार्थपरिणमनस्वरूप) किया और उसका फल कहाँसे (किस कारणसे) उत्पन्न होता है, यह विवेचन करते है —

## गाया ४३

अन्वयार्थः—[ उदयगताः कर्माशाः ] ( ससारी जीवके ) उदयप्राप्त कर्माश (ज्ञानावरणीय ग्रादि पुद्गलकर्मके भेद ) [ नियत्या ] नियमसे [ जिनवर वृपभैः ] ६६ — प्रवर्गन्तर

संसारिको हि नियमेन वाबहुर्यमवाः कुरुक्यमीनाः क्रव्येतः । वयः सः स्वयः संविद्यमानो मोहरागदेवरिक्तरवात् श्रेमार्वपरिक्रमक्शका क्रियमा सुक्के । वहः स्वः स्व क्रियापक्रमुवं क्रवमस्यवि । वदो मोहोदयात् क्रियाक्रियाच्ये न हः स्वतः ॥ १२ ॥ "

भव केनस्मि किनावि किनाकतं व सावयतीरवसुवारित-

<u>अण्णिसेञ्जितिहारा अनुसुनदेसो य सियदयो तेसि ।</u> अरहेताण काले मायाचारो व्य इत्सीणं ॥ ४४ ॥

> स्थाननिक्वाविद्वारा वर्मोपदेवस्य नियतवस्तैकात् । अर्थतां कासे मानावार इव स्वीत्रासः ॥ ४४ ॥

जिनवर वृषमोंने [मणिताः]कहे हैं। विश्व ] (श्रीव ) उन कर्मांकॉके होने पर [सिम्दः रकः दुष्टः या]मोही रागी मचना देवी होता हुमा [कर्मा स्वत्रकाती] संघका मनमव करता है।

रीका — प्रथम तो, ससारी जीवके नियमसे उदयगत पूद्गम कमील होते ही हैं। भौर वह ससारी जीव उन उदयगत कमीसिक मित्तत्वमें, वेतते-बानते-अनुभव करते हुए, मोह राग-देवमें परिणत होनेसे क्षेप पदार्थीमें परिणमन जिसका काल है ऐसी (क्षेपायरिणमनस्वरूप) कियाके साथ युक्त होता है भौर इसीमिये कियाके फमभूत बन्धका अनुभव करता है। इससे (यह कहा है कि) मोहके उदयसे ही (मोहके उदयमें युक्त होनेके कारणसे ही) किया भौर कियाकन होता है, जानसे नहीं।

सावार्ष:—समस्त ससारी जीवोंके कर्मका ज्वय है परन्तु वह उदय कन्यका कारण नहीं है। यदि कर्मनिमित्तक इस्ट-मनिस्ट भावोंमें जीव राजी-होत्री-मोही होकर परिशमन करे तो बन्ध होता है। इससे यह बात सिद्ध हुई कि ज्ञान जदयभाष्त पौद्गलिक कर्म या कर्मोदयसे उत्पन्न देहादिकी क्रियाएँ बन्यका कारण नहीं हैं बन्यके कारण मात्र राग-देव-मोहमाव है। इससिये वे भाव सर्वप्रकारसे त्यागने योग्य है। ४३।।

भव यह उपवेसते हैं कि केवली भगवानके किया जी वियोक्त (विश्व) उत्पन्न नहीं करती —-

> नावा ४४ अन्ववार्यः—[तेवाव अर्थतां] उन धरहन्त भगवन्तीके [अपने ] उस समय

यथा हि महिलानां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भावात् स्वभावभूत एव मायोपगुण्ठनागुण्ठितो व्यवहारः प्रवर्तते, तथा हि केविलनां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यता- सद्भावात् स्थानमासनं विहरणं धर्मदेशना च स्वभावभृता एव प्रवर्तन्ते । अपि चाविरुद्धमेतद्मभोधर- दृष्टान्तात् । यथा खल्वमभोधराकारपरिणतानां पुद्गलानां गमनमवस्थानं गर्जनमम्बुवर्षं च पुरुष- प्रयत्नमन्तरेणापि दृश्यन्ते, तथा केविलनां स्थानाद्योऽधुद्धिपूर्वका एव दृश्यन्ते, अतोऽमी स्थानाद्यो मोहोदयपूर्वकत्वामावात् क्रियाविशेषा अपि केविलनां क्रियाफलभूतवन्धसाधनानि न भवन्ति ॥ ४४ ॥

[स्थाननिषद्याविहाराः] खडे रहना, बैठना, विहार [धर्मोपदेशः च] ग्रौर धर्मोपदेश [स्त्रीणां मायाचारः इव] स्त्रियोके मायाचारकी भाँति [नियतयः] स्वाभाविक ही— प्रयत्न बिना ही—होता है।

टीकाः—जैसे स्त्रियोके, प्रयत्नके बिना भी, उस प्रकारकी योग्यताका सद्भाव होनेसे स्वभावभूत ही मायाके ढक्कनसे ढँका हुग्रा व्यवहार प्रवर्तता है, उसीप्रकार केवलीभगवानके, बिना ही प्रयत्नके (-प्रयत्न न होनेपर भी ) उस प्रकारकी योग्यताका सद्भाव होनेसे खडे रहना, बैठना, विहार ग्रीर धर्मदेशना स्वभावभूत ही प्रवर्तते है। ग्रीर यह (प्रयत्नके बिना ही विहारादिका होना) बादलके दृष्टान्तसे ग्रविरुद्ध है। जैसे बादलके ग्राकाररूप परिणमित पुद्गलोका गमन, स्थिरता, गर्जन ग्रीर जलवृष्टि पुरुष-प्रयत्नके बिना भी देखी जाती है, उसीप्रकार केवलीभगवानके खडे रहना इत्यादि ग्रबुद्धिपूर्वक ही (इच्छाके बिना ही) देखा जाता है। इसलिये यह स्थानादिक (खडे रहने-बैठने इत्यादिका व्यापार) मोहोदय पूर्वक न होनेसे, ऋया-विशेष होने पर भी केवली भगवानके कियाफलभूत बन्धके साधन नहीं होते।

भावार्थ:—केवली भगवानके स्थान, ग्रासन ग्रीर विहार, यह काययोग सम्बन्धी क्रियाऐ तथा दिव्यध्वनिसे निश्चय-व्यवहार स्वरूप धर्मका उपदेश—वचनयोग सम्बन्धी क्रिया—ग्रघातिकर्मके—निमित्तसे सहज ही होती है। उसमे केवली भगवानकी किंचित् मात्र इच्छा नहीं होती, क्योंकि जहाँ मोहनीय कर्मका सर्वथा क्षय होगया है वहाँ उसकी कार्यभूत इच्छा कहाँसे होगी ? इसप्रकार इच्छाके बिना ही—मोह-राग-द्रेषके बिना ही—होनेसे केवली भगवानके लिये वे क्रियाऐ बन्धका कारण नहीं होती।। ४४।।

वर्षे सिं वीर्वकृतां पुरुषविशकोऽकिंत्रिकार व्येत्ववयारपवि--

69

प्रकापला भरहंता तेसिं किरिया पुणो हि भोदह्या।

मोहादीहिं विरहिया तम्हा सा खाइग ति मदा ॥२५॥

पुण्यफता भईन्तस्तेषां क्रिया चुनर्हि भौद्विसी । मोहादिमि' क्रिहिता रुस्मात सा सामिकीति मता ॥ ४४ ॥

र्म्यात्तः बाह्य सक्तरसम्बद्धपरिवनवतुष्यद्वस्यपादपप्तता एव सवन्ति । क्रिया ह देखे पा कायन सा सर्वापि तरुद्यानुमावसंमावितात्मसंभृतितया किसीद्विक्येत । अवैवंश्वापि 🗷 समस्तमहामोद्दमूर्यामिनिकस्कन्यावारस्वारमन्तवने संभूतत्वान्योद्दराबद्रेयक्रमाण्यास्यसम्बन्धः

इसप्रकार होनेसे तीवकरोंके पुत्र्यका विपाक सकिवित्कर है (कुछ करता नहीं है स्वभावका किंचित् घात करता नहीं है ) ऐसा धव निश्चित करते हैं —

अन्वयार्वः-[अर्द्दन्तः ] प्ररहन्त भगवान [पुण्यफसा' ] पृण्यफलवासे हैं [पुनः दि] भौर [तेवां किया] उनकी किया [नीदियकी] भौदियकी है, [सीदा-दिमिः विरक्षिता ] मोहादिसे रहित है [ तस्मात् ] इसिलये [ सा ] वह [ काविया ] क्षायिकी [ शिव मदा ] मानी गई है।

टीका'—भरहन्त भगवान जिनके बास्तवमें पूष्परूपी कल्पवृक्षके समस्त फन मलीमौति परिपक्त हुए हैं ऐसे ही हैं भौर उनकी जो भी किया है वह सब उस (पूप्प )के उदयके प्रभावसे उत्पन्न होनेके कारण भौदियकी ही है। किन्तु ऐसी ( पूज्यके उवयसे होनेवाली ) होने पर भी वह सदा भौदियकी किया महा मोह राजाकी समस्त सेनाके सर्वया क्षयसे उत्पन्न होती है इसलिये मोहरागृहेवरूपी 'उपरचक्कि भभाव होनेसे चैतन्यके विकारका कारण नहीं होती इससिये कार्यभूत वस्वकी सकारण भूततासे भौर कायभूत मोक्षकी कारणभूततासे कायिकी ही क्यों न माननी चाहिये ? ( प्रवस्य माननी चाहिय ) और जब क्षायिकी ही माने तब कर्मविपाक ( कर्मोवय ) भी उनके (ग्ररहन्तोंकि) स्वनाव विभातका कारण नहीं होता (यह निविचत होता है )।

१ चपरंजकों - चपराग-भक्तिनता करनेवासे ( विकास आव )।

बैन शास्त्रमाला ]

भावाच्चेतन्यविकारकारणतामनासादयन्ती नित्यमीदियकी कार्यभूतस्य बन्धस्याकारणभूततया कार्यभूतस्य मोक्षस्य कारणभूततया च क्षायिक्येव कथं हि नाम नानुमन्येत । अथानुमन्येत चेचिह् कमीविपाकोऽपि न तेषां स्वभावविधाताय ॥ ४४ ॥

अथ केवलिनामिव सर्वेषामपि स्वभावविघाताभावं निषेधयति—

जिंद सो सुद्दों व असुद्दों ण हवदि आदा सयं सहावेण । संसारों वि ण विज्जिद सन्वेसि जीवकायाणं ॥ ४६ ॥

यदि स शुभो वा अशुभो न भवति आत्मा स्वयं स्वभावेन । संसारोऽपि न विद्यते सर्वेषां जीवकायानाम् ॥ ४६ ॥

भावार्थः — अरहन्त भगवानके जो दिव्य ध्वनि, विहार आदि क्रियाएं हैं वे निष्क्रिय शुद्ध आत्मतत्त्वके प्रदेशपरिस्पदमे निमित्तभूत पूर्वबद्ध कर्मोदयसे उत्पन्न होती है इसलिये औदियकी है। वे क्रियाएं अरहन्त भगवानके चैतन्यविकाररूप भावकर्म उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि (उनके) निर्मोह शुद्ध आत्मतत्त्वके रागद्धेषमोहरूप विकारमे निमित्तभूत मोहनीयकर्मका क्षय हो चुका है। और वे क्रियाएं उन्हे, रागद्धेष मोहका अभाव होजानेसे नवीन बन्धमे कारणरूप नहीं होती, प्रत्युत वे पूर्वकर्मोंके क्षयमे कारणरूप है, क्योंकि जिन कर्मोंके उदयसे वे क्रियाएं होती है वे कर्म अपना रस देकर खिर जाते हैं। इसप्रकार मोहनीयकर्मके क्षयसे उत्पन्न होनेसे और कर्मोंके क्षयमे कारणभूत होनेसे अरहतभगवानकी वह औदियकी क्रिया क्षायिकी कहलाती है।। ४४।।

ग्रब, केवलीभगवानकी भाँति समस्त जीवोके स्वभावविघातका ग्रभाव होनेका निषेध करते हैं —

### माथा ४६

अन्वयार्थः — [ यदि ] यदि ( यह माना जाये कि ) [ सः आत्मा ] आत्मा [ स्वयं ] स्वय [ स्वभावेन ] स्वभावसे ( अपने भावसे ) [ शुभः वा अशुभः ] शुभ या अशुभ [ न भवि ] नही होता ( शुभाशुभ भावमे परिणमित ही नही होता ) [ सर्वेषांजीवकायानां ] तो समस्त जीव निकायोके [ संसारः अपि ] ससार भी [ न विद्यते ] विद्यमान नही है ( ऐसा सिद्ध होगा )।

अब पुनरपि प्रकृतमनुसस्यातीन्त्रवज्ञानं सर्वज्ञस्वेनामिनस्वति-

टीका:—यदि एकान्तसे (यह माना जाये कि ) सुभासुसभावकप स्वधावकें (-धपने मावर्षे ) धात्मा स्वय परिणमित नहीं होता, तो यह सिद्ध हुधा कि (वह ) सदा ही सर्वेषा निर्विषात सुद्ध स्वभावसे ही धविष्यत है। धौर इस्प्रकार समस्य जीवसमूह समस्त व घकारणोंसे रहित सिद्ध होनेसे ससारधभावकप स्वभावके कारण नित्यमुक्तताको प्राप्त हो जायेगे (नित्यमुक्त सिद्ध होवेने) ' किन्तु ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि धात्मा परिणामधमेवामा होनेसे खेसे स्फटिकमित, जवाकुसुम धौर तमालपुष्यके रग-कप स्वभावयुक्ततासे प्रकाशित होता है उसीप्रकार उस (धात्माके) शुभाशुभ स्वभावयुक्तता प्रकाशित होती है। (जैसे स्फटिकमित्र साल धौर काले फूलके निमित्तसे लाल धौर काले स्वभावक्य परिणमित विचाई वेता है उसीप्रकार धात्मा कर्मोपाधिके निमित्तसे शुभाशुभ स्वभावक्य परिणमित विचाई वेता है उसीप्रकार धात्मा कर्मोपाधिके निमित्तसे शुभाशुभ स्वभावक्य परिणमित विचाई वेता है असीप्रकार धात्मा कर्मोपाधिके निमित्तसे शुभाशुभ स्वभावक्य परिणमित होता हुधा दिसाई देता है )।

मार्वार्वः — जस युद्धनयसे कोई जीव युभायुम भावरूप परिणमित नहीं होता उमीप्रकार यदि अयुद्धनयसे भी परिणमित न होता हो तो व्यवहारतमसे भी समस्य जीविक समारका अभाव होजाये और मभी जीव सम् मुक्त ही सिद्ध होजावें किन्तु यह तो प्रत्यक विरद्ध है। इसलिये जसे कैवलीभगवानके कुमाजुम परिणामोंका अभाव है उमीप्रकार सभी जीविक सर्वया युभायुम परिणामोंका अभाव नहीं समसना पाहिये॥ ४६॥

सब पुनः प्रकृत (चालू विषय )का सनुसरण करके सतीन्त्रिय ज्ञानको सबज्ञकपमे प्रभिनत्यन करते है। धतीन्त्रिय ज्ञान सबका ज्ञाता है इसप्रकार उसकी प्रशमा चरते है)—

# जं तकालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सन्वं । अत्थं विचित्तविसमं तं णाणं खाइयं भणियं ॥ ४७ ॥

यत्तात्कालिकमितरं जानाति युगपत्समन्ततः सर्वम् । अर्थं विचित्रविषमं तत् ज्ञानं क्षायिकं भणितम् ॥ ४७ ॥

तत्कालकलितवृत्तिकमतीतोदर्ककालकलितवृत्तिकं चाप्येकपद एव समन्ततोऽपि सकल-मध्यर्थजातं पृथक्तववृत्तस्वलक्षणलक्ष्मीकटाक्षितानेकप्रकारव्यक्षितवैचित्र्यमितरेतरविरोधधापिता-समानजातीयत्वोद्दामितवैषम्यं क्षायिकं ज्ञानं किल जानीयात् । तस्य हि क्रमप्रवृत्तिहेतुभूतानां

# गाथा ४७

अन्तयार्थ:—[यत्] जो [युगपद्] एकही साथ [समन्ततः] सर्वत (सर्व-भ्रात्मप्रदेशोसे) [तात्कालिकं | तात्कालिक [इतरं] या स्रतात्कालिक, [विचित्रविषमं] विचित्र (स्रनेक प्रकारके) ग्रीर विषम (मूर्त, स्रमूर्त स्रादि स्रसमान जातिके) [सर्व अर्थ] समस्त पदार्थोंको [जानाति] जानता है [तत् झानं] उस ज्ञानको [क्षायिकं भणितम्] क्षायिक कहा है।

टीका:—क्षायिक ज्ञान वास्तवमे एक समयमे ही सर्वत (सर्व ग्रात्मप्रदेशोसे), वर्तमानमे वर्तते तथा भूत-भविष्यत कालमे वर्तते उन समस्त पदार्थोंको जानता है जिनमे 'पृथक्रूपसे वर्तते स्वलक्षणरूप लक्ष्मीसे ग्रालोकित ग्रनेक प्रकारोके कारण वैचित्र्य प्रगट हुग्रा है ग्रीर जिनमे परस्पर विरोधसे उत्पन्न होनेवाली ग्रसमान जातीयताके कारण वैषम्य प्रगट हुग्रा है। (इसी बातको युक्तिपूर्वक समभाते हैं —) क्रम प्रवृत्तिके हेतुभूत, क्षयोपशम ग्रवस्थामे रहनेवाले ज्ञानावरणीय कर्मपुद्गलोका उसके (क्षायिक ज्ञानके) ग्रत्यन्त ग्रभाव होनेसे वह तात्कालिक या ग्रतात्कालिक पदार्थमात्रको समकालमे ही प्रकाशित करता है, (क्षायिक ज्ञान) सर्वत विशुद्ध होनेके कारण प्रतिनियत प्रदेशोकी विशुद्ध (सर्वत विशुद्ध) के भीतर डूब जानेसे वह सर्वत (सर्व ग्रात्मप्रदेशोसे) भी प्रकाशित करता है, सर्व ग्रावरणोका क्षय होनेसे, देश ग्रावरणका क्षयोपशम न रहनेसे वह सबको भी प्रकाशित करता है, सर्वप्रकार है, स्वयंप्रकार है, स्वयंप्रकार है, सर्वप्रकार है, स्वयंप्रकार है, स्वयंप्रकार है, स्वयंप्रकार

१ द्रव्योंके भिन्न भिन्न वर्तनेवाले निज निज लच्चगा उन द्रव्योंकी लक्ष्मी-सम्पत्ति-शोभा हैं।

भयोगदमावस्थावस्थितक्षानावरणीयकर्म<u>पुत्</u>रसानामस्यन्तामावाचारका<del>शिकमतास्थातिक</del> वातं तुरुपद्मसमेन प्रदाक्षेत्। सर्वतो विश्ववस्य प्रतिनिवतदेशविक्ववेरस्यक्षा समन्तरोऽपि प्रकाशेत । सर्वादरणसपादेशायरणभवीयवमस्यानवस्यानात्सर्वनि सर्वप्रकारबानावरणीयसमादसर्वप्रकारबानावरणीयसमोगवागस्य विस्तयनाहि विश्वमवि ज्ञानाकर । असमानजातीयज्ञानावरणस्यारसमानजातीयज्ञातावरणीयस्योवणमस्य विज्ञावच्यक्रियसम्ब प्रकाशित । असमवरातिविस्तरण, अनिवारितप्रमरप्रकाशकासितवा शाविककारमवरपरेक सर्वदा सर्वत्र सर्वत्रा सर्वमेव जानीयात ॥ ४७ ॥

अब सर्वप्रजानस्तेष्यपि न जानभीति निश्चिनोति---

ज्ञानावरणके क्षयके कारण ( सर्व प्रकारके पदार्थोंको ज्ञाननेवाले ज्ञानके **धावरवर्ने** निमित्तभूत कमके क्षय हानेसे ) ग्रसर्वप्रकारके ज्ञानावरणका क्षयोपन्नम ( ग्रमुक ही प्रकारके पदार्थीको जाननेवाल ज्ञानके भावरणमें निमित्तभूत कर्मीका क्रयोपसम ) विलयनो प्राप्त होनेसे वह विचित्र ( मनेक प्रकारके पदार्थों ) को भी प्रकाशित करता है असमानजातीय ज्ञानावरणके क्षयके कारण (असमानजातिके पदार्थोंका जा<del>ननेवाते</del> . जानके भावरणमें निमित्तभूत कर्मोके क्षयके कारण ) समानवातीय ज्ञानावरका क्षयोपगम (समानजातिके ही पटार्थोका जाननेवाले ज्ञानके ग्रावरणमें निमित्तका कर्मोका क्षयोपशम ) नष्ट होजानेसे वह विषम ( असमानजातिके पदार्थों ) को भी प्रकाशित करता है। ग्राममा ग्रासिकिस्तारमे पूरा पढे (कुछ लाभ नहीं )? विश्वका श्चनिवार फलाव है एसा प्रकाशमान होत्ते सामिक ज्ञान भवश्यमेव. सर्वदा. सर्वत्र, सर्वेद्या सदको जानता है।

आवार्ष - ऋमपुषक जानना नियत भारमप्रदेशोंसे ही जानना अमुक्को ही जानना - इत्यादि मर्याटायें मति -श्रतादि क्षायोपशमिक जानमें ही संभव है। साविक-जानक प्रमर्यात्ति होनसे एक ही साथ सब प्रात्मप्रदेशींसे तीनों कालकी पर्वाचिकि माच मन पदार्थीको उन पदार्थीके मनक प्रकारके भीर विरुद्ध जातिके होने पर भी अनिता है सर्थात नेबलजान एक ही समयम सब बात्मप्रदेशोंसे समस्त हुच्य सेन काल भावका जानता है।। ४७ ॥

सब यह निविधन करते हैं कि जो सबको नहीं बानता बढ़ एकको भी मही जानना ---

# जो ण विजाणिद जुगवं अत्थे तिकालिगे तिहुवणत्थे । णादुं तस्स ण सकं सपज्जयं दन्वमेगं वा ॥ ४= ॥

यो न विज्ञानाति युगपदर्थान् त्रैकालिकान् त्रिभुवनस्थान्। ज्ञातुं तस्य न शक्यं सपर्ययं द्रव्यमेकं वा।। ४८॥

इह किलैकमाकाशद्रव्यमेकं धर्मद्रव्यमेकमधर्मद्रव्यमसंख्येयानि कालद्रव्याण्यनन्तानि जीवद्रव्याणि । ततोऽप्यनन्तगुणानि पुद्गलद्रव्याणि । तथैषामेव प्रत्येकमतीतानागतानुभ्यमान-मेद्भिन्ननिरवधिवृत्तिप्रवाहपरिपातिनोऽनन्ताः पर्यायाः । एवमेतत्समस्तमपि सम्रदितं ज्ञेयं,

# गाथा ४८

अन्वयार्थ:—[यः] जो [युगपद्] एकही साथ [त्रैकालिकान् त्रिभुवनस्थान्] त्रैकालिक त्रिभुवनस्थ (तीनो कालके ग्रीर तीनोलोकके) [अर्थान्] पदार्थोको [न विज्ञानाति ] नही जानता, [तस्य ] उसे [सपर्ययं] पर्याय सहित [एकं द्रव्यं वा] एक द्रव्यं भी [ज्ञातुं न शक्यं] जानना शक्य नहीं है।

टीकाः—इस विश्वमे एक ग्राकाशद्रव्य, एक धर्मद्रव्य, एक ग्रधमंद्रव्य, ग्रसख्य कालद्रव्य ग्रीर ग्रनन्त जीवद्रव्य तथा उनसे भी ग्रनन्तगुने पुद्गल द्रव्य है, ग्रीर उन्हीं प्रत्येकके ग्रतीत, ग्रनागत ग्रीर वर्तमान ऐसे (तीन) प्रकारोसे भेदवाली 'निरवधि वृत्तिप्रवाहके भीतर पडने वाली (—समा जानेवाली) ग्रनन्त पर्याये है। इसप्रकार यह समस्त (द्रव्यो ग्रीर पर्यायोका) समुदाय ज्ञेय है। उसीमे ही एक कोई भी जीवद्रव्य ज्ञाता है। ग्रब यहाँ जैसे समस्त दाह्यको दहकती हुई ग्रग्नि समस्त-दाह्यहेतुक (समस्त दाह्य जिसका निमित्त है ऐसा) समस्तदाह्याकारपर्यायरूप परिणमित सकल एक वहन जिसका ग्राकार (स्वरूप) है, ऐसे ग्रपने रूपमे (ग्रग्निरूपमे) परिणमित होती है, वैसे ही समस्त ज्ञेयको जानता हुग्रा ज्ञाता (ग्रात्मा) समस्तज्ञेयहेतुक समस्तज्ञेयाकारपर्यायरूप परिणमित 'सकल एक ज्ञान जिसका ग्राकार (स्वरूप) है ऐसे निजरूपसे—जो चेतनताके कारण स्वानुभवप्रत्यक्ष है उस रूप—

१ निरवधि = अवधि-हद्-मर्यादाअन्तरिहत ) २ वृत्ति = वर्त्तन करना, उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य, अस्तित्व, परिण्ति । ३ दहन = जलाना, दहना । ४ सकल = सारा, परिपूर्ण ।

इदैनै इं किंपिजीवहरूमं बात् । स्य वथा समस्ये दास्यं दहन् दहनः करपविपदिन्तर्वकरेकदहनाकारमात्मानं परिचमति, तथा समस्यं देनं वाक्यः सम्बद्धः वेथेयदेतुकसमस्यवेपाकारपर्याचयरिणतक्षकेकदहनाकारमात्मानं परिचमति, तथा समस्यं देनं वाक्यः सम्बद्धः वेथेयदेतुकसमस्यवेपाकारपर्याचयरिणतक्षकेकद्वानाकारः चेश्वन्यत्वतः स्वात्यवक्षयः सम्बद्धः विपत्ति । एवं किल द्रव्यास्वायः । यस्तु समस्ये देवं न जानाति स समस्ये द्रव्यास्वद्धः सम्बद्धः विपत्ति । विपत्ति समस्ये देवं विपत्ति । विपत्ति विपत्ति विपत्ति विपत्ति । विपत्ति विपत्ति विपत्ति विपत्ति । विपत्ति । विपत्ति विपत्ति विपत्ति विपत्ति । विपत्ति विपत्ति विपत्ति । विपत्ति । विपत्ति विपत्ति विपत्ति । विपति । विपत्ति । विपत्ति । विपति । व

परिणमित होता है। इसप्रकार बास्तवमें ब्रम्यका स्वभाव है। किन्तु को अवस्थ क्रेयको नहीं जानता वह (भारमा) जसे समस्त वाह्यको न वहती हुई स्रीम सम्बद्ध होतुक समस्तवाह्याकारपर्यायरूप परिणमित सकत एक वहन जिलका आकार है ऐसे अपने रूपमें परिणमित नहीं होता उसी प्रकार समस्तक्षेयहेतुक समस्तक्षेवकार पर्यायरूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका भाकार है ऐसे अपने रूपमें व्यवस्थ विस्ताव कारण स्वानुभवप्रत्यक्ष होने पर भी—परिणमित नहीं होता ( अपने में परिणमें परिणमित नहीं होता ( अपने में परिणमें परिणमें

मावार्वः — जो मन्ति काव्य तृण पसे इत्यादि समस्त वाष्ट्रपवार्वों नि गृहीं जलाता उसका वहनस्वभाव (काव्यादिक समस्त दाष्ट्र जिसका निमित्त है ऐवा ) समस्तदाष्ट्राकारपर्यायकप परिणमित न होनेसे भपूर्णंक्पसे परिणमित होता है — परिपूर्णं एक वहन जिसका स्वक्प है ऐसी वह मन्ति भपने रूप ही पूर्णं रीत्या परिणमित नहीं होती उसी प्रकार वह भारता समस्त हम्य-पर्यायकप समस्त क्षेत्रको नहीं जानता उसका ज्ञान ( समस्त वें विसका निमित्त है ऐसे ) समस्तक्षेत्रकारपर्यायकप परिणमित न होनेसे अपूर्णंकप परिणमित होता है — परिपूर्णं कपसे परिणमित नहीं होता इसिन्न परिपूर्णं एक ब्रान्त जिसका स्वक्प है ऐसा वह माराम भपने कपसे ही पूर्णंरीत्या परिणमित नहीं होता भवात् । इसप्रकार विव्यायक्षित को सबको नि परिण्यं भारता वह एकको — अपनेको (पूर्णं रीत्वा) नहीं जानता । ४६ ॥

अधैकमजानन् सर्वे न जानातीति निश्चिनोति-

दब्वं अणंतपज्जयमेगमणंताणि दब्वजादाणि। ण विजाणदि जदि जुगवं किथ सो सब्वाणि जाणादि॥ ४६॥

> द्रन्यमनन्तपर्यायमेकमनन्तानि द्रन्यजातानि । न विजानाति यदि युगपत् कथं स सर्वाणि जानाति ।। ४९ ।।

आत्मा हि तात्रत्स्त्रयं ज्ञानमयत्वे सित ज्ञातृत्वात् ज्ञानमेव । ज्ञानं तु प्रत्यात्मवर्ति प्रतिमासमयं महासामान्यम् । तृत्तु प्रतिभासमयानन्तिविशेषव्यापि । ते च सर्वद्रव्यपर्यायनिवंधनाः । स्थ यः सर्वद्रव्यपर्यायनिवन्धनानन्तिविशेषव्यापिप्रतिभासमयमहासामान्यरूपमात्मानं स्वानुभव-प्रत्यक्षं न करोति स कथं प्रतिभासमयमहासामान्यव्याप्यप्रतिभासमयानन्तिविशेषनिवन्धनभूत-

ग्रब, यह निश्चित करते है कि एकको न जाननेवाला सबको नही जानता — गाथा ४९

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [अनन्तपर्यायं] अनन्त पर्यायवाले [एकं द्रव्यं] एक द्रव्यको (आत्मद्रव्यको) [अनन्तानि द्रव्यजातानि] तथा अनन्त द्रव्यसमूहको [युगपद्] एक ही साथ [न विजानाति] नही जानता [सः] तो वह [सर्वाणि] सब (अनन्त द्रव्यसमूह) को [कथं जानाति] कैसे जान सकेगा ? (अर्थात् जो आत्मद्रव्यको नही जानता वह समस्त द्रव्यसमूहको नही जान सकता)।

प्रकारान्तरसे अन्त्रयार्थः—[यदि ] यदि [अनन्त पर्यायं] ग्रनन्त पर्यायवाले [एकं द्रव्यं] एक द्रव्यको (ग्रात्मद्रव्यको ) [न विज्ञानाति ] नही जानता [सः ] तो वह [युगपद् ] एक ही साथ [सर्वाणि अनन्तानि द्रव्य ज्ञातानि ] सर्व ग्रनन्त द्रव्य-समूहको [कथं जानाति ] कैसे जान सकेगा ?

टीका:—पहले तो ग्रात्मा वास्तवमे स्वय ज्ञानमय होनेसे ज्ञातृत्वके कारण ज्ञान ही है, ग्रीर ज्ञान प्रत्येक ग्रात्मामे वर्तता (रहता) हुग्रा प्रतिभासमय महासामान्य है। वह प्रतिभासमय ग्रनन्तिविशेषोमे व्याप्त होनेवाला है, ग्रीर उन विशेषोके (भेदोके) निमित्त सर्वे द्रव्यपर्याय हैं। ग्रब जो पुरुप सर्वे द्रव्यपर्याय जिनके निमित्त है ऐसे ग्रनन्त विशेषोमे व्याप्त होनेवाले प्रतिभासमय महासामान्यरूप

सर्वेडच्यवर्यायान् प्रत्यक्षीक्षपति । एवमेल्हायाति च व्यास्थाने च कावाहि 🐿 बाताति । अत्र सर्वेद्यातादारमञ्जनगरमञ्जातात्सर्वद्यानग्रित्ववतिकते । वर्ष च अद्वि स्तरं चेतकावादारयनी कार्केचयीर्वस्तरचेनात्यस्य सरयपि प्रतिकासप्रतिकारयात्रयोः व्यवकार बस्थायामन्योत्यतंबक्रनेतास्यन्तमयक्यविवेद्यत्वासर्वयास्ययि विकासीय प्रतिकारि । कोर्ने 🕸 🦯

मारमाका स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता वह प्रतिभासमय महासामान्यके द्वारा विवास (-स्याप्य होने योग्य) जो प्रतिभासमय सनन्त विशेष हैं उनकी निमित्तक्त वर्ष द्रव्य पर्यायोंको कसे प्रत्यक्ष कर सकेगा? (नहीं कर सकेगा) इससे वड प्रतिष्ठ हमा कि मात्माको नहीं जानता वह सबको नही जानता ।

भव इससे यह निश्चित होता है कि सबके ज्ञानसे भारमाका जान और बात्माके ज्ञानसे सबका ज्ञान ( होता है ) भौर ऐसा होनेसे बात्मा ज्ञानसक्ताके कारण स्वसचेतक होनेसे ज्ञाता भीर ज्ञेयका वस्तुरूपसे भन्यत्व होनेपर भी प्रतिवास भौर प्रतिभास्यमानकर भपनी भवस्थामें भागोन्य मिलन होनेके कारण ( शान और क्रेय, भारमाकी-कानकी भवस्थामें परस्पर मिश्रित-एकमेकरूप होनेसे ) उन्हें भिन्न करना मत्यन्त मशक्य है इसलिये मानो सब कुछ भारमामें 'निकात ( प्रविष्ट ) होगया हो इसप्रकार प्रतिभासित होता है--- ज्ञात होता है। ( बात्मा ज्ञानमन है इसिंसमें वह अपनेको अनुभव करता है--आनता है, और अपनेको आवनेपर समस्त क्रेय ऐसे क्रांत होते हैं मानों वे क्रानमें स्थित ही हों क्योंकि क्रानकी स**बस्यानेंटे** होयाकारोंको भिन्न करना ग्रशक्य है) यदि ऐसा न हो तो ( यदि शारमा सबको न जानता हो तो ) ज्ञानके परिपूर्ण भारमसचेतनका भ्रभाव होनेसे परिपूर्ण एक शारमाना भी जान सिद्धान हो ।

आवार्ष:--४८ भीर ४६ वीं गायामं यह बताया गया है कि को सबको नहीं जानता वह अपनेको नहीं जानता और जो अपनेको नहीं जानता वह सबको नहीं जानता । भपना जान भीर सबका जान एक साथ ही होता है । स्वयं भीर सर्व प्रन बोर्मसे एकका ज्ञान हो भीर दूसरेका न हो यह ग्रसम्भव है।

<sup>े</sup> जान सामान्य स्मापक है। और जान विशेष-भेद स्थाप्य हैं । **वस आय विशेषिक विशेष क्षेत्रपू**ष कर्व प्रथम और फ्लॉमें हैं। ? जित्मार = मोश्कर भीवर गहरा कार मना हुन्छ, **औरट साँगा** हुन्या ।

स्यात् तदा ज्ञानस्य परिपूर्णात्मसंचेतनाभावात् परिपूर्णस्यैकस्यात्मनोऽपि ज्ञानं न सिद्धचेत् ॥ ४९ ॥

वथ क्रमकृतप्रयुत्त्या ज्ञानस्य सर्वगतत्वं न सिद्ध्यतीति निश्चिनोति-

उप्पज्जिद जिद णाणं कमसो अट्ठे पहुच णाणिस्स । तं ऐव हवदि णिच्चं ण खाइगं ऐव सव्वगदं ॥ ५०॥

उत्पद्यते यदि ज्ञानं क्रमशोऽर्थान् प्रतीत्य ज्ञानिनः । वन्नैव भवति नित्यं न क्षायिकं नैव सर्वगतम् ॥ ४०॥

यत्किल क्रमेणैकैकमर्थमालम्बयं प्रवर्तते ज्ञानं तदेकार्थालम्बनादुत्पन्नमन्यार्थालम्बनाद् प्रलीयमानं नित्यमसत्त्रथा कर्मोद्यादेकां व्यक्ति प्रतिपन्नं पुनर्व्यक्त्यन्तरं प्रतिपद्यमानं क्षायिक-

यह कथन एकदेश ज्ञानकी अपेक्षासे नहीं किन्तु पूर्णज्ञानकी (केवलज्ञानकी) अपेक्षासे है।। ४६।।

श्रब यह निश्चित करते है कि ऋमश प्रवर्तमान ज्ञानकी सर्वगतता सिद्ध नहीं होती —

### गाथा ४०

अन्त्यार्थः — [यदि ] यदि [ज्ञानिनः ज्ञानं ] ग्रात्माका ज्ञान [क्रमशः] कमश [अर्थान् प्रतीत्य ] पदार्थोका ग्रवलम्बन लेकर [उत्पद्यते ] उत्पन्न होता हो [तत् ] तो वह (ज्ञान ) [न एव नित्यं भवति ] नित्य नही है, [न क्षायिकं ] क्षायिक नही है, [न एव सर्वगतम् ] ग्रीर सर्वगत् नही है।

टीका:— जो ज्ञान कमश एक एक पदार्थका ग्रवलम्बन लेकर प्रवृत्ति करता है, वह एक पदार्थके ग्रवलम्बनसे उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थके ग्रवलम्बनसे नष्ट होजानेसे नित्य नहीं होता, तथा कर्मोदयके कारण एक व्यक्तिको प्राप्त करके फिर ग्रन्य व्यक्तिको प्राप्त करता है इसलिये क्षायिक भी न होता हुग्रा, वह ग्रनन्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको प्राप्त होने (जानने) मे ग्रसमर्थ होनेके कारण सर्वगत नहीं है।

१ व्यक्ति = प्रगटता, विशेष, भेद ।

¥ , ,>

松下門

मप्पस्यक्तरहरूपवेशकासम्बन्धानाकान्तुमककात्वात् सर्वगतं न स्वात् ॥ ४० ॥

अब बीतरवत्रपूर्तीय ज्ञानस्य सर्वज्ञतस्यं सिञ्चयतीति स्पवविद्यते---

तिकालिगचविसम सयलं सञ्बत्य संभवं वित्रं। जुगव जाणदि जोगदं भद्दो हि णागस्स माइप्यं॥ ५१ ॥

त्रैकाल्यनित्यविषमः सकलं सर्वत्र संगवं चित्रस् । युमपञ्जानाति कैनमहो हि ज्ञानस्य माहास्म्यस् ॥ ४१ ॥

सारिकं दि शानमतिषयास्पदीभृतपरममाहास्मां, वषु वृत्तवदेव व्यक्तिकार्यः प्रवर्तते शानं वङ्गद्वोत्त्र्यान्यापस्तिवसमस्वयद्वद्वेयाकारतवाचिरोतिवनित्त्रत्यं विकासक्यंक्र व्यक्तित्रोनामित्यकस्पतावसतिसाविकमावं वैकान्येन नित्त्रपेव विकासकां

माशर्षः —कमश प्रवर्तमान ज्ञान श्रनित्य है सायोपशमिक है। ऐसा क्रीक ज्ञानवाला पुरुष सर्वेज्ञ नहीं हो सकता ॥ ५० ॥

भव यह निश्चित होता है कि सुगपत् प्रवृत्तिके द्वारा ही जानका सर्वकरण सिद्ध होता है ( भक्रमसे प्रवर्तमान जान ही सवगत हो सकता है )---

#### मामा ४१

अन्तर्वार्थंः—[त्रैकाण्यनिस्पविषयं] तीर्नो कालमें सदा विवस (स्वत्राण्य जातिके) [सर्वत्र संगद]सन क्षेत्रके [वित्रं]सनेक प्रकारके [व्यक्कं] वनस्त पदाचौको [बैने] जिनदेवना ज्ञान [युगपत् बानाति] एक साथ जानता है [व्यक्के वि] प्रहों! [झनस्य सादास्म्यम्] ज्ञानका माहारम्य ।

टीका:—बास्तवमें धामिन जानका सर्वोत्कृष्टताका स्वानजूत परम नाह्यस्य है भीर को जान एक मावही समस्त पदार्थोका प्रवस्तवन लेकर प्रवृत्ति करता है वह जान---भपनेमें समस्त वस्तुधाके जयाकार 'टकोस्कीर्ण-स्वायके स्थित होनेहे विवर्षे नित्यस्य प्राप्त किया है भीर समस्त स्यक्तिको प्राप्त कर लेनेहे विवर्षे स्वान

१ इंडोरफीर्य न्यव -- परवरमें शंकीम जलीर्य आहरीकी आँवि।

सर्वार्थसंभृतिमनन्तजातिप्रापितवैचिष्ट्यां परिच्छिन्दद्क्रमसमाक्रान्तानन्तद्रच्यच्चेत्रकालभावतया प्रकटीकृताज्ञ्तमाहात्भ्यं सर्वगतमेव स्यात् ॥ ५१ ॥

अथ ज्ञानिनो ज्ञप्तिक्रियासद्भावेऽपि क्रियाफलभूतं बन्धं प्रतिषेधयन्नुपसंहरति—

ण वि परिणमदि ए गेगहदि उप्पज्जदि ऐव तेसु अट्टेसु । जाणरणिव ते आदा अबंधगो तेण परणत्तो ॥ ५२ ॥ नापि परिणमति न गृह्णाति उत्पद्यते नैव तेष्वर्थेषु ।

जानचिप तानास्मा अवन्धकस्तेन प्रज्ञप्तः ॥ ५२ ॥

प्रकाशक क्षायिकभाव प्रगट किया है, ऐसा-त्रिकालमे सदा विषम रहनेवाले ( असमान जातिरूपसे परिणमित होनेवाले ) स्रौर स्रनन्त प्रकारोके कारण विचित्रताको प्राप्त सम्पूर्ण-सर्व पदार्थोके समूहको जानता हुन्ना, अक्रमसे अनन्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको प्राप्त होनेसे जिसने अद्भुत माहात्म्य प्रगट किया है ऐसा सर्वगत ही है।

भावार्थः -- अक्रमसे प्रवर्तमान ज्ञान एक ज्ञेयसे दूसरेके प्रति नहीं बदलता इसलिये नित्य है, अपनी समस्त शक्तियोंके प्रगट हो जानेसे क्षायिक है। ऐसे श्रक्रमिक ज्ञानवाला पुरुष ही सर्वज्ञ हो सकता है। सर्वज्ञके इस ज्ञानका कोई परम ग्रद्भुत माहातम्य है ॥ ५१ ॥

म्रब, ज्ञानीके (केवलज्ञानी भ्रात्माके ) ज्ञप्तित्रियाका सद्भाव होने पर भी उसके क्रियाके फलरूप बन्धका निषेध करते हुए उपसहार करते है (केवलज्ञानी म्रात्माके जाननेकी किया होने पर भी बन्ध नहीं होता, यह कहकर ज्ञान म्रिधिकार पूर्ण करते है ) ---

## गाथा ४२

अन्वयार्थः - [ आत्मा ] ( केवलजानी ) ग्रात्मा [ तान् जानन् अपि ] पदार्थोको जानता हुआ भी [न अपि परिणमति] उसरूप परिणमित्त नही होता, [न ग्रह्माति] उन्हे ग्रहण नही करता [ तेषु अर्थेषु न एव उत्पद्यते ] श्रीर उन पदार्थोके रूपमे उत्पन्न नही होता [तेन] इसलिये [ अवन्धकः प्रज्ञसः ] उसे अवन्यक कहा है। 20

द् कह 'उद्यमदा कर्मसा विकारसरहिद्दि जिन्नदिका बिक्का ।
दुद्दो वा र्वमस्युमसदि ।।' इत्यम इते उद्यमतेषु दुद्दकर्माचेषु कद्य संकेक्कान्येष,
देवपरिकारसात् देवार्थपरिकारमध्यमा विकार विकार विकार कर्मस्य समितिकार । स्वा 'वेक्की स्वामितिकार । स्वा 'वेक्की स्वामितिकार । स्वा 'वेक्की स्वामितिकार । स्वा 'वेक्की स्वामितिकार । स्वामित

टीका:—यहाँ 'उदयगदा कम्मसा जिलवरवसहेहि णियदिना मिनना । विमुद्धी रत्तो दुद्दी वा 'ब घमणुमवदि ॥ इस गाथा सूत्रमें, 'उदयगत पुद्दाव क्यों सिस्तद्वमें वेतित होनेपर-चाननेपर-घनुभव करने पर मोह राग-देवमें पर्मित्र होनेषे क्रेमाधपरिणमनस्वरूप क्रियाके साथ युक्त होता हुया धारमा क्रियाके साथ युक्त होता हुया धारमा क्रियाके साथ युक्त होता हुया धारमा क्रियाके स्थान भनुभव करता है किन्तु क्रानसे नहीं इसप्रकार प्रवम ही अर्थपरिचमण्या फलरूपसे बन्यका समर्थन किया गया है (बन्य पदार्थक्पमें परिणमनक्प क्या कि यह निवित्त किया गया है ) तथा गिण्हदि जेव ज मुक्यदि ज पर परिचम्क केवली भगव । पेच्छिद समतदो सो जागिद सन्व 'गिरवसेस ॥

इस गांचा सूत्रमें युदारमाने ध्रम परिणमनावि किमाधोंका ध्रमान निक्रिक किमा गया है इसिनये जो (धारमा) परार्थक्पमें परिणमित नहीं होता उसे वहने नहीं करता धौर उसक्प उत्पन्न नहीं होता उस धारमाने क्रिक्तिक्याका वद्यान होनेपर भी वास्तवमें क्रियाफलभूत बाध सिद्ध नहीं होता।

रै कानकर प्रकारनकी प्रदे की राज्या । १ कानकरण-सकापनकी ६० वी गाया ।

\* स्रम्धरा छन्द \*

जानन्तप्येष विश्वं युगपदिष भवद्भाविभूतं समस्तं मोहाभावाद्यदात्मा परिणमित परं नैव निर्लूनकर्मा । तेनास्ते मुक्त एव प्रसभविकसित्वप्तिविस्तारपीत-ज्ञेयाकारां त्रिलोकीं पृथगपृथगथ द्योतयन् ज्ञानमूर्तिः ॥ ४ ॥

इति ज्ञानाधिकारः ॥

अथ ज्ञानाद्भिन्नस्य सौख्यस्य स्वरूपं प्रपश्चयन् ज्ञानसौख्ययोः हेयोपादेयत्वं चिन्तयति—

अत्थि अमुत्तं मुत्तं अदिंदियं इंदियं च अत्थेसु । णाणं च तहा सोक्खं जं तेसु परं च तं ऐयं ॥ ५३ ॥

> मस्त्यमूर्वे मूर्तमतीन्द्रियमैन्द्रियं चार्थेषु । भानं च तथा सौरूपं यचेषु परं च तत् ज्ञेयम् ॥ ४३ ॥

श्रव, श्लोक द्वारा पूर्वोक्त श्राशयको काव्यद्वारा कहकर, केवलज्ञानी श्रात्माकी महिमा बताकर, यह ज्ञान श्रधिकार पूर्ण किया जाता है।)

अर्थ:— जिसने कर्मोंको छेद डाला है ऐसा यह श्रात्मा भूत, भविष्यत श्रौर वर्तमान समस्त विश्वको (तीनो कालकी पर्यायोसे युक्त समस्त पदार्थोंको) एक ही साथ जानता हुग्रा भी मोहके ग्रभावके कारण पररूप परिणमित नही होता, इसलिये श्रव, जिसके (समस्त) ज्ञेयाकारोको श्रत्यन्त विकसित ज्ञप्तिके विस्तारसे स्वय पी गया है ऐसे तीनोलोकके पदार्थोंको पृथक् ग्रौर श्रपृथक् प्रकाशित करता हुग्रा वह ज्ञानमूर्ति मुक्त ही रहता है।

इसप्रकार ज्ञान-अधिकार समाप्त हुआ।

ग्रब, ज्ञानसे ग्रभिन्न सुखका स्वरूप विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए ज्ञान ग्रीर सुखकी हेयोपादेयताका विचार करते हैं.—

### गाथा ५३

अन्वयार्थः—[अर्थेषु झानं ] पदार्थं सम्बन्धी ज्ञान [अमूर्तं मूर्तं ] ग्रमूर्त या मूर्तं, [अतीन्द्रियं ऐन्द्रियं च अस्ति ] ग्रतीन्द्रिय या ऐन्द्रिय होता है, [च तथा सीख्यं ]

भौर इसीप्रकार (भ्रमूल या मूल भ्रतीन्त्रिय या ऐन्द्रिय ) सुक होता है। [तेषु च च्य पर ] उसमें जो प्रधान-उल्क्रास्ट है [तत क्षेपी] वह (उपायेगक्प) वानना ।

निवृद्धि च ग्ररूपमिति कृत्वा ज्ञान सीरूप चोपादेवस् ॥ ४३ ॥

टीका'—यहाँ, (जान तथा सुका वो प्रकारका है ) एक ज्ञान तथा सुका कूर्य भौर 'इन्द्रियज है भौर दूसरा (जान तथा सुक्ष ) समूर्त भौर भ्रतीन्त्रय है। उसमें ओ समूर्त भौर भतीन्द्रिय है वह प्रभान होनेसे उपादेयरूप जानना।

बहाँ पहला जान तथा सुल मूतरूप क्षायोगशासिक उपयोगशासिक्योंसे उस-जब प्रकारकी इत्त्रियांके द्वारा उत्पन्न होता हुमा पराधीन होनेसे काशाबितक, कमक 'प्रवृत्त होनेवाला 'सप्रतिपक्ष भौर हानिवृद्धियुक्त है इसलिये गौन है यह समक्रकर वह हम है, भौर दूसरा जान तथा सुल ममूर्तक्य 'बतन्यानुविधायी एकाकी सहस्य परिणामशासित्यांसे तथाविध मतीन्त्रिय स्वामाविक विदावारपरिणामोक हारा स्वयं होता हुमा भरयन्त भारमाधीन होनेसे निरय मुगपत् प्रवर्तमान विश्वतिपक्ष और हानिवृद्धिय 'रित है इसनिय मुक्य है यह समभवन बह (ज्ञान और सुक्ष) जपादेव है।। ४३।।

# अयातीन्द्रियसौख्यसाघनीभृतमतीन्द्रियज्ञानमुपादेयमभिष्टीति-

## जं पेच्छदो अमुत्तं मुत्तेसु अदिंदियं च पच्छग्णं । सयलं सगं च इदरं तं णाणं हवदि पचक्खं ॥ ५४ ॥

यत्प्रेक्षमाणस्यामूर्तं मूर्तेष्वतीन्द्रियं च प्रच्छन्नम् ।

सकलं स्वकं च इतरत् तद्शानं भवति प्रत्यक्षम् ॥ ५४ ॥

अतीन्द्रियं हि ज्ञानं यदमूर्ते यन्मूर्तेष्वप्यतीन्द्रियं यत्प्रच्छन्नं च तत्सक्लं स्वपरविकल्पांतः-पाति प्रेक्षत एव । तस्य खल्वमूर्तेषु धर्माधर्मादिषु, मूर्तेष्वप्यतीन्द्रियेषु परमाण्वादिषु द्रव्यप्रच्छन्नेषु

ग्रव, ग्रतीन्द्रिय मुखका साधनभूत ग्रतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, इसप्रकार उसकी प्रशसा करते है —

## गाया ४४

अन्वयार्थ:—[ग्रेक्षमाणस्य यत् ] देखनेवालेका जो ज्ञान [अमूर्तं ] अमूर्तको, [मूर्तेषु ] मूर्त पदार्थोमे भी [अतीन्द्रियं ] अतीन्द्रियको, [च प्रच्छन्नं ] और प्रच्छन्नको, [सकलं ] इन सबको [स्वकं च इतरत् ]स्व तथा परको-देखता है [तत् झानं ] वह ज्ञान [प्रन्यक्षं भवति ] प्रत्यक्ष है।

टीका:—जो ग्रमूर्त है, जो मूर्त पदार्थों भी ग्रतीन्द्रिय है, ग्रीर जो प्रच्छन है, उस सबको — जो कि स्व ग्रीर पर इन दो भेदों में समा जाता है उसे-ग्रतीन्द्रिय ज्ञान ग्रवश्य देखता है। ग्रमूर्तधर्मास्तिकाय ग्रधमिस्तिकाय इत्यादि, ग्रीर मूर्त पदार्थों भें भी ग्रतीन्द्रिय परमाणु इत्यादि तथा द्रव्यमे प्रच्छन्न काल इत्यादि (द्रव्य ग्रपेक्षासे गुप्त ऐसे जो काल धर्मास्तिकाय वगरह), क्षेत्रमे प्रच्छन्न ग्रलोकाकाशके प्रदेश इत्यादि, कालमे प्रच्छन्न ग्रसाम्प्रतिक (ग्रतीत-ग्रनागत) पर्याये, तथा भाव-प्रच्छन्न स्थूल पर्यायोमे ग्रन्तर्लीन सूक्ष्म पर्याये है, उन सबका जो कि स्व ग्रीर परके भेदसे विभक्त हैं उनका—वास्तवमे उस ग्रतीन्द्रिय ज्ञानके दृष्टापन है, (उन सबको वह ग्रतीन्द्रिय ज्ञान देखता है) क्योंकि वह (ग्रतीन्द्रिय ज्ञान) प्रत्यक्ष है। जिसे ग्रनन्त शुद्धिका सद्भाव प्रगट हुग्रा है, ऐसे चैतन्यसामान्यके साथ ग्रनादिसिद्ध सम्बन्धवाले एक ही ग्राक्ष

१ प्रच्छन्न = गुप्त, अन्तरित, ढका हुआ। २ अन्तर्लीन = अन्दर लीन हुए, अन्तर्मग्न। ३ अच्च = आत्माका नाम 'अच्च' भी है। (इन्द्रिय ज्ञान अच्च = अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा जानता है, अतीन्द्रिय प्रत्यच्च ज्ञान अच्च अर्थात् आत्माके द्वारा ही जानता है।)

व्यक्तद्वादेवस् ॥ ५४ ॥

शान उपावेस है ॥ १४ ॥

कासादिन, चेत्रप्रवक्तनेव्यसोकाकाकपदेशादिन कारणकानेव्यसांपरिकारवानिन, स्थलकार्यमन्तर्वीनवास्थवपविषु सर्वेश्वति स्वस्त्यनस्थान्यवस्थितेश्वति ह्रवहर्त प्रत्यवं कि स्मानं प्रतिनियतमितरां सामग्रीमसूनयमानमनन्त्रचक्तिसञ्जावतोऽनन्त्रताज्ञच्यतं बाराणां शनस्य देवाबाराणामनविक्रमावयोगिकानुस्यम्बन्धस्य केन वान

मवेन्द्रिवसीरूपसापनीमृतमिन्द्रियद्वानं देवं शक्तिकति---

जीवो सय अमुत्तो मुत्तिगदो तेण मुत्तिणा मुत्तं। स्रोगेरिहत्ता जोग्ग जाणदि वा तरण जाणादि ॥ ५५ ॥ बीबः स्वयममूर्वो मूर्तिगतस्तेन मूर्वेन मूर्वेम्। अवग्रह बोर्स्य बानाति पा तक बानाति।। १४।।

नामक भारमाके प्रति जो नियत है (जो ज्ञान भारमाके साथ ही लया हुन्य है-भारमाके द्वारा सीमा प्रवृत्ति करता है ), को (इन्द्रियादिक) प्रश्य सामग्रीको नहीं बूँबता और यो अनन्तराक्तिके सद्भावके कारण अनन्तताको (बेहबताको ) अन्य 🕏 ... ऐसे उस प्रत्यक्ष ज्ञानको असे दाङ्गाकार यहनका भतिकमण नहीं करते उद्योजकार बेयाकार ज्ञानका अतिकम ( उल्लंबन ) न करनेसे यबोक्त प्रभावका अनुवंद कर्णे हए ( उपर्यक्त पदार्थोंको जानते हुए ) कौन रोक सकता है ? इसलिये वह मतीलिये

बंद इस्त्रिममुक्तका साधनभूत इन्त्रियज्ञान हेय है इसप्रकार उसकी निन्दा करते 🗗 —

माचा १४

अन्यवार्थः--[ स्वर्ग अपूर्वः ] स्वर्ग समूर्वः [श्रीकः] श्रीवः [**वृधिनतः** ] नूरी बगीरको मान्त होता हुमा [ तेन मूर्वेन ] यह क्रूर्त करीरके हाथा [ बोर्न्स क्रूर्य ]

इन्द्रियज्ञानं हि मूर्तोपलम्भकं मूर्तोपलभ्यं च तद्वान् जीवः स्वयममूर्तोऽपि पंचेन्द्रियात्मकं शरीरं मूर्तमुपागतस्तेन ज्ञप्तिनिष्पचो बलाधाननिमिचतयोपलम्भकेन मूर्तेन मूर्तं स्पर्शादिप्रधानं वस्तूपलभ्यतामुपागतं योग्यमवगृद्ध कदाचिचदुपर्युपिर छद्धिसंभवादवगच्छति, कदाचिचदसंभवान्त्रावगच्छति । परोक्षत्वात् । परोक्षं हि ज्ञानमतिदृदतराज्ञानतमोग्रन्थिगुण्ठनान्त्रिमीलितस्यानादि-सिद्धचैतन्यसामान्यसंबन्धस्याप्यात्मनः स्वयं परिच्छेचुमर्थमसमर्थस्योपाचानुपाचपरप्रत्ययसामग्री-मार्गणव्यग्रतयात्यन्तविसंष्ठुलत्वमवलम्बमानमनन्तायाः शक्तेः परिस्खलनान्नितान्तविक्लवीभूतं

योग्य मूर्त पदार्थको [ अवग्रह्म ] भ्यवग्रह करके (इन्द्रियग्रहण योग्य मूर्त पदार्थका ग्रवग्रह करके ) [ तत् ] उसे [ जानाति ] जानता है [ वा न जानाति ] ग्रथवा नहीं जानता ( कभी जानता है ग्रीर कभी नहीं जानता )।

टीकाः—इन्द्रियज्ञानको उपलम्भक भी मूर्त है, श्रीर उपलम्य भी मूर्त है। वह इन्द्रियज्ञानवाला जीव स्वय स्रमूर्त होने पर भी मूर्त-पचेन्द्रियात्मक शरीरको प्राप्त होता हुस्रा, ज्ञप्ति उत्पन्न करनेमे बल-धारणका निमित्त होनेसे जो उपलम्भक है ऐसे उस मूर्त (शरीर) के द्वारा मूर्त- स्पर्शादि प्रधान वस्तुको जो कि योग्य हो स्रथीत् जो (इन्द्रियोके द्वारा) उपलभ्य हो उसे—स्रवग्रह करके, कदाचित् उससे ऊपर ऊपरकी शुद्धिके सद्भावके कारण उसे जानता है स्रोर कदाचित् स्रवग्रहसे अपर ऊपरकी शुद्धिके सद्भावके कारण नहीं जानता, क्योंकि वह (इन्द्रिय ज्ञान) परोक्ष है। परोक्षज्ञान, चैतन्यसामान्यके साथ (स्रात्माका) स्रनादिसिद्ध सम्बन्ध होने पर भी जो स्रति दृढतर स्रज्ञानरूप तमोग्रन्थि (स्रन्धकारसमूह) द्वारा स्रावृत हो गया है, ऐसा स्रात्मा पदार्थको स्वय जाननेके लिये स्रसमर्थ होनेसे उपात्त स्रीर स्रिनुपात्त परपदार्थरूप सामग्रीको ढूँढनेकी व्यग्रतासे स्रत्यन्त चचल-तरल-स्रस्थिर वर्तता हुस्रा, स्रनन्तशक्तिसे च्युत होनेसे स्रत्यन्त विक्लव वर्तता हुस्रा, महामोह-मल्लके जीवित

१ अवग्रह = मितज्ञानसे किसी पदार्थको जाननेका प्रारम्भ होने पर पहले ही अवग्रह होता है क्योंकि मितज्ञान अवग्रह, ईहा, अवाय, और धारणके क्रमसे जानता है। २ उपलम्भक = बतानेवाला, जाननेमें निमित्तभूत। (इन्द्रियज्ञानको पदार्थोंके जाननेमें निमित्तभूत मूर्त पचेद्रियात्मक शरीर है)। ३ उपलभ्य = जनाने योग्य। ४ स्पर्शादि प्रधान = जिसमें स्पर्श, रस, गध और वर्ण मुख्य हैं, ऐसी। ४ उपात्त = प्राप्त (इन्द्रिय, मन इत्यादि उपात्त पर पदार्थ हैं) ६ अनुपात्त = अप्राप्त (प्रकाश इत्यादि अनुपात्त पर पदार्थ हैं) ७ दिक्लव = खिन्न, दुःखी, घबराया हुआ।

.

महामोहमनसस्य जीवद्वस्थात्वात् वरवरिणविज्यविकाविकावमधि वदे वदे म्बर्धम्बदनामेव वरवार्वतोऽर्वति । नतस्तदेवस् ॥ ४४ ॥

स्येन्द्रियाणां स्ववित्यमात्रेऽवि प्रवस्त्रपुरूवसंस्थानेयनेयेन्द्रियसम्बद्धियानेयाः

फासो रसो य गधो वरणो सहो य प्रग्गला डॉति ।

मनखाण ते भन्खा जगवं ते णेव गेगहंति ॥ ५६ ॥ स्वची रसम नन्धी वर्नः बम्बन पुरुक्त स्वन्ति ।

वक्षाणी तात्यकाणि युग्यचात्नीय सुक्रम्य ॥ ४६ ॥ इन्द्रियाणी हि स्पर्वरसगन्ववर्णप्रधानाः कदम ब्रह्मयोग्याः द्वहताः । व्येतिहरीही

होनेसे पर परिनतिका (परको परिनमित करनेका) मिन्नाब करनेपर बी 🔫 🔫 पर ठगाता हुमा, परमार्थत सज्ञानमें गिने जाने योग्य है, इसिमये बंह डेय है।

नावार्थः-इन्द्रियज्ञान इन्द्रियोंके निमित्तसे मूर्त स्थूस इन्द्रियगोश्वर पदायाँकी ही आयोपसमिक ज्ञानके अनुसार जान सकता है। परोक्षभूत इन्द्रिय ज्ञान इन्द्रिय प्रकाश, प्रादि बाह्य सामग्रीको दुँदनेकी व्यवसाके कारण प्रतिशय चचन-सूच्य है। मत्पशक्तिवान हानेसे सेद सिन्न है परपदार्थोंको परिजमित करानेका मित्राव 💏 पर भी पद पद पर ठगा जाता है (क्योंकि पर पदार्थ धारमाके **सवीन परिचक्ति** नहीं होते ) इसलिये परमायसे वह ज्ञान धजान नामके ही योग्य है। इसलिये

बह हेम है।। ४४ ॥ भव इन्द्रियों मात्र भपने विषयोंनि भी गुगपत् प्रवृत्त नहीं होती इविविवे

इन्द्रियज्ञान हेय ही है यह निश्चम करते हैं ---

कन्यवार्वः—[सर्वः] स्पन्न [स्तुः ५] रतः [तंदाः] नव [वर्नः] वर्ष [ क्ष्म च ] ग्रीर सन्द [ दुइत्सः ] पुरुगस है वे [ स्थाना स्वतित ] इतिवर्गने विशव

है[किनि नकाणि](परस्तु) व इतिहर्षी[किन्] उन्हें(बी)[कुनस्त्]एक बार्च [ब वय क्ष्कन्ति] प्रहम नहीं करतीं (नहीं जान सकतीं )।

रीका'--- नुस्य है ऐसा स्पर्ध एत बंध वर्ष तथा कव की कि पुरुवल हैं वे इन्त्रिवेकि हारा प्रहुत होने वोध्य (-बात होने बोध्य ) हैं। (किन्तु ) इन्त्रिवेकि चेऽपि न गृह्यन्ते, तथाविधक्षयोपशमनशक्तरसंभवात् । इन्द्रियाणां हि क्षयोपशमसंज्ञिकायाः परिच्छेत्र्याः शक्तरन्तरङ्गायाः काकाक्षितारकवत् क्रमप्रवृत्तिवशादनेकतः प्रकाशियतुमसमर्थत्वात्स-त्स्विप द्रच्येन्द्रियद्वारेषु न यौगपद्येन निखिलेन्द्रियार्थावबोधः सिद्धचत्, परोक्षत्वात् ॥ ४६॥

अथेन्द्रियज्ञानं न प्रत्यक्षं भवतीति निश्चिनोति—

द्वारा वे भी युगपद् (एक साथ) ग्रहण नहीं होते (जाननेमें नहीं ग्राते), क्यों कि क्षयोपशमकी उसप्रकारकी शक्ति नहीं है। इन्द्रियों जो क्षयोपशम नामकी ग्रन्तरग जातृशक्ति है वह कौवेकी ग्रांखकी पुतलीकी भाँति क्रमिक प्रवृत्तिवाली होनेसे ग्रनेकतः प्रकाशके लिये (एक ही साथ ग्रनेक विषयोंको जाननेके लिये) ग्रसमर्थ है, इसलिये द्रव्येन्द्रियद्वारोंके विद्यमान होने पर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंका (विषयभूत पदार्थोंका) ज्ञान एक ही साथ नहीं होता, क्योंकि इन्द्रिय ज्ञान परोक्ष है।

मावार्थ: - कौवेकी दो ग्रॉखे होती है, किन्तु पुतली एक ही होती है। कौवेको जिस ग्रॉखसे देखना हो उस ग्रांखमे पुतली ग्राजाती है, उस समय वह दूसरी ग्रांखसे नहीं देख सकता। ऐसा होने पर भी वह पुतली इतनी जल्दी दोनो आँखोमे आती जाती है कि लोगोको ऐसा मालुम होता है कि दोनो ग्राँखोमे दो भिन्न भिन्न पुतलियाँ हैं, किन्तु वास्तवमे वह एक ही होती है। ऐसी ही दशा क्षायोपशमिक ज्ञानकी है। द्रव्य-इन्द्रियरूपी द्वार तो पाँच है, किन्तु क्षायोपशमिक ज्ञान एक समय एक इन्द्रिय द्वारा ही जाना जा सकता है; उस समय दूसरी इन्द्रियोके द्वारा कार्य नहीं होता। जब क्षायोपशमिक ज्ञान नेत्रके द्वारा वर्णको देखनेका कार्य करता है तब वह शब्द, गध, रस या स्पर्शको नही जान सकता, श्रर्थात् जब उस ज्ञानका उपयोग नेत्रके द्वारा वर्णके देखनेमे लगा होता है तब कानमे कौनसे शब्द पडते है या नाकमे कैसी गन्ध आती है, इत्यादि ख्याल नही रहता। यद्यपि ज्ञानका उपयोग एक विषयमेभ्रे दूसरेमे श्रत्यन्त शी घ्रतासे बदलता है, इसलिये स्थूलदृष्टिसे देखनेमे ऐसा लगता है कि मानो सभी विषय एक ही साथ ज्ञात होते हो, तथापि सूक्ष्म दृष्टिसे देखने पर क्षायोपशमिक ज्ञान एक समयमे एक ही इन्द्रियके द्वारा प्रवर्तमान होता हुआ स्पष्टतया भासित हीता है। इसप्रकार इन्द्रियाँ ग्रपने विषयोमे भी ऋमश प्रवर्तमान होनेसे परोक्षभूत इन्द्रियज्ञान हेय है ॥ ५६ ॥

ग्रब, यह निश्चय करते है कि इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है.—

परदव्यं ते अक्सा ऐव सहावो चि अप्पत्तो अभिदा के उवलद्भ तेहि कथं प्रवन्स अप्पनो होदि ॥ ५७॥

परत्रको ताल्यकाणि नैथ स्वयात हत्यासमनो अण्यकाणि । इपराम्यं तैः कर्म प्रत्यक्षयासमनो स्वति ॥ ४७ ॥

नारमानमेव केनर्स प्रतिनियतं किळ प्रत्यसं, ह्दं तु व्यक्तिकारिकारोवे परतु व्यवस्थान्त्रकारिकारोवे सनामान्यसंस्थानिक्रिकेत्रकारे वेदन्यसम्बद्धानं व व्यक्ति प्रत्यसं सवितुमार्वति ॥ ४७ ॥

नव परोक्षप्रस्वक्षसम्बद्धसम्बद्धाः

जं परदो विग्णाणं त तु परोक्स ति भणिदमहेसु । जदि केवलेण पाद हवदि हि जीवेण पश्चनसं ॥ ५८ ॥

#### হাৰা ১৬

कनवार्ष — [ तानि क्लाणि ] वे इन्द्रियों [ परहरूषे ] पर हस्य हैं [ क्लाक्क स्वकृष इति ] उन्हें भारमस्वभावरूप [ न एव मनितानि ] नहीं कहा है [ तैं ] उन्हें इत्तरा [ वपरुष्यं ] प्रात [ नारमन ] भारमाका [ प्रस्ववं ] प्रत्यक्ष [ क्रवं क्लारि ] 🍪 हो सकता है ?

टीका—जो केवन प्रारमाके प्रति ही नियत हो वह ( प्रान ) वास्त्वकी प्रत्यक्ष है। जो भिन्न प्रस्तित्ववानी होनसे परद्यस्थको प्राप्त हुई है, और प्राप्तस्वभावत्वका किचित्मात्र स्पर्क नहीं करतीं ( धारमस्वभावक्षण किचित्यांक ती नहीं हैं) एसी इन्द्रियोंक द्वारा वह ( इन्द्रिय झान ) उपलब्धि करके (वैची इन्द्रियोंक निमित्तसे पदार्थोंको जानकर ) उत्पन्न होता है इस्रमिये वह ( इन्द्रियक्षण ) धारमाके निये प्रत्यक्ष नहीं हो मकना।

स्ववार्य — जा मीचा घारमात्र द्वारा ही सानता है वह साम प्रत्यक्ष है। इन्द्रियज्ञान परहस्यमय इन्द्रियक्षि हारा जानता है इससिय वह प्रत्यक्ष नहीं है।। ५७ स

चव परोक्ष भौर प्रत्यक्षक सक्क बतनाते हैं --

जैन शास्त्रमाला ]

यत्परतो विज्ञानं तत्तु परोक्षमिति भणितमर्थेषु । यदि केत्रलेन ज्ञातं भवति हि जीवेन प्रत्यक्षम् ॥ ५८ ॥

यचु खलु परद्रव्यभृतादन्तःकरणादिन्द्रियात्परोपदेशादुपलच्धेः संस्कारादालोकादेवीं निमित्ततामुपगतात् स्विवपयमुपगतस्यार्थस्य परिच्छेदनं तत् परतः प्रादुर्भवत्परोक्षमित्यालक्ष्यते । यत्पुनरन्तःकरणमिन्द्रियं परोपदेशमुपलिध्संस्कारमालोकादिकं वा समस्तमपि परद्रव्यमनपेक्ष्यान्तमस्वभावमेवैकं कारणत्वेनोपादाय सर्वद्रव्यपर्यायज्ञातमेकपद एवाभिव्याप्य प्रवर्तमानं परिच्छेदनं तत् केवलादेवात्मनः संभृतत्वात् प्रत्यक्षमित्यालक्ष्यते । इह हि सहजसीख्यसाधनीभृतिमदमेव महाप्रत्यक्षमभित्रेतिमिति ।। ५८ ।।

## गाथा ४८

अन्वयार्थः—[परतः] परके द्वारा होनेवाला [यत्] जो [अर्थेपुविज्ञानं] पदार्थ सम्वन्धी विज्ञान है [तत् तु] वह तो [परोक्षं इति भणितं] परोक्ष कहा गया है, [यदि] यदि [केवलेन जीवेण] मात्र जीवके द्वारा ही [ज्ञातं भविति हि] जाना जाये तो [प्रत्यक्षं] वह ज्ञान प्रत्यक्ष है।

टीका:—निमित्तताको प्राप्त (निमित्तरूप वने हुए) जो परदृव्यभूत ग्रत करण (मन), इन्द्रिय, परोपदेश, 'उपलिव्ध, सस्कार या प्रकाशादिक है उनके द्वारा होनेवाला स्विविषयभूत पदार्थका ज्ञान परके द्वारा प्रगट होता है, इसिलये 'परोक्ष'-के रूपमे जाना जाता है, ग्रीर ग्रत करण, इन्द्रिय, परोपदेश, उपलिब्ध 'सस्कार या 'प्रकाशादिक सब परद्व्यकी ग्रपेक्षा रखे विना एकमात्र ग्रात्मस्वभावको ही कारण-रूपसे ग्रहण करके सर्व द्व्य पर्यायोके समूहमे एक समय ही व्याप्त होकर प्रवर्तमान ज्ञान केवल ग्रात्माके द्वारा ही उत्पन्न होता है इसिलये 'प्रत्यक्ष'के रूपमे जाना जाता है।

यहाँ (इस गाथामे ) सहज सुखका साधनभूत ऐसा यही महा प्रत्यक्ष ज्ञान प्रिभिन्नेत माना गया है-उपादेय कहा गया है ॥ ५८ ॥

१ उपलिब = ज्ञानावरणीय कर्मके त्त्रयोपशमके निमित्तसे उत्पन्न पदार्थोंको ज्ञाननेकी शक्ति । (यह 'लब्ब' शक्ति जब 'उपयुक्त' होती है, तभी पदार्थ ज्ञात होता है। ) २ सस्कार = पूर्व ज्ञात पदार्थकी धारणा । ३ चजुइन्द्रिय द्वारा रूपी पदार्थको देखनेमें प्रकाश भी निमित्तरूप होता है।

मबैतदेव प्रत्यक्षं शरमार्विकसीक्यत्वेनोवक्षित्रति---

æ

जाद सयं समतं णाणमणंतत्यवित्य**ढं विमलं ।** रहियं त मोगगहादिहिं सुहं ति एगतियं मणियं ॥५६॥

शहर शु ज्ञारराष्ट्रायाक श्रुष्ट १९ प्रशासन नानान ॥ बातं स्वयं समेतं बातमनन्तार्चविस्तृतं विमतस्।

बातं स्वयं समेतं । कानमनन्ताचेषिस्ततं विमसम् । रहितं त्ववप्रदादिभिः सुमामिति ऐकान्तिकं मन्तितम् ॥ ४९ ॥

स्वयं बातस्वात् , समन्तत्वात्, मनन्तार्वनिस्तृतस्वात्, निमक्तवात् , क्यावानिस्त्रिकस्त्र प्रत्यत्रं ग्रानं सुसमैकान्तिकमिति निश्चीयते, मनाकुक्त्योकसङ्गणन्तास्त्रीक्यस्य । क्यो है क्यो

भव इसी प्रत्यक्षज्ञानका पारमाधिक सुसक्य बतसाते हैं —

#### भाषाः ४९

अन्वयार्ष — [स्वयं आतं] भपने भाग ही उत्पन्न [समेर्ष]समत (वर्षे प्रदेशोंसे जानता हुमा ) [अनन्तार्षित्रस्ति ] भनन्त पदार्थोमें विस्तृत [श्विकं] विभव [तु]भौर [अवबहादिनिः रहितं] भवग्रहादिसे रहित [कार्य]आन [ऐकान्विकं हुर्यं] ऐकान्तिक मुख है [इति मणितं] ऐसा (सर्वेज्ञदेवने) कहा है।

टीका'—(१) स्वय उत्पन्न होनेसे (२) समत होनेसे (३) 'कनण्य-पदार्पोमें विस्तृत होनेसे (४) विमल होनेसे और (४) 'पवप्रहादि रहित' होनेके, प्रत्यकत्रान 'ऐकान्तिक सुक है यह निविचत होता है क्योंकि एक मात्र क्रनाकुकता है मुक्कका सक्षण है।

(इसी बातको विस्तार पूत्रक समभाते हैं ---)

(१) 'परने दारा उत्पन्न' होता हुमा पराधीनताले कारक (२) 'मस्वर्वय' हानेसे 'इतर दारोनि मावण्यने नारक (३) मात्र कुछ पदावोंने प्रवर्तमान' होता हुमा मन्य पदावोंका जाननकी इच्छाके काण्य (४) 'समस होनेले सवान्वय

<sup>्</sup> नवन्त - चारी भीर-तथ नागांनी वर्षवान्त्र सर्वे व्यव्यव्यक्षेत्रे वानदा हुना, तक्तक, तन्त्रुकं, कानवा । ॰ एक्टनियक - चरिपुकं, नेतिन, कान्ता, वर्षव्या । १ वरोष्ट्र हान संक्रिय है नर्वान वह अकुक बर्गार्थे हान ही जानगा है। वेनै-तथ अर्थन विवाद संदोगेंड हारा ही ( इन्द्रिय्वाक्ये ) हारा होचा है। अन्य हार चन्द हैं। ४ हार - पूरार, अन्य, उनके विवादके ।

जायमानं पराघीनतया, असमंतिमतरद्वारावरणेन, कितपयार्थप्रवृचिमितरार्थवुसुत्सया, समलमसम्यगववोधेन, अवग्रहादिसिहतं क्रमकृतार्थग्रहणखेदेन परोक्षं ज्ञानमत्यन्तमाकुलं भवति । ततो
न तत् परमार्थतः सौद्ध्यम् । इदं तु पुनरनादिज्ञानसामान्यस्वभावस्योपिर महाविकाशेनाभिन्याप्य
स्वत एव न्यवस्थितत्वात्स्वयं जायमानमात्माधीनतया, समन्तात्मप्रदेशान् परमसमक्षज्ञानोपयोगीभृयाभिन्याप्य न्यवस्थितत्वात्समन्तम् अशेषद्वारापावरणेन, प्रसभं निपीतसमस्तवस्तुझेयाकारं
परमं वैश्वरूप्यमभिन्याप्य न्यवस्थितत्वादनंतार्थविस्तृतम् समस्तार्थावुसुत्सया सकलशक्तिप्रतिबंधक
कर्मसामान्यनिःक्रान्ततया परिस्पष्टप्रकाशभास्वरं स्वभावमभिन्याप्य न्यवस्थितत्वाद्विमलम्

भ्रवबोधके कारण (कर्ममलयुक्त होनेसे सगय, विमोह, विभ्रम सहित जाननेके कारण), भ्रीर (५) 'भ्रवग्रहादि सहित' होनेसे क्रमश. होनेवाले 'पदार्थग्रहणके खेदके कारण (इन कारणोको लेकर), परोक्षज्ञान ग्रत्यन्त भ्राकुल है, 'इसलिये वह परमार्थसे सुख नहीं है।

श्रीर यह प्रत्यक्षज्ञान श्रनाकुल है, क्यों कि (१) श्रनादि ज्ञानसामान्यरूप्र स्वभाव पर महा विकाससे व्याप्त होकर स्वत. ही रहनेसे 'स्वय उत्पन्न होता है,' इसलिये श्रात्माधीन है, (श्रीर श्रात्माधीन होनेसे श्राकुलता नहीं होती, (२) समस्त श्रात्मप्रदेशोमे परम प्रत्यक्ष ज्ञानोपयोगरूप होकर, व्याप्त होनेसे 'समत है', इसलिये श्रशेष द्वार खुले हुए है (श्रीर इसप्रकार कोई द्वार बन्द न होनेसे श्राकुलता नहीं होती), (३) समस्त वस्तुश्रोके ज्ञेयाकारोको सर्वथा पी जानेसे 'परमविविधतामे व्याप्त होकर रहनेसे 'श्रनन्त पदार्थोमे विस्तृत है,' इसलिये सर्व पदार्थोको जाननेकी इच्छाका श्रभाव है (श्रीर इसप्रकार किसी पदार्थको जाननेकी इच्छा न होनेसे श्राकुलता नहीं होती), (४) सकल शक्तिको रोकनेवाला कर्मसामान्य (ज्ञानमेसे) निकल जानेसे (ज्ञान) श्रत्यन्त स्पष्ट प्रकाशके द्वारा प्रकाशमान स्वभावमे व्याप्त होकर रहनेसे 'विमल है' इसलिये सम्यक्तया जानता है (श्रीर इसप्रकार सशयादि रहिततासे जाननेके कारण श्राकुलता नहीं होती), तथा (४) जिनने त्रिकालका श्रपना स्वरूप युगपत् समर्पत किया है (एक ही समय बताया है) ऐसे लोकालोकमे व्याप्त होकर रहनेसे 'श्रवग्रहादि रहित है' इसलिये क्रमश होनेवाले पदार्थ ग्रहणके

१ पदार्थप्रहरण अर्थात् पदार्थका वोध एक ही साथ न होनेपर अवग्रह, ईहा इत्यादि क्रमपूर्वक होनेसे खेद होता है। २ परमविविधता = समस्त पदार्थसमूह जो कि अनन्त विविधतामय है।

सम्यमदरोदेन, पुनष्रसम्पर्धकौसम्यक्तासम्बद्धाः केन्द्रकोष्ट्रमानिकास्य दिराहितम् समक्रार्थत्रद्वनवेद्यासकेन अस्यसं क्रानमनकृष्टं स्वति । सीम्बद्धः ॥ ४९ ॥

ज केनल ति णाण त सोक्स परिणम च सो चेन । सेदो तस्स ण भणिदो जम्हा घादी स्वयं जादा ॥ ६० ॥ पर्वेदनमिति आतं तस्सीस्य परिणम च वेष ।

वेदस्तस्य न मणितो यस्मात् पातीनि सर्व मातानि ॥ ६० ॥

भन्न को हि नाम सेदः क्रम परिणामः क्रम केरकसुवयोग्नेतिरेकः, वतः केरकस्मैकानि क्रमुक्तव न स्पात् । सेदस्मायतनानि यातिकर्माणि, न नाम केरके परिणामनात्रम् । सामै कर्माणि हि महामोद्दोत्सद्करवादुन्मक्कसद्वत्सिस्तव्युविस्मायाय परिष्केयमर्थं अस्मार्त्याने स्थ

केदका समाव है। इसप्रकार (उपरोक्त पौच कारणोंसे) प्रत्यक्षज्ञान सनाकुत है इसमिये वास्तवर्गे वह पारमार्थिक सुच है।

मार्वार्चः -- क्षायिकज्ञान-केवलज्ञान एकान्त सुसस्वरूप है।। ५१।।

भव इस भिन्नायका सड़न करते हैं कि 'केवलजानको भी परिकासके डार 'सेटका सम्भव है इसमिये केवलजान ऐकान्तिक सुक्ष नहीं है —

#### नावा ६०

अन्वपार्व:—[यत्] जो [ देवसं इति बार्न ] 'केवस' नामका जान है [ आ सीक्यं ] वह सुस है [परिचामः च ] परिजाम भी [सः क्यव ] वही है [ दश्य देवा न मिक्तः ] उसे बेद नहीं कहा है (केवसज्ञानमें सर्वज्ञदेवने देव नहीं कहा ) [वस्कर्ष्

टीन्डाः—यहाँ (वेवलज्ञानके सम्बन्धमँ), खेद क्या (२) परिज्ञाम क्या तथा (३) केवलज्ञान भीर सुक्रका स्थतिरेक (भेद) क्या कि विश्वस केवलज्ञानकी ऐकाल्यिक सुक्रस्य न हो  $^{2}$ 

१ केर्-वस्थवरः संवादः दुःसः।

परिणामयति, ततस्तानि तस्य प्रत्यर्थं परिणम्य परिणम्य श्राम्यतः खेदनिदानतां प्रतिपद्यन्ते । तद्मावात्कृतो हि नाम केवले खेदस्योद्भेदः । यत्रश्च त्रिसमयाविच्छन्नसकलपदार्थपरिच्छेद्याकारवै-श्वरूपप्रकाशनास्पदीभृतं चित्रमिचिस्थानीयमनन्तस्वरूपं स्वयमेव परिणमत्केवलमेव परिणामः, ततः क्रुतोऽन्यः परिणामो यद्द्वारेण खेदस्यात्मलाभः । यत्रश्च समस्तस्वभावप्रतिद्याताभावात्सम्रञ्च-सितनिरङ्कुशानन्तशक्तितया सकलं त्रैकालिकं लोकालोकाकारमभिन्याप्य क्रूटस्थत्वेनात्यन्तिनः-

(१) खेदके ग्रायतन (स्थान) घातिकर्म हैं, केवल परिणाम मात्र नही। घातिकर्म महामोहके उत्पादक होनेसे घतूरेकी भाँति 'ग्रतत्मे तत् बुद्धि धारण करवाकर ग्रात्माको ज्ञेयपदार्थके प्रति परिणमन कराते है, इसलिये वे घातिकर्म प्रत्येक पदार्थके प्रति परिणमन कराते है, इसलिये वे घातिकर्म प्रत्येक पदार्थके प्रति परिणमित हो-होकर थकनेवाले ग्रात्माके लिये खेदके कारण होते हैं। उनका (घातिकर्मोका) ग्रभाव होनेसे केवलज्ञानमे खेद कहाँसे प्रगट होगा ? (२) ग्रीर तीनकालरूप तीन भेद जिसमे किये जाते है ऐसे समस्त पदार्थोंकी ज्ञेयाकाररूप विविधताको प्रकाशित करनेका स्थानभूत केवलज्ञान चित्रित् दीवारकी भाँति, स्वय ही ग्रनन्तस्वरूप स्वयमेव परिणमित होता है इसलिये केवलज्ञान ही परिणाम है। इसलिये ग्रन्य परिणाम कहाँ है कि जिनसे खेदकी उत्पत्ति हो ? (३) ग्रीर, केवलज्ञान समस्त स्वभावप्रतिघातके ग्रभावके कारण निरकुश ग्रनन्त शक्तिके उल्लसित होनेसे समस्त त्रैकालिक लोकालोकके ग्राकारमे व्याप्त होकर क्रेक्ट स्थतया ग्रत्यत निष्कप है, इसलिये ग्रात्मासे ग्रभिन्न सुख-लक्षणभूत ग्रनाकुलताको घारण करता हुग्रा केवलज्ञान ही सुख है, इसलिये केवलज्ञान ग्रीर सुखका व्यतिरेक कहाँ है ?

इससे, यह सर्वथा अनुमोदन करनेयोग्य है (-आनन्दसे समत करने योग्य है ) कि 'केवलज्ञान ऐकान्तिक सुख है'।

भावार्थ:—केवलज्ञानमे भी परिणाम होते रहते हैं, इसलिये वहाँ भी थकावट हो सकती है, ग्रौर इसीलिये दुख हो सकता है, ग्रत केवलज्ञान ऐकान्तिक सुखंरूप कैसे कहा जा सकता है ? इस शकाका समाधान यहाँ किया गया है —

१ अतत्में तत्बुद्ध = वस्तु जिसस्त्ररूप न होय उसस्त्ररूप होनेकी मान्यता, जैसे कि-जडमें चेतनबुद्धि (अर्थात् जडमें चेतनकी मान्यता ) दु खमें सुखबुद्धि वगैरह। २ प्रतिघात = विद्न, रुकावट, हनन, घात। ३ कूटस्थ = सदा एकरूप रहनेवाला, अचल (केवलज्ञान सर्वथा अपरिणामी नहीं है, किन्तु वह ज्ञेयसे दूसरे ज्ञेयके प्रति नहीं बदलता—सर्वथा तीनों कालके समस्त ज्ञेयाकारोंको जानता रहता है, इसिलये उसे कूटस्थ कहा है )

प्रकर्म व्यवस्थितरमञ्जाहरूतां हीस्पवसम्बद्धामारमनोऽम्पतिरक्षां विद्यार्थः सीरूपम् । ततः इतः केरकसुक्वार्ट्यतिरेकः । नतः सर्वेदा केनर्ड नीवस् ॥ ६० ॥

नव पुनरपि केनसस्य सुवस्यक्रकां निकायन्तुवसंहरति---णाण अत्यंतगयं लोयालोएस वित्यदा दिद्री । णट्ठमणिट्टसब्वं इट्टपुण जंतुतं लद्धः॥६१॥ शानमर्थान्तगर्वं लोकासोकेष् विस्तृता दृष्टिः । नष्टमनिष्टं सर्विमिष्टं युनयतु तन्त्रसम्बद्धः॥ ६१ ॥

(१) परिणाम मात्र बकाबट या दुःखका कारण नहीं है किन्तु वातिककी निमित्तसे होनेवाला परोन्मुस परिचाम बकावट या दु सका कारण है। केवनसीपुर्वे मातिकर्म प्रविद्यमान है इसलिये वहाँ यकावट या दूस नहीं है। (२) केवस्थान स्वय ही परिणमनशीस है परिणमन केवलज्ञानका स्वरूप ही है उपाधि नहीं । वर्षि परिणामका नाश हो जाये तो केवलज्ञानका ही नाश हो जाये । इसप्रकार परिणाम केवलज्ञानका सहज स्वरूप है इसलिय केवलज्ञानको परिणामके द्वारा वेद नहीं हैं। सकता-नहीं होता। (३) केवसभान समस्त प्रकालिक सोकालोकके धाकारकी (समस्त पदार्भोके त्रकालिक झेयाकार समृहको सबदा प्रडोलक्पसे बानता हुआ प्रस्थन्त निष्कप स्थिर प्रकृष्ध-प्रनाकुत है ग्रीर प्रनाकुल होनेसे सु**बी है-सुकारवरून** है क्योंकि धनाकुसता सुसका ही लक्षण है। इसप्रकार केवलझान **धीर धस्***वता* - मनाकुमता मिश्र नहीं है इसलिय नेवलज्ञान और सूच भिन्न नहीं हैं।

इसप्रकार १ वातिकमोंके अभावने कारण २ परिशमन कोई उपाधि न होनेबे भौर ३ केबसहान निष्कप-स्थिर मनाकुल होनेसे केबसहान सक्तरकरूप ही है।।६०॥

धव पुनः केवसञ्चान मुक्तस्वरूप है यह निरूपण करते हुए उपवंहार करते हैं —

#### माथा ६१

कनवार्षः —[ शर्न ] प्राप्त [ अर्थान्यवर्ग ] पदार्थोन पारको प्राप्त है [ रहिः ] भीर दर्जन [ कोक्सकोडेन विस्तृता ] सोकालाकमें विस्तृत है [ सर्व ननिर्व ] सर्व नेन शास्त्रमाला ]

स्वभावप्रतिघाताभावहेतुकं हि सौख्यम् । आत्मनो हि दृशिज्ञप्ती स्वभावः तयोलेंकालोक-विस्तृतत्वेनार्थान्तगतत्वेन च स्वच्छन्द् विजृम्भितत्वाद्भवति प्रतिघाताभावः । ततस्तद्धेतुकं सौख्यमभे-द्विवक्षायां केवलस्य स्वरूपम् । किंच केवलं सौख्यमेव, सर्वानिष्टप्रहाणात् । सर्वेष्टोपलम्भाच । यतो हि केवलावस्थायां सुखप्रतिपचिविषक्षभृतस्य दुःखस्य साधनतासुपगतमज्ञानमखिलमेव प्रणश्यति, सुखस्य साधनीभृतं तु परिपूर्ण ज्ञानसुपजायेत । ततः केवलमेव सौख्यमित्यलं प्रपञ्चेन ॥ ६१ ॥

अथ केविलनामेव पारमार्थिकसुखमिति श्रद्धापयति—

# णो सद्दहंति सोक्खं सुहेसु परमं ति विगदघादीणं । सुणिदूण ते अभव्वा भव्वा वा तं पडिच्छंति ॥ ६२ ॥

ग्रनिष्ट [नष्टं ] नष्ट हो चुका है, [पुनः ] ग्रौर [यत् तु ] जो [इष्ट ] इष्ट है [तत् ] वह सब [लब्धं ] प्राप्त हुग्रा है। (इसिलये केवलज्ञान सुखस्वरूप है)

टीका:—सुखका कारण स्वभावप्रतिघातका ग्रभाव है। ग्रात्माका स्वभाव दर्शन-ज्ञान है, (केवलदशामे) उनके (दर्शन ज्ञानके) प्रतिघातका ग्रभाव है क्योंकि दर्शन लोकालोकमे विस्तृत होनेसे ग्रीर ज्ञान पदार्थोंके पारको प्राप्त होनेसे वे (दर्शन-ज्ञान) स्वच्छन्दता पूर्वक (स्वतत्रता पूर्वक बिना ग्रकुश, किसीसे बिना दबे) विकसित है (इसप्रकार दर्शन-ज्ञानरूप स्वभावके प्रतिघातका ग्रभाव है) इसलिये स्वभावके प्रतिघातका ग्रभाव जिसका कारण है ऐसा सुख ग्रभेदविवक्षासे केवलज्ञानका स्वरूप है।

(प्रकारान्तरसे केवलज्ञानकी सुखस्वरूपता बतलाते है —) ग्रीर, केवलज्ञान सुख ही है क्योंकि सर्व ग्रनिष्टोका नाज्ञ हो चुका है ग्रीर सम्पूर्ण इष्टकी प्राप्ति हो चुकी है। केवल ग्रवस्थामे, सुखोपलब्धिके विपक्षभूत दुखोके साधनभूत ग्रज्ञानका सम्पूर्णतया नाज्ञ हो जाता है ग्रीर मुखका साधनभूत परिपूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिये केवल ही मुख है। प्रपञ्च (ग्रधिक विस्तारसे) क्या पूरा पडे ?।। ६१।।

श्रव, यह श्रद्धा कराते है कि केवलज्ञानियोको ही पारमार्थिक मुख होता है — १२ नजर्वित सीक्ष्मं सुलेवु परममिति विवक्षातिकात् । भूत्वा ते जमस्या मध्या वा तत्वतीष्कन्ति ॥ ६९ ॥

इष्ट सम् स्वमानप्रतिवातादाङ्गतलाच मोहनीवादिकर्मवास्वास्त्रिनां हुक्कक्षेत्रणकाः मार्विकी मुक्तमिति कृदिः । केनस्तिनां तु नमवतां प्रतीचवातिकर्मवां स्वक्रकारिकराक्षकार्यः । इस्त्याच यथोदितस्य देतीस्त्रमणस्य च सद्भावास्त्रासम्बद्धिः मुक्तमिति अदेवव् । किर्वेतं केव अद्भानमस्ति ते स्वस्तु मोसमुक्तमुवायानपुरवर्तितो स्वन्युष्णास्मोनारमेवानव्याः वस्ववित । वै

#### गांचा ६२

मन्त्रपार्थं — '[विगतपातिनां] जिनके पातिकर्म नष्ट होसवे हैं, उनका [सीक्सें] मुख [सुक्षेत्र पर्स] (सव) मुखोंमें उत्कृष्ट है [शित भूत्वा] यह पुनकर [न अर्थित ] जो श्रद्धा नहीं करते [ते अस्था] वे ध्रमस्य हैं [क्ल्का को प्रे धोर मध्य [तत् ] उसे [प्रतीष्क्रन्ति ] स्वीकार (ध्रावर) करते हैं—उसकी नड़ा करते हैं।

टीका — इस लोकम माहनीयकादिकमंत्रालवालों स्वभाव प्रतिवातक कारण भीर आकुलताके कारण मुलाभाम होने पर भी उस मुलाभासको 'लुक कहतेकी प्रपारमाधिक रूदि है धौर जिनके प्रातिकम नष्ट हो चुके हैं ऐसे केवसीमनवालके, स्वभावप्रतिवातके प्रभावक कारण थीर प्रनाहुलताके कारण मुलके यक्कोल कारणका थीर 'लक्षणका मद्भाव होनम पारमाधिक मुल है — यह थदा करने सोल्य है। जिन्हें ऐसी थदा नहीं है व मोधसुलक मुशपानसे हूर रहनेवाके प्रभव्य मृत्वक्षणके स्वात्ममहको हो देलते (प्रनुभव करते) हैं। और जा उस व्यवको इसीस्वय स्वीकार (थदा) करते हैं व गिवधी (मासलक्षम) के भाजन ग्रामसभस्य है भीर को भाग जाकर स्वीकार करते हैं व गिवधी (मासलक्षम) के भाजन ग्रामसभस्य है भीर को भाग जाकर स्वीकार करते हैं व गिवधी (मासलक्षम) के भाजन ग्रामसभस्य है भीर को भाग जाकर स्वीकार करते हैं व गिवधी (मासलक्षम) के भाजन ग्रामसभस्य है भीर को भाग जाकर स्वीकार करते हैं व गिवधी (मासलक्षम) के भाजन ग्रामसभस्य है भीर को भाग जाकर स्वीकार करते हैं व गिवधी (स्वात्म क्षा स्वाव्य स्वीकार करते हैं व गिवधी (स्वात्म क्षा स्वाव्य स्वीकार क्ष्य स्वाव्य स्वाव्

भाषार्व — नवसीमगवानत ही पारमाधिक मुल है यह बचन मुनकर वो कभी इसका स्वीकार—धादर—धादा नहीं करत व बभी मोक्ष प्राप्त नहीं करते वे समस्य हैं। या उपराक्त बचन मुनकर सतरगस उसकी श्रदा करत है व ही मोझको

१. मुलका कारल स्थाप प्रतिपानका अभाव है। । मुलका लक्षण अनाकृतता है।

तेन शास्त्रमाला ]

पुनिरदिमिदानीमेव वचः प्रतीच्छन्ति ते शिवश्रियो भाजनं समासन्नभव्याः भवन्ति । ये तु पुरा प्रतीच्छन्ति ते तु दूरभव्या इति ॥ ६२ ॥

अथ परोक्षज्ञानिनामपारमार्थिकमिन्द्रियसुखं विचारयति-

मणुत्रासुरामरिंदा अहिद्दुदा इन्दियेहिं सहजेहिं। असहंता तं दुक्खं रमंति विसएसु रम्मेसु ॥ ६३ ॥

> मनुजासुरामरेन्द्राः श्रमिद्रुता इन्द्रियैः सहजैः । श्रसहमानास्तदुःखं रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ६३ ॥

अमीषां प्राणिनां हि प्रत्यक्षज्ञानाभावात्परोक्षज्ञानम्प्रपस्पतां तत्सामग्रीभृतेषु स्वरसत एवेन्द्रियेषु मैत्री प्रवर्तते । अथ तेषां तेषु मैत्रीम्रपगतानामुदीर्णमहामोहकालानलकविलतानां तप्तायोगोलानामिवात्यन्तमुपाचतृष्णानां तदुःखवेगमसहमानां व्याधिसात्म्यताम्रपगतेषु रम्येषु

प्राप्त करते है। जो वर्तमानमे श्रद्धा करते है वे ग्रासन्नभव्य है ग्रौर जो भविष्यमे श्रद्धा करेगे वे दूरभव्य है। ६२।।

ग्रब, परोक्षज्ञानवालोके ग्रपारमाधिक इन्द्रियसुखका विचार करते है —

## गाया ६३

अन्वयार्थः — [ मनुजासुरामरेन्द्राः ] मनुष्येद्र ( चक्रवर्ती ) अप्रुरेन्द्र और सुरेन्द्र [ सहजैः इन्द्रियैः ] स्वाभाविक ( परोक्षज्ञानवालोको जो स्वाभाविक है ऐसी ) इन्द्रियोसे [ अभिद्रुताः ] पीडित वर्तते हुए [ तद् दुःखं ] उस दुखको [ अमहमानाः ] सहन न कर सकनेसे [ रम्येषु विषयेषु ] रम्य विषयोमे [ रमन्ते ] रमण करते है ।

टीका:—प्रत्यक्षज्ञानके ग्रभावके कारण परोक्षज्ञानका ग्राश्रय लेनेवाले इन प्राणियोको उसकी (परोक्षज्ञानकी) सामग्रीरूप इन्द्रियोके प्रति निजरससे (स्वभावसे) ही मैत्री प्रवर्तती है। उन इन्द्रियोके प्रति मैत्रीको प्राप्त उन प्राणियोको, उदयप्राप्त महामोहरूपी कालाग्निने ग्रास बना लिया है, इसलिये तप्त लोहेके गोलेकी भाँति (जैसे गरम किया हुग्रा लोहेका गोला पानीको शीघ्र ही सोख लेता है) ग्रत्यन्त तृष्णा उत्पन्न हुई है, उस दुखके वेगको सहन न कर सकनेसे उन्हे व्याधिके प्रतिकारके समान (रोगमे थोडासा ग्राराम जैसा ग्रनुभव करानेवाले उपचारके

विषयेषु रतिस्प्यापते । ततो स्वाक्तिसानीयत्वादिनिह्यार्चा न कवस्थानां पारमार्थिकं सौक्यकः ॥ ६३ ॥

12

मध पार्वादिन्त्रियाणि वाक्त्स्यक्रवादेव दुःखमेवं विवर्कवि---

जेसिं विसयेष्ठ रदी तेसिं दुक्ख वियाण सन्मावं। जह त ण हि सन्भाव वावारो एत्यि विसयत्वं॥ ६४ ॥

> येर्पा विषयेषु रतिस्तेर्पा दुःश्वं विज्ञानीहि स्वायावस् । पदि तस हि स्वभावो स्वापारो नास्ति विषवार्थस् ॥ ९४ ॥

वेशो बीवदवस्थानि इतकानीन्द्रियाणि, न नाम वेशायुपाणिकस्ययं दुष्क्यः । विश्व व्या-मारिकमेव, विषयंत्र रतेरवलोकनात् । जवलोक्यते हि तेशो स्वय्येरवस्य करेलुह्यकेवस्यस्य इत, सक्तरस्य विकासियस्याद इत, इन्दिरस्य संकोयस्यक्रस्यन्त्रावीत् इत, व्यवस्य

ममान ) रम्य विषयांग रति उत्तक्ष होती है। इससिये इन्तियाँ स्थापि समान होनेचे भौर विषय स्थापिके प्रतिकार समान होनेसे छचस्योंके पारमाधिक सुस नहीं है।। ६६ म

भव जहाँ तक इन्द्रियाँ हैं वहाँ तक स्वभावने ही दु**ल ई वह स्वास्ते** निस्त्रित करन है —

#### माचा ६४

मन्यायं:—[वेषां] जिन्ह [विषयेषु रितः] विषयोमें रिति है [तेषां] वर्षे [कृष ] दुल [स्वामाय] स्वामायिक [विज्ञानीहि] जाना [हि] वर्षोकि [यदि ] यदि [तक्] वह दुल [स्वमायं व]स्वभाय कहो तो [विषयायं] विक्यायंत्रें [स्वाबार]स्यापार [व मस्ति] नहा।

शैका'—जिनना इन (निकार निष्य ) रिष्टमी जीवित है उन्हें उपाधिक कारण (बाग्र समागति कारण भीपाधिक ) हल नहीं है किन्तु स्थामाधिक ही है क्वांचि उनकी विषयाम रित देवी जाती है। जस-हात्री हिम्मीमणी बुहुनीके करौर-स्थापी भार ममली बसीम प्रस हुए मांसव स्वारची भार भ्रमर बार हा जानेवाल क्यानव मथकी भार पत्रा रीणवकी ज्यातिव स्थापी भार भीर हिर्म विकासीक समावव स्थापी भार पीर हरूम विकासीक समावव स्थापी भार रीजा हए दिल्ला वित है उसीप्रवार हिन्सार रिज्यवदनाक स्थापन स्वारची भार रीजा हए दिल्ला वित है उसीप्रवार हिन्सार रिज्यवदनाक स्थापन स्वारची भार रीजा हुए दिल्ला वित है उसीप्रवार हिन्सार रिज्यवदनाक स्थापन स्वारची भार रीजा हुए दिल्ला वित है उसीप्रवार हिन्सार स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

प्रदीपाचीरूप इव, कुरङ्गस्य मृगयुगेयस्वर इव, दुर्निवारेन्द्रियवेदनावशीकृतानामासम्निवातेष्विप विषयेष्वभिपातः। यदि पुनर्न तेषां दुःखं स्वाभाविकमभ्युपगम्येत तदोपशांतशीतज्वरस्य संस्वेदनिमव, प्रहीणदाहज्वरस्यारनालपरिषेक इव, निवृत्तनेत्रसंरम्भस्य च वटाचूर्णावचूर्णनिमव, विनष्टकर्णशूलस्य वस्तमूत्रपूरणिमव, रूढत्रणस्यालेपनदानिमव, विषयव्यापारो न दृश्येत। दृश्यते चासौ। ततः स्वभावभूतदुःखयोगिन एव जीवदिन्द्रियाः परोक्षज्ञानिनः ॥ ६४ ॥

अथ मुक्तात्मसुखप्रसिद्धये शरीरस्य सुखसाधनतां प्रतिहन्ति—

वशीभूत होते हुए वे लोग वास्तवमे, जो कि विषयोका नाश ग्रित निकट है (ग्रर्थात् विषय क्षणिक है) तो भी विषयोकी ग्रोर दौडते दिखाई देते है । ग्रौर यदि 'उनका दुख स्वाभाविक है' ऐसा स्वीकार न किया जाये तो जैसे—जिसका शीतज्वर उपशात होगया है, वह पसीना ग्रानेके लिये उपचार करता तथा जिसका दाह्य ज्वर उतर गया है वह कांजीसे शरीरके तापको उतारता तथा जिसकी ग्रांखोका दुख दूर होगया है वह वटाचूर्ण (शख इत्यादिका चूर्ण) ग्रांजता तथा जिसका कर्णशूल नष्ट होगया हो वह कानमे फिर बकरेका मूत्र डालता ग्रौर जिसका घाव भर जाता है वह फिर लेप करता दिखाई नहीं देता—इसीप्रकार उनके विषय व्यापार देखनेमे नहीं ग्राना चाहिये, किन्तु उनके वह (विषयप्रवृत्ति) तो देखी जाती है। इससे (सिद्ध हुग्रा कि) जिनके इन्द्रियाँ जीवित है ऐसे परोक्षज्ञानियोके दुख स्वाभाविक ही है।

भावार्थ:—परोक्षज्ञानियोके स्वभावसे ही दुख है क्यों कि उनके विपयोमें रित वर्तती है। कभी कभी तो वे ग्रसह्य तृष्णाकी दाहसे (तीव्र इच्छारूपी दुखके कारण) मरने तककी परवाह न करके क्षणिक इन्द्रियविषयोमें कूद पडते हैं। यदि उन्हें स्वभावसे ही दुख न हो तो विषयोमें रित ही न होनी चाहिये। जिसके शरीरका दाह—दुख नष्ट होगया हो वह बाह्य शीतोपचारमें रित क्यों करेगा? इससे सिद्ध हुग्रा कि परोक्षज्ञानियोके दुख स्वाभाविक ही है।। ६४।।

श्रव, मुक्त श्रात्माके सुखकी प्रसिद्धिके लिये, शरीर मुखका साधन है, इसका खडन करते है। (सिद्ध भगवानके शरीरके बिना भी सुख होता है यह बात स्पष्ट समभानेके लिये, ससारावस्थामे भी शरीर सुखका इन्द्रियसुखका साधन नहीं है, यह निश्चित करते है)—

- व्यवस्थार - [ पप्पा इट्टे विसये फासेर्डि समस्सिदे सहावेख ।

14

पर्या २६ विसर्व भारतह समास्त्र सहावच । परियममाणो अप्पा सयमेव सुद्धं न इवदि देहो ॥ ६५ ॥

त्राप्तेदान् विवयान् स्वर्धेः समात्रितान् स्वक्षवेतः । वरिकामान बारमा स्वर्धेन सुसै न स्वति वेदः ॥ ६॥ ॥

नस्य सन्त्रात्मनः सश्रीराक्त्वावानि व श्रीतं शुक्तस्यवायसम्बन्धां परकारः यवस्तदापि पीवोन्नचकरसैरिव प्रकृष्टमोद्दकवर्तिमिरिन्दिवैविवेऽस्थास्त्रीमदा इति स्रवेण विकास विवविद्यसमिपीनक्षितामनुस्करनुष्कश्चर्षास्त्रसेणारि सन्तर्यकर्तीर्थास्त्रकेन विकासस्य

#### वावा ६४

अन्तरार्थः—[ स्वर्धेः समाधितान् ] स्पर्धनादिक इन्द्रियाँ जिनका धासन केवी है ऐसे [ इष्टान् विवशन् ] इस्ट विपयोंको [ शाप्त ] पाकर [ स्वक्रवेन ] ( प्रपने वयुद्ध ) स्वनावसे [ विरागमानः ] परिणमन करता हुमा [ नारवा ] धारमा [ स्वववेन ] स्वर्षे ही [ सुस्त ] मुलरूप ( इन्द्रियमुक्तरप ) होता है [ देश व क्वि ] देश पुचरून नहीं होती।

रीका —वास्तवमें इस भारमाने लिये सशरीर भवस्वामें भी सरीर कुलका सामन हो ऐसा नहीं दिलाई देता क्योंकि तब भी मानों उत्यादवनक मिरान्य पान किया हो एसी प्रवस मोहके वश वर्तनेवाली 'यह (विषय) हुमें इस्ट हैं इसप्रकार विपयोंकी भार दौडती हुई इन्द्रियोंके द्वारा भ्रसमीचीन (भ्रवोच्च) परिणतिका भ्रतुमव करनमें जिसकों शिक्षकों उत्कृष्टता (परम कुद्धता) कक वह है ऐसे भी (भ्रपन) ज्ञान-र्यान-वीर्यारमक स्वभावमें जा कि (मुखकों) निक्चक-कारणस्य है—परिजमन करता हुमा यह भारमा स्वयमेव मुकल्बकों प्राप्त करता है (मुखकं होता है) भीर गरीर तो भवेतन ही है इस्विये मुकल्बपिकिशा निक्चक न शता हुमा किचित् मात्र भी सुकरकों प्राप्त नहीं करता ।

आवाद:---मणरीर प्रवस्थाम भी धारमा ही मुख्यप (इन्द्रिय मुख्यव) परिचतिमं परिजयन करता है दारीर नहीं इसमिय नगरीर घवस्थाम भी मुख्य

१ इतिहबसुम्बन्द परिम्नुशम करमेवाने आहंमाची कान, १मन, वीर्वामक समावकी उत्तरह स्वीक रूक गई है अर्थाल समाव अग्रह होगा है।

मुपागतेन स्वभावेन परिणममानः स्वयमेवायमात्मा सुखतामापद्यते । शरीरं त्वचेतनत्वादेव सुखत्वपरिणतेर्निश्चयकारणतामनुपगच्छन जातु सुखतामुपहौकत इति ॥ ६५ ॥

अथैतदेव दृढयति—

## एगंतेण हि देहो सुहं ण देहिस्स कुणदि सग्गे वा । विसयवसेण दु सोक्खं दुक्खं वा हवदि सयमादा ॥ ६६ ॥

एकान्तेन हि देहः सुखं न देहिनः करोति स्वर्गे वा । विषयवशेन तु सौख्यं दुःखं वा भवति स्वयमात्मा ॥ ६६ ॥

अयमत्र सिद्धांतो यद्दिन्यवैक्रियिकत्वेऽपि शरीरं न खलु सुखाय कल्प्येतेतीष्टानामनिष्टानां वा विषयाणां वशेन सुखं वा दुःखं वा स्वयमेवात्मा स्यात् ॥ ६६ ॥

निश्चय कारण म्रात्मा ही है, म्रर्थात् इन्द्रियसुखका भी वास्तविक कारण म्रात्माका ही म्रशुद्ध स्वभाव है। म्रशुद्ध स्वभावमे परिणमित म्रात्मा ही स्वयमेव इन्द्रिसुखरूप होता है। उसमे शरीर कारण नहीं है, क्योंकि सुखरूप परिणित म्रीर शरीर सर्वथा भिन्न है इसलिये सुख म्रीर शरीरमे निश्चयसे किचित्मात्र भी कार्य कारणता नहीं है।। ६५।।

ग्रब, इसी बातको दृढ करते है —

## गाथा ६६

अन्वयार्थः—[एकान्तेन हि ] एकातसे अर्थात् नियमसे [स्वर्गे वा ] स्वर्गमे भी [देहः ] शरीर [देहनः ] शरीरी (आत्माको ) [सुखं न करोति ] मुख नही देता [विषयवशेन तु ] परन्तु विषयोके वशसे [सौरूयं दुःखं वा ] सुख अथवा दु खरूप [स्वयं आत्मा भवति ] स्वय आत्मा होता है ।

टीका:— यहाँ यह सिद्धात है कि—भले ही दिव्य वैकियिकता प्राप्त हो तथापि 'शरीर सुख नही दे सकता' इसलिये, ग्रात्मा स्वय ही इष्ट ग्रथवा ग्रनिष्ट विषयोके वशसे सुख ग्रथवा दु खरूप स्वय ही होता है।

भावार्थः—शरीर सुख दुख नहीं देता। देवोका उत्तम वैकियिक शरीर सुखका कारण नहीं है, ग्रीर नारिकयोका शरीर दुखका कारण नहीं है। ग्रात्मा स्वय ही इष्ट ग्रनिष्ट विषयोके वश होकर सुख-दुखकी कल्पनारूपमे परिणमित होता है॥ ६६॥

नवारमन स्वयमेव सुक्वरिजानककियोजिलाहिक्याणावकिकिकारले

तिमिरहरा जड़ दिट्टी जलस्य दीवेण णत्वि कावन्यं। तह सोक्स सयमादा विसया किं तत्य क्रव्वंति ॥ ६७ ॥ तिमिरहरा वृद्धि दृष्टिबेनस्य होचेन वास्ति वर्तप्यकः। तवा सौक्ष्मे स्वयमात्मा विक्वाः किं तत्र क्रमेन्ति ॥ ६७ ॥

यथा हि केनोपिककंपराणां यक्षपः स्वयंत्रेय विभिन्नविकरणविकतिस्त्रायः प्रवर्तेन प्रदीपप्रकाशादिना कार्ये. प्रवसस्यातमनः संसारे प्रच्ये वा स्वयंत्रेय स्वयंत्रेय स्वयंत्रेय स्वयंत्रेय मानस्य सुलसाधनिधया अनुवैर्धभाष्यास्यमाना अपि निष्याः 🚳 हि बाव हुई। ॥ ६७ 🕊

भव भारमा स्वय ही भूसपरिणामकी शक्तिबासा है इससिबे विकासि भकिषित्नरता बतलाते हैं --

#### माषा ६७

मन्त्रवार्थं --[ यदि ] यति [ जनस्य रहिः ] प्राणीकी दृष्टि [ विकारका ] तिमिरनाशक हो तो दियन नास्ति कर्नर्थ | वीपकसे कोई प्रयोजन नहीं है, क्याँच् दीपक कुछ नहीं कर सकता [ तथा ] इसीप्रकार (जहाँ ) [ शह्मा ] झारमा [ स्वर्ष ] स्वय [मीफर्न] सुक्तरूप परिणमन करता है [तत्र ] वहाँ [विस्ताः] विक् किं वर्षेन्ति विश्वाकर सकते हैं ?।

टीडा'-- जस किन्हीं नियाचरीके (उल्क बिल्की इत्यादि ) नेत्र स्वयके भ्रत्यकारको मध्य करनकी शक्तिवाले होते हैं इसलिये उन्हें भ्रथकार नाशक स्ववास बाल शीपक प्रकाशादिसे कोई अयाजन नहीं हाता ( उन्हें दीपक-प्रकास कुछ नहीं करता, ) इमीप्रकार-भवपि भन्नानी विषय मुलक साधन है ऐसी बुढिके हारा व्यर्व ही विषयाका मध्याम माश्रम करते हैं तथापि-ससारमें या मुक्तिमें स्वयमेव तुवान परिश्रमित इस भारमाना विषय नया कर सकते हैं ?

**क्रवार्थ** — समारमं या माक्षमं भारमा अपने भाप ही मूल्कर परिवर्तित हाता है उसम विषय धरिवित्वर हैं सर्वात कुछ नहीं कर सकते। सज्ञानी विषयाचा मृतका नारन मानकर मार्च ही उनका सवसंबन नेते हैं ॥ ६७ ॥

अथात्मनः सुखस्वमावत्वं दृष्टान्तेन दृढयति—

तैन शास्त्रमाला ]

सयमेव जहादिचो तेजो उगहो य देवदा णभूसि।

सिद्धो वि तहा णाणं सुहं च लोगे तहा देवो ॥ ६८ ॥

स्वयमेव यथादित्यस्तेजः उष्णश्च देवता नभसि । सिद्धोऽपि तथा ज्ञानं सुखं च होके तथा देवः ॥ ६८ ॥

यथा खलु नभिंस कारणान्तरमनपेश्येव स्वयमेव प्रभाकरः प्रभृतप्रभाभारभास्वरस्वरूप-विकस्वरप्रकाशशालितया तेजः, यथा च कादाचित्कौष्ण्यपरिणतायःपिण्डविन्तर्यमेवौष्ण्यपरि-णामापन्नत्वादुष्णः, यथा च देवगितनामकर्मोदयानुवृत्तिवशवर्तिस्वभावतया देवः। तथैव लोके ग्रव, ग्रात्माका सुखस्वभावत्व दृष्टात देकर दृढ करते है —

गाया ६८

\_

अन्वयार्थ:—[यथा] जैसे [नभिस ] ग्राकाशमे [आदित्यः] सूर्य [स्वयमेव] ग्रापने ग्राप ही [तेजः] तेज [उष्णः] उष्ण [च] ग्रीर [देवता] देव है [तथा] उसीप्रकार [लोके] लोकमे [सिद्धः अपि] सिद्धः भगवान भी (स्वयमेव) [ज्ञानं] ज्ञान [सुखंच] मुख [तथा देवः] ग्रीर देव है।

टीका:—जैसे ग्राकाशमे ग्रन्य कारणकी ग्रपेक्षा रखे बिना ही सूर्य (१) स्वयमेव ग्रत्यधिक प्रभा समूहसे चमकते हुए स्वरूपके द्वारा विकसित प्रकाशयुक्त होनेसे तेज है, (२) कभी 'उष्णतारूप परिणमित लोहेके गोलेकी भाँति सदा उष्णता—परिणामको प्राप्त होनेसे उष्ण है, ग्रौर (३) देवगतिनामकर्मके धारावाहिक उदयके वगवर्ती स्वभावसे देव है, इसीप्रकार लोकमे ग्रन्य कारणकी ग्रपेक्षा रखे बिना ही भगवान ग्रात्मा स्वयमेव ही (१) स्वपरको प्रकाशित करनेमे समर्थ निर्वितथ (–सच्ची) ग्रनन्तशक्तियुक्त सहज सवेदनके साथ तादात्म्य होनेसे ज्ञान है, (२) ग्रात्मतृष्तिसे उत्पन्न होनेवाली जो 'परिनिवृ क्ति है, उससे प्रवर्तमान ग्रनाकुलतामे सुस्थितताके कारण सौख्य है, ग्रौर (३) जिन्हे ग्रात्मतत्वकी उपलब्धि निकट है

१ जैसे लोहेका गोला कभी उष्णतापरिणामसे परिणमता है वैसे सूर्य सदा ही उष्णतापरिणामसे परिणमा हुआ है। २ परिनिर्वृत्ति = मोत्त, परिपूर्णता, अन्तिम सम्पूर्ण सुख (परिनिर्वृत्ति आत्म तृप्तिसे होती है, अर्थात् आत्मतृप्तिकी पराकाष्टा ही परिनिर्वृत्ति है।

कारणान्तरमनपेहपैद स्वयमेच मगदानासमापि

. सब अस दरिजामाविकारप्रारम्मः ।

16

मवेन्द्रियशुक्तस्वक्षपविचारश्चमक्रममाणस्वस्ताचनस्वक्षप्रश्चस्ववि---

देवदजिदगुरुपूजासु चेव दाणिम्म वा सुसीलेसु । उववासादिस रची सुरोवभोगणगो भण्या ॥ ६६ ॥

> देक्तायतिगुरूप्तायु चैव दाने वा सुन्नीलेषु । उपवासादिषु रक्तः श्वमोपयोगारमक मारमा ॥ ६९ ॥

ऐसे बुधजनोंके मनरूपी 'शिलास्तम्ममें जिसकी भ्रतिगय 'सृति स्तृति उत्कीमं है ऐसा दिव्य भारमस्वरूपवान होनेसे देव है। इसलिये इस भारमाको सुक्रसावनावासके विषयोंसे वस हो।

भगवार्थ:—सिद्ध भगवान किसी बाह्य कारणकी घपेकाके विना घपने धान ही स्वपरप्रकाशक कानरूप हैं भनन्त धारिमक भानन्तरूप हैं भौर घाँचरण विव्याद्याद्यां हैं।सिद्ध भगवानकी भारित ही सब जीवाँका स्वभाव है इसिनये सुझार्थी वीवाँको विषयालम्बी भाव छोडकर निरासम्बी परमानन्य स्वभावरूप परिकर्ण करना चाहिये।

— इसप्रकार यह मानन्द भविकार पूर्ण हुमा —

— अ अब, यहाँ शुभ परिणामका अधिकार पारम्भ होता है अ

भव इन्त्रियसुक्तस्यम्प सम्बन्धी विचारको सेकर उसके सामनका (शुभोपयोगका)स्वरूपकहत है—

माथा ६९

अन्यपार्च — [देवतापितगुरून्आसः] देव गुरु और सितकी पूजार्मे [दाने व वर्ष]

१ पन्यरके बर्ममें । २. युवि – प्रिक्ता; मञ्चता; महिमा (गव्यवर रे**करि गुवनमोठे नव<sup>र्ने</sup>** स्वास्थलकपकी रिक्ताका लागिमान सर्वार्ज होतना है।

यदायमात्मा दुःखस्य साधनीभूतां द्वेषरूपामिन्द्रियार्थानुरागरूपां चाशुभोषयोगभूमिकामित-क्रम्य देवगुरुयतिप्जादानशीलोपवासप्रीतिलक्षणं धर्मानुरागमङ्गीकरोति तदेन्द्रियसुखस्य साधनी-भृतां श्रुभोपयोगभृमिकामधिरूढोऽभिलप्येत ॥ ६९॥

अथ शुभोपयोगसाध्यत्वेनेन्द्रियसुखमाख्याति—

जुत्तो सुहेण आदा तिरियो वा माणुसो व देवो वा। भूदो तावदि कालं लहदि सुहं इन्दियं विविहं ॥ ७० ॥

युक्तः शुभेन आत्मा तिर्यग्वा मानुषो वा देवो वा। भृतस्तावत्कालं लभते सुसमैन्द्रियं विविधं।। ७०॥

तथा दानमे [ सुशीलेषु वा ] एव सुशीलोमे [ उपवासादिषु ] श्रौर उपवासादिकमे [ रक्तः आतमा ] लीन आतमा [ शुभोपयोगातमकः ] शुभोपयोगातमक है।

टीकाः--जब यह आत्मा दु खकी साधनभूत द्वेषरूप तथा इन्द्रिय विषयकी श्रनुरागरूप श्रशुभोपयोग भूमिकाका उल्लघन करके, देव-गुरु-यतिकी पूजा, दान, शील श्रोर उपवासादिकके प्रीतिस्वरूप धर्मानुरागको श्रगीकार करता है तब वह इन्द्रिय-सुखकी साधनभूत शुभोपयोगभूमिकामे स्रारूढ कहलाता है।

भावार्थः सर्व दोप रहित परमात्मा देव है, भेदाभेद रत्नत्रयके स्वय श्राराधक तथा उस श्राराधनाके श्रर्थी श्रन्य भव्य जीवोको जिनदीक्षा देनेवाले गुरु है, इन्द्रियजय करके शुद्धात्मस्वरूपमे प्रयत्न परायण यति है। ऐसे देव, गुरु, यतिकी त्रथवा उनकी प्रतिमाकी पूजामे, स्राहारादिक चतुर्विधदानमे एव शास्त्रोदित शीलव्रतोमे तथा उपवासादिक तपमे प्रीतिका होना धर्मानुराग है। जो ग्रात्मा द्वेषरूप ग्रीर विषयानुरागरूप श्रशुभोपयोगको पार करके धर्मानुरागको ग्रगीकार करता है वह शुभोपयोगी है।। ६६।।

म्रब, इन्द्रिय सुखको शुभोपयोगके साध्यके रूपमे कहते है —

## गाथा ७०

अन्वयार्थः — [ शुभेन युक्तः ] शुभोपयोग युक्त [ आत्मा ] ग्रात्मा [ तिर्थक् वा ] तिर्यंच [ मानुषः वा ] मनुष्य [ देवः वा ] ग्रथवा देव [ भूतः ] होकर [ तावत्कालं ] उतने समय तक [ विविधं ] विविध [ ऐन्द्रियं सुखं ] इन्द्रिय सुख [ लभते ] प्राप्त

भयमारमेन्द्रियस्यसायनीभवस्य हमोपयोजस्य देवत्वयमिकानामन्यतमां सुमिकामबाष्य वावत्कासंवविष्ठते।

ममामादयतीति ॥ ७० ॥

अधैवमिन्द्रियसस्मारिकस्य दःस्त्ये विश्वपति---

सोक्खं सहावसिद्ध णत्यि सुराणं पि सिद्धमुवदेसे । ते देहवेदणहा रमति विमएस रम्मेस ॥ ७१ ॥

> सौरूपं स्वमावसिद्ध नास्ति सराजामवि सिद्धप्रदेखे । ते देहकेदनार्वा रमन्ते विषकेत रम्बेद्ध ॥ ७१ ॥

इन्द्रियस्त्रमाञ्जेष हि प्रधाना दिशीकसः, तेषामपि स्थामानिकं न सह श्रवमस्ति नर्यः तेनां स्वामानिकं दुःबमेवावस्रोक्यते । यतस्ते नम्बेन्द्रियासमञ्ज्यरीरविज्ञावनीवना नरवज्ञ 📆 प्रचातस्थानीयान्यनोजनिषयानक्रिपतन्ति ॥ ७१ ॥

टीका'-यह बात्मा इन्द्रियस्थके साधनभूत शुभोपयोगकी सामव्यंसे उनी प्रविष्ठानभूत (इद्रियसुसके स्थानभूत भाषारभूत) तियव मनुष्य ग्रीर वेवत्वर्व भूमिकामोंमेंसे किसी एक भूमिकाको प्राप्त करके जितने समय तक उसमें रहता ! उतने समय तक भनेक प्रकारका इन्द्रियसूल प्राप्त करता है।। ७०।।

इसप्रकार इन्द्रियससकी बात उठाकर ग्रव उसे द सरूपमें प्रक्षिपित करते हैं-

अन्त्रपार्च -- [ उपडेझे मिर्द ] ( जिनेन्त्र देव के ) उपदेशसे सिद्ध है कि [ क्लान्स वरि ] देवोंने भी [स्वभावनिद्धं ]स्वभावनिद्धः [सीक्सं ] सूत्र [वास्ति ] नहीं है, [ते] व [देहदेदनार्ता] (पचेन्द्रियमय) देहकी बेदना से पीड़ित होने से [सनी विषवेष ] रम्य विषयोंमें [समन्ते ] रमते हैं।

टीका'-इत्रियसुलने भाजनोंमें प्रधान देव हैं उनके भी बास्तवमें स्वान भाविक सूल नहीं है प्रत्युत उनक स्वामाविक दृक्त ही देका जाता है, दर्वीकि वे पचेन्द्रियात्मक शरीरत्यी पिशाचनी पीडासे परवश होनेसे 'भृबुधपातके समान मनोज विषयांकी भार दौडत हैं।। ७१।।

१ भूगुप्रपान – अस्तेन दुःसम् प्रचरापर आस्त्रचात करनेचे सिवै वर्षतके विरामार क्या निकर्ण मिरना । ( भूगु – पथभका निराधार उपस्थात — मिल्बर; प्रदात – निरुद्ध )

वशैविमिन्द्रियसुखस्य दुःखतायां युक्तयावतारितायामिन्द्रियसुखसाधनीभृतपुण्यनिर्वर्तक-ह्यभोषयोगस्य दुःखसाधनीभृतपापनिर्वर्तकाशुभोषयोगविशेषादविशेषत्वमवतारयति—

> ण्रणार्यतिरियसुरा भजन्ति जदि देहसंभवं दुक्खं। किह सो सुहो व असुहो उवश्रोगो हवदि जीवाणं॥ ७२॥

नरनारकतिर्यक्सुरा भजन्ति यदि देहसंभवं दुःखं । कथं स शुभो वाऽशुभ उपयोगो भवति जीवानाम् ॥ ७२ ॥

यदि शुभोषयोगजन्यसमुदीर्णपुण्यसंपदस्त्रिदशादयोऽशुभोषयोगजन्यपर्यागतपातकापदो वा नारकादयश्र, उभयेऽपि स्वाभाविकसुखाभावादिवशेषेण पञ्चेन्द्रियात्मकशरीरप्रत्ययं दुःखमेवा-

इसप्रकार युक्तिपूर्वक इन्द्रियसुखको दु खरूप प्रगट करके, ग्रव इन्द्रियसुखके साधनभूत पुण्यको उत्पन्न करनेवाले गुभोपयोगकी दु खके साधनभूत पापको उत्पन्न करनेवाले ग्रशुभोपयोगसे ग्रविशेषता प्रगट करते है —

### गाथा ७२

अन्वयार्थः—[नरनारकितर्यक्षुराः] मनुष्य नारकी तिर्यच ग्रीर देव (सभी) [यदि] यदि [देइसंभवं] देहोत्पन्न [दुःखं] दु खको [मजंति] ग्रनुभव करते है तो [जीवानां] जीवोका [सः उपयोगः] वह (शुद्धोपयोगसे विलक्षण ग्रशुद्ध) उपयोग [शुभः वा अशुभः] शुभ ग्रीर ग्रशुभ—दो प्रकारका [कथं भवति] कैसे है? (ग्रथित् नहीं है)

टीका:—यदि शुभोपयोगजन्य उदयगत पुण्यकी सम्पत्तिवाले देवादिक ( शुभोपयोगजन्य पुण्यके उदयसे प्राप्त होनेवाली ऋद्धिवाले देव इत्यादि ) श्रौर ग्रश्चभोपयोगजन्य उदयगत पापकी ग्रापदावाले नारकादिक दोनो स्वाभाविक सुखके ग्रभावके कारण ग्रविशेषरूपसे ( बिना ग्रन्तरके ) पचेन्द्रियात्मक शरीर सम्बन्धी दु खका ही ग्रनुभव करते है तब फिर परमार्थसे शुभ ग्रौर ग्रशुभ उपयोगकी पृथक्तव व्यवस्था नही रहती।

भावार्थः - शुभोपयोगजन्य पुण्यके फलरूपमे देवादिककी सम्पदाये मिलती है, श्रीर अशुभोपयोगजन्य पापके फलरूपमे नारकादिककी श्रापदाये मिलती हैं। किन्तु वे देवादिक तथा नारकादिक दोनो परमार्थसे दुखी ही है। इसप्रकार दोनोका फल

तुमबन्ति । ततः परमार्वतः श्वमाञ्चमोषयोगयोः पृषक्त्यन्यवत्यानाविक्को ॥ 🗣 🎢

वय अमोपयोगजन्यं फलक्खुर्यं विजेनेच इत्तर्वार्थमम्बुरमञ्चीत्वारवति--

कुलिसाउद्दवक्षभरा सुद्दोवमोगप्पगेहिं भोगेहिं। देहादीएं विद्धिं करेंति सुद्दिदा इवाभिरदा ॥ ७३ ॥

कुलिशायुषणकपराः शुमोषयोगास्मकैः मोगैः। देहादीनां वृद्धिं कृषेन्ति सुस्तितः स्वामिरता ॥ ७३ ॥

यतो हि क्यामकिणव स्वेच्योपमतैर्मोनीः वरीरामीनः कुण्यन्तरतेतु दृष्टकोन्सिः हर

समान होनेसे शुभोपयोग भौर धमुभोपयोग दोनों परमानंसे समान ही है धनौर उपयोगों भशुद्धोपयोगों शुभ भौर धमुभ नामक भेद परमानंसे विटर नहीं होते ॥ ७२ ॥

(असे इन्द्रिय सुन्नको दुन्नक्प झौर सुमोपयोगको स्रक्षमोपयोगको स्रक्षमोपयोगको स्रक्षमोपयोगको स्रक्षमोपयोगको स्रक्षमोपयोगको स्रक्षमायोगको स्रक्षमायोगकाय फलवाला बो पुष्प है उसे विश्वेचका दूपण देनेके सिये (उसमें दोश दिकानेके लिये) उस पुष्पको (उसके स्रस्तित्वको ) स्थीकार करने उसकी बातका सदन करते हैं —

#### माबा ७३

अन्वपार्वः—[इसिझापूषकषराः] वज्ञघर धौर वक्रधर (इन्ह धौर वक्रवर्ता) [सुभोषपोवारमकैः भोमैः] गुभोषपोगमूलक (पूष्पोके फसक्प) शौनोनि इत्तरा [देहादीनां] वेहादिनी [इद्धिं कृषेति ] पुष्टि करते हैं धौर [वक्षिकाः] (इसप्रकार) भोगांने रत वतते हुए [सुक्तियः इत्र ] मुक्ती जैसे नासित होते हैं। (इसप्रकार प्रधान प्रवस्त है)

टीका — शकेन्द्र भीर वकनतीं भपनी इच्छानुसार प्राप्त कोवेंकि डार्स गरीरादिका पुष्ट करते हुए जस गींच ( आंक ) दूचित रास्त्रें अस्वन्य आसार करेंकी हुई सुनी बेसी मासित हाती है उसीप्रकार उन भोवोंने अस्वन्य आसार करेंकी हुई सुनी जसे भागन हात हैं इससिय सुनोस्योगनम्ब क्रमवाले कुच्च दिखाई देते हैं जलौकसोऽत्यन्तमासक्ताः सुखिता इव प्रतिभासन्ते । ततः शुभोषयोगजन्यानि फलवन्ति पुण्या-म्यवलोक्यन्ते ॥ ७३ ॥

अधैवमभ्युपगतानां पुण्यानां दुःखबीजहेतुत्वमुद्भावयति-

जदि संति हि पुगणाणि य परिणामसमुद्भवाणि विविहाणि । जणयंति विसयतगृहं जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४॥

यदि सन्ति हि पुण्यानि च परिणामसमुद्भवानि विविधानि । जनयन्ति विषयतृष्णां जीवानां देवतान्तानाम् ॥ ७४ ॥

यदि नामैवं शुभोषयोगपरिणामकृतसमुत्पत्तीन्यनेकप्रकाराणि पुण्यानि विद्यंत इत्यभ्युप-गम्यते, तदा तानि सुघाशनानप्यविध कृत्वा समस्तसंसारिणां विषयतृष्णामवश्यमेव समुत्पादयन्ति ।

( शुभोपयोगजन्य फलवाले पुण्योका अस्तित्व दिखाई देता है )

भावार्थ:—जो भोगोमे ग्रासक्त वर्तते हुए इन्द्र इत्यादि गोच (जोक)की भाँति सुखी जैसे मालुम होते हैं, वे भोग पुण्यके फल है, इसलिये पुण्यका ग्रस्तित्व ग्रावश्य है। इसप्रकार इस गाथामे पुण्यकी विद्यमानता स्वीकार करके ग्रागेकी गाथाग्रोमे पुण्यको दु खका कारणरूप बतायेगे।। ७३।।

अब, इसप्रकार स्वीकार किये गये पुण्य दु खके बीजके कारण है, (तृष्णाके कारण हैं) इसप्रकार न्यायसे प्रगट करते हैं —

### गाया ७४

अन्त्रयार्थ:—[यदि हि] (पूर्वोक्त प्रकारसे) यदि [परिणामसमुद्भवानि] (शुभोपयोगरूप) परिणामसे उत्पन्न होनेवाले [विविधानि पुण्यानि च] विविध पुण्य [संति] विद्यमान है [देवतान्तानां जीवानां] तो वे देवो तकके जीवोको [विषयतृष्णां] विषयतृष्णा [जनयन्ति] उत्पन्न करते है।

टीका:—यदि इसप्रकार शुभोपयोग परिणामसे उत्पन्न होनेवाले स्रनेक प्रकारके पुण्य विद्यमान है, यह स्वीकार किया है तो वे (पुण्य) देवो तकके समस्त ससारियोके विषयतृष्णा स्रवश्यमेव उत्पन्न करते है (यह भी स्वीकार करना पडता है) वास्तवमे तृष्णाके बिना जोक (गोच)को दूषित रक्तकी भाँति समस्त

न सञ्ज तृष्णामन्तरेण दृष्टबोणित इव अस्चानां समस्तरीकारिणां विषयेत्र मवतोक्यते च मा । ततोऽस्तु दुण्यानां तृष्णायतनस्वमवाधितमेव ॥ ७४ ॥

मन पुरुवस्य दुःसवीत्रवित्रवमाचोपवति---

ते पुण उदियणतयहा दुहिदा तयहाहिं विसयसोक्सावि । इन्छन्ति भागुभवति य भागरणं दुक्ससंतता ॥ ७५ ॥

ते पुनस्कोर्णतृष्णाः दृक्षितास्य ज्याधिर्वयसीस्यानि । इञ्चल्यनुमदन्ति च मामरण दुग्यसत्ताः ॥ ७४ ॥ मव ते पुनस्निद्यावसानाः कुरस्नसंसारीणः सक्कीर्यन्ताः पुण्यनिर्वरिद्यावसनि स्टब्स

ससारियों को विषयों में प्रवृत्ति दिलाई न दे किन्तु वह तो दिलाई देती है। इंडॉक्ट पुण्याकी तृष्णागतनता अवाधित ही है (पुष्य तृष्णाके वर हैं वह अविरोज्ञालके सिद्ध होता है)।

सार्वार्थ:—जमा कि ७३ वीं गायामें कहा गया है उसप्रकार धनेक वयके पुष्प विद्यमान हैं मो भल गहें । व मुलके साधन नहीं किन्तु दुक्कके बीजक्य कुण्याके हो माधन हैं।। ७४ ।।

भव पुण्यम दुण्यन बीजनी बिजय घोषित करते हैं।(पुण्यमें **तृष्याचीण** र लवकरूपमें वृद्यिका प्राप्त होता है-फलता है यह धाषित करते हैं)—

#### गाचा ७४

मन्त्रवार्ष — [पुन ] योग [उदीर्णहरूमा ते ] जिनकी तृष्टमा उपित हैं ऐस ने जीन [हरूमानि दृष्टिता ] तृष्णाधनि द्वारा दुनी होते हुए [स्वस्त्रव ] मरण प्यत [विषय सौरूपानि ह्प्यति ] विषयगुनाना चाहत हैं [ज] और [दृश्यनस्त्रक ] दुल्यामें सतस्त हात हुए (टुल्टाह्या सहन न वरते हुए )[स्वयंति ] उस्त्र भागत है।

रीका — जिनव तृष्णा उरित है एस नेवप्यत समस्य समारी तृष्वा दुवकी बीज हानम पुष्पजनित तृष्वाचाक द्वारा भी चरवन्त तृस्ती हाते हुए वृत्रतृष्वाकी

१ केने प्राथमनेने अन नहीं जिनका केने ही इत्तिकवित्वों मेंने सम आप नहीं हाता !

भिद्धःखबीजतयाऽत्यन्तदुःखिताः सन्तो मृगतृष्णाम्य इवाम्भांसि विषयेभ्यः सौख्यान्यभिलपन्ति । तदुःखसंतापवेगमसहमाना अनुभवन्ति च विषयान् जलायुका इवः तावद्यावत् क्षयं यान्ति । यथा हि जलायुकास्तृष्णाचीजेन विजयमानेन दुःखाङ्क्ररेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा दुष्टकीलालमभिल-पन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश्चाप्रलयात् विलश्यन्ते । एवममी अपि पुण्यशालिनः पापशालिन इव तृष्णा-वीजेन विजयमानेन दुःखाङ्क्ररेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा विषयानभिलपन्तस्तानेवानुभवन्तश्चा-प्रलयात् विलश्यन्ते । अतः पुण्यानि सुखाभासस्य दुःखस्यैव साधनानि स्यः ॥ ७५ ॥

अथ पुनरपि पुण्यजन्यस्येन्द्रियसुखस्य बहुधा दुःखत्वम्रद्योतयति-

जलकी भॉित विषयों मेसे सुख चाहते हैं, श्रीर उस दु खसतापके वेगको सहन न कर सकनेसे जोककी भाँति विषयों तबतक भोगते हैं, जब तक कि मरणको प्राप्त नहीं होते। जैसे जोक (गोच) तृष्णा जिसका बीज है ऐसे विजयको प्राप्त होती हुई दु खाकुरसे कमश श्राकान्त होनेसे दूषित रक्तको चाहती श्रीर उसीको भोगती हुई मरण पर्यंत क्लेशको पाती है, उसीप्रकार यह पुण्यशाली जीव भी पापशाली जीवों की भाँति तृष्णा जिसका बीज है ऐसे विजयप्राप्त दु खाकुरों द्वारा कमश श्राकात होनेसे विषयों को चाहते हुए श्रीर उन्हीं को भोगते हुए विनाश पर्यंत (मरणपर्यंत) क्लेश पाते है।

इससे पुण्य सुखाभासरूप दु खका ही साधन है।

भावार्थः — जिन्हे समस्तिविकल्पजालरिहत परमसमाधिसे उत्पन्न सुखामृत-रूप सर्व ग्रात्मप्रदेशोमे परमग्राह्णादभूतस्वरूपतृप्ति नही वर्तती, ऐसे समस्त ससारी जीवोके निरन्तर विषयतृष्णा व्यक्त या ग्रव्यक्तरूपसे ग्रवश्य वर्तती है। वे तृष्णारूपी-बीज कमश ग्रकुररूप होकर दु खवृक्षरूपसे वृद्धिको प्राप्त होकर इसप्रकार दु खदाहका वेग ग्रसह्य होनेपर वे जीव विषयोमे प्रवृत्त होते है। इसलिये जिनकी विषयोमे प्रवृत्ति देखी जाती है ऐसे देवो तकके समस्त ससारी जीव दु खी ही हैं।

इसप्रकार दुखभाव ही पुण्योका-पुण्य जनित सामग्रीका ग्रालम्बन करता है इसलिये पुण्य सुखाभासभूत दुखका ही ग्रवलम्बन-साधन है ।। ७५ ॥

ग्रब, पुन पुण्यजन्य इन्द्रियसुखको ग्रनेक प्रकारसे दु खरूप प्रकाशित करते है —

१ दु खसताप = दु खदाह, दु खकी जलन-पीडा।

सनरतात् वावासदिवत्वात् विष्यकरवात् वैवयस्यत्वात् विवयस्यत्वात् विवयस्यत्वात् विवयस्यत्व यसुत्त दुःखमेव स्थात् । सपर दि सत् वरप्रस्थयत्वात् । वरावीनववा, वावासदिवं दि दृन्याद्वरस्यादिनिस्तृण्याम्यक्तिविष्येतस्यात् अस्यन्ताद्वस्तवा, विश्वितनं दि उत्रक्तिवेत् वितसद्वेयोद्यप्रदृष्ठयाऽनुसवत्वादुकृत्विवसत्वया, वंषद्वस्यं दि सदिवयोवज्ञेयवार्योत्

### गांथा ७६

मन्त्रवार्ष — [वत्] जो [इद्रियैः सम्यं] इद्रियों साप्त होता क्रिक् सौक्य ]वह सुक्त [सपरं] परसम्बन्ध्युक्त [बाबासहितं] वाषासहित [क्रिक्यों] विच्छित्र [बयकारमं] बचका कारण [विषम] भीर विवस है, [तका] स्वयक्तर [दुक्तम् एवं]वह दुक्त ही है।

रीकाः—परसम्बन्धमुक्त होनेसे, बाघा सहित होनेसे, विच्छन होनेसे, विच्छन होनेसे कारण होनेसे भौर विषम होनेसे इन्द्रियसुक पुष्पजन्म होनेसर भी कुल ही हैं !

इन्त्रियमुझ (१) 'परके सम्बन्धवाला' होता हुधा पराश्रयताके कर्ष पराधीन है (२) 'बाबा सहित' हाता हुधा साने पीने भौर मबुनकी इच्छा इस्प्रें तृष्णाकी प्रगटतामींसे ग्रुक्त हानेसे भरयन्त धाकुस है, (३) विक्लिक होता हुआ ससाताबेवनीयका उदय जिसे 'ब्युत कर देता है साताबेवसीयके उदयसे प्रवर्धकल होता हुआ सनुभवमें भाता है इसलिये विषक्षकी उत्पत्तिवाला है (४) 'बल्बक कारण' होता हुधा विपयोपभोगके मार्वमें नगी हुई रागादि बोवॉकी सेनाके बनुवार कमंग्रके बन (ठोस) पटल (समुह)का सम्बन्ध होता है इसलिये परिवाकके दुसह है धौर (४) 'विषम होता हुधा हानि वृद्धिमें परिवासित होनेते बत्तकत्व सस्पर है इसलिये वह (इन्तियमुख) इच ही है।

१ च्युन करण – इटा रेगा; परभट करणा; (कामनेदमीयका करन करावी निर्मि व्यु<sup>क्ता</sup> रहकर हर प्राना है और मनाता नेदमीयका करन काम है)

भैन शास्त्रमाला ]

दिदोषसेनानुसारसंगच्छमानघनकर्मपांसुपटलत्वादुदर्कदुःसहतया, विषमं हि सदिभवृद्धिपरिहा-णिपरिणतत्वादत्यन्तविसंष्ठुलतया च दुःस्तमेव भवति । अथैवं पुण्यमपि पापवदुःस्वसाधनमाया-तम् ॥ ७६ ॥

अथ पुण्यपापयोरविशेषत्वं निश्चिन्वन्तुपसंहरति---

ण हि मगणदि जो एवं णित्थ विसेसो ति पुगणपावाणं। हिंडदि घोरमपारं संसारं मोहसंछगणो।। ७७।।

> न हि मन्यते य एवं नास्ति विशेष इति पुण्यपापयोः । हिण्डति घोरमपारं संसारं मोहसंखन्नः ॥ ७७ ॥

एवम्रक्तक्रमेण शुभाशुमोपयोगद्वैतिमव सुखदुःखद्वैतिमव च न खलु परमार्थतः पुण्यपाप-द्वैतमवतिष्ठते, उभयत्राप्यनात्मधर्मत्वाविशेषत्वात्। यस्तु पुनरनयोः कन्याणकालायसनिगलयोरि-

जब कि ऐसा है (इन्द्रियसुख दुख ही है) तो पुण्य भी पापकी भाँति दुखका साधन है, यह फलित हुआ।

भावार्थ:—इन्द्रियसुख दुख ही है, क्यों कि वह पराधीन है, अत्यन्त आकुल है, विपक्षकी उत्पत्तिवाला है, परिणामसे दुस्सह है, श्रीर अत्यन्त अस्थिर है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पुण्य भी दुखका ही साधन है। ७६॥

स्रब, पुण्य स्रौर पापकी स्रविशेषताका निश्चय करते हुए ( इस विपयका ) उपसहार करते है —

### गाथा ७७

अन्वयार्थः—[एवं] इसप्रकार [पुण्यपापयोः] पुण्य ग्रीर पापमे [विशेषः नास्ति] ग्रन्तर नही है [इति] इसप्रकार [यः] जो [न हि मन्यते] नही मानता [मोहसंछन्नः] वह मोहाच्छादित होता हुग्रा [घोरं अपारं संसारं] घोर ग्रपार ससारमे [हिण्डिति] परिभ्रमण करता है।

टीका:—यो पूर्वोक्त प्रकारसे शुभाशुभ उपयोगके द्वैतकी भाँति श्रौर सुख-दु खके द्वैतकी भाँति परमार्थसे पुण्यपापका द्वेत नही टिकता, क्योकि दोनोमे श्रनात्म-धर्मत्व श्रविशेष (समान) है (परमार्थसे जैसे शुभोपयोग श्रौर श्रशुभोपयोगरूप द्वेत विद्यमान नही है, जैसे इन्द्रियसुख श्रौर दु खरूप द्वेत विद्यमान नहीं है, उसीप्रकार 100

बाहक्कारिकं विश्लेषमभिमन्यमानोऽद्यमिन्द्रपदादिसंबदां निदानमिति निर्मरकरं स समावरका विचिमितिया विरस्कतक्षत्रीपयोगवक्षिरासंसारं वारीरं मधैवमक्यारित्रसमासमोपयोगाविश्वेवः समस्तमपि

सनिवितमनाः श्रद्धोपयोगमधिवसवि---

एव विदिदत्यो जो दब्बेस ज रागमेदि दोसं वा । उनभोगनिशुद्रो सो सर्वेदि देहून्यनं दुनसं ॥ ७८ ॥ एवं विदिवाणों यो हम्बेड न शममेति हेर्ग वा । उपयोमनिश्चकः स अन्यति देहोक्क्ष्यं दुःसम् ॥ ७८ ॥

पुष्य और पापरूप इतका भी झस्तिस्व नहीं है, क्योंकि पू**ष्य और पन केवें** भारमाके घम न होनेसे निक्चयसे समान ही हैं) ऐसा होने पर भी जो शीच 🗯 दोनोंने सवर्ण भौर लोहेकी बेढीकी माँति "महकारिक अन्तर मानवा हुनी-महिमन्त्रपदावि-सम्पदामोकि कारणभूत धर्मानुराग पर मत्यन्त निर्मररूपसे (गाइरूपसे ) भवलम्बित है, वह जीव वास्तवमें चित्तभूमिके उपरक्त होनेसे ( चित्तकी सुमि कर्वी पाधिके निमित्तसे रंगी हुई मलिन विकृत होनेसे ) जिसने गुडोपयोग सक्तिका विरस्कार किया है, ऐसा वर्तता हुआ ससारपयत ( अवसक इस ससारका अस्तित्व 🚦 तवतक सवाके लिये ) शारीरिक द सका ही अनुभव करता है।

मावार्ष:- जसे सोनेकी बेडी भौर लोहेकी बेडी-दोनों श्रविकेषक्यसे वीकी-का ही काम करती हैं इसीप्रकार पूज्य-पाप दोनों भविक्षेषक्यसे बन्धन ही हैं की जीव पुच्य भौर पापकी भविशेषताको कमी नहीं मानता उसका इस असकर संसार्वे परिभ्रमणका कभी भन्त नहीं भाता ॥ ७७ ॥

भव इसप्रकार शुभ और अक्षत्र उपयोगकी अविशेषता अववारित करके समस्त रागद्वपने दतको दूर करते हुए धरोव दू सका क्षय करनेका मनमें दह निरुपन करनेवाला गुद्धोपयोगर्मे निवास करता है ( उसे प्रगीकार करता है )-

कन्यपार्थः—[ रूवं ] इसप्रकार [ विदितार्थः ] वस्तुस्वरूपको जानकर [ वः ]

१ पुरुष और शापमें अन्तर होनेका मत अहंबारसम्ब ( अविवासम्ब, सहातसम्ब 🖁 )।

यो हि नाम ग्रुमानामग्रुभानां च भावानामविशेषदर्शनेन सम्यक्परिच्छित्रवस्तुस्वरूपः स्वपरिविमागावस्थितेषु समग्रेषु ससमग्रपर्यायेषु द्रव्येषु रागं द्वेषं चाशेषमेव परिवर्जयित स किलैकान्तेनोपयोगविशुद्धतया परित्यक्तपरद्रव्यालम्बनोऽग्निरिवायःपिण्डादननुष्ठितायःसारः प्रचण्डघनघातस्थानीयं शारीरं दुःखं क्षपयितः, ततो ममायमे वैकः शरणं श्रुद्धोपयोगः ॥७८॥

अथ यदि सर्वसावद्ययोगमतीत्य चरित्रमुपस्थितोऽपि शुभोपयोगानुवृत्तिवशतया मोहा-दीन्नोन्मूलयामि, ततः क्रुतो मे शुद्धात्मलाभ इति सर्वारम्भेणोत्तिष्ठते—

चत्ता पावारंभं समुद्विदो वा सुहिम्म चरियम्हि ।

# ण जहिंद जिंद मोहादी ण लहिंद सो अप्पगं सुद्धं ॥ ७६ ॥ जो [द्रव्येषु ] द्रव्योके प्रति [रागं द्वेषं वा] राग या द्वेषको [न एति ] प्राप्त नही

जो [ द्रव्येषु ] द्रव्योके प्रति [ रागं द्वेषं वा ] राग या द्वेषको [ न एति ] प्राप्त नहीं होता [ सः ] वह [ उपयोग विशुद्धः ] उपयोगिवशुद्ध होता हुम्रा [ देहोद्भवं दुःखं ] देहोत्पन्न दु खका [ क्षपयित ] क्षय करता है।

टीका:—जो जीव शुभ ग्रीर ग्रशुभ भावोके ग्रविशेष दर्शनसे (समानताकी श्रद्धासे) वस्तुस्वरूपको सम्यक्प्रकारसे जानता है, स्व ग्रीर पर ऐसे दो विभागोमे रहनेवाली समस्त पर्यायो सहित समस्त द्रव्योके प्रति रागद्धेषको निरवशेषरूपसे छोडता है वह जीव एकान्तसे उपयोगिवशुद्ध (सर्वथा शुद्धोपयोगी) होनेसे जिसने परद्रव्यका ग्रालम्बन छोड दिया है ऐसा वर्तता हुग्रा-लोहेके गोलेमेसे लोहेके भारका ग्रनुसरण न करनेवाली ग्रग्निकी भाँति—प्रचड घनके ग्राघात समान शारीरिक दु खका क्षय करता है। (जैसे ग्रग्नि लोहेके तप्त गोलेमेसे लोहेके सत्वको घारण नही करती इसलिये ग्रग्नि पर प्रचड घनके प्रहार नही होते, इसीप्रकार परद्रव्यका ग्रालम्बन न करनेवाले ग्रात्माको शारीरिक दु खका वेदन नही होता) इसलिए यही एक शुद्धोपयोग मेरी शरण है।। ७८।।

ग्रब, सर्व सावद्ययोगको छोडकर चारित्र ग्रङ्गीकार किया हो तो भी यदि मैं शुभोपयोगपरिणतिके वश होकर मोहादिका उन्मूलन न करूँ तो मुभे शुद्ध श्रात्माकी प्राप्ति कहाँसे होगी ? इसप्रकार विचार करके मोहादिके उन्मूलनके प्रति , सर्वारम्भ ( सर्वउद्यम ) पूर्वक कटिबद्ध होता है —

१ सार=सत्व, घनता, कठिनता ।२ उन्मूलन=जङ्मूलसे निकाल देना, निकन्दन।

यनकर

त्यचना शनारम्भं सङ्गतिनतो ना हमें निर्देश । न महाति निर्देशीम् असते स भारतम्ब हम्ब् ॥ ७९ ॥

वः श्रष्ठ समस्तसावयनोवप्रस्थारूनान्छक्षणं सरवसामाविकं वाव चार्तिर्व द्यमोदयोगद्वस्या वक्तमिसारिकनेवामिसार्यमाणो न मोद्यवादिनीविवयावविकरिति समासव्यवद्वाद्वसङ्कटः कवमास्मानमविष्युतं क्षमते । नतो मना मोद्यवादिनीविकनाय वत् ॥ ७९ ॥

मद क्वं मया विजेतस्या मोहवाहिनीत्वृतायनाकोचनति---

जो जाणदि श्ररहंत दव्वत्तरागत्तपञ्जयत्तेहिं। मो जाणटि श्रप्पाणं मोहो सन्न जादि तस्स लयं॥८०॥

यो बानात्यईन्तं इष्यत्वगुष्पत्ववर्ववत्यैः । स बानात्या'मानं मोद बहु याति तस्य समस् ॥ ८० ॥

गाथा ७९

अन्त्यार्षः—[वाषारम्भं] पापारम्भको [त्याच्या] छोङ्कर [हनेचारिवे] सुम पारितर्मे [सहत्वितः वा] उद्यत होने पर मी [वार्षः] यदि जीव [वोक्करियः] मोहादिको [न बहारि ] नहीं छोडता तो [सः] वह [हुई नास्मकं] पुढ सारवाको [व समते ] प्राप्त नहीं होता ।

रीक्य'—जो जीव समस्त सावध्योगके प्रत्याक्यानस्वरूप परम्खानानिक नामक चारिककी प्रतिका करके भी भूतें भिमिसारिका (नामिका )की भारत धुवीन योगपरिणतिसे भमिसार (मिसन )को प्राप्त होता हुथा (सुभीपयोगपरिणिके प्रेममें फेंसता हुमा ) मोहकी सेनाकी कशविताको दूर नहीं कर बासता-चिकके महा हुक सकट निकट हैं वह — शुद्ध भारमाको कसे प्राप्त कर सकता है ? इक्किके

मैंने मोहकी मनापर विजय प्राप्त करनेको कसर कसी है। सब वह यह उपास सोचता है कि मुक्ते मोहकी सनाको कैसे जीतना वाहिकै

जन्तवार्थ —[व॰] जो [ नर्दन्तं ] धरहतको [ द्रव्यस्यगुक्तस्वर्थवार्थः ] अध्य-

१ जिल्लारिका - मंकत अनुसार प्रमीसे जिल्ले जानेवासी की ।

यो हि नामाईन्तं द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययत्वैः परिच्छिन्ति स खल्वात्मानं परिच्छिन्ति, उभयोरिष निश्चयेनाविशेषात् । मईतोऽिष पाककाष्टागतकार्तस्वरस्येव परिस्पष्टमात्मरूपं, तत-स्तत्परिच्छेदं सर्वात्मपरिच्छेदः । तत्रान्वयो द्रव्यं, अन्वयिवशेषणं गुणः, अन्वयव्यतिरेकाः पर्यायाः । तत्र भगवत्यईति सर्वतो विशुद्धे त्रिभूमिकमिष स्वमनसा समयमुत्परयति । यश्चेतनो-ऽयिमत्यन्वयस्तद्द्रव्यं, यच्चान्वयाश्रितं चैतन्यमिति विशेषणं स गुणः, ये चैकसमयमात्रावधृतकाल-परिमाणतया परस्परपरावृत्ता अन्वयव्यतिरेकास्ते पर्यायाश्चिद्विवर्तनग्रन्थय इति यावत् । अथैवमस्य त्रिकालमप्येककालमाकलयतो मुक्ताफलानीव प्रलम्वे प्रालम्वे चिद्विवर्ताश्चेतन एव

पने गुणपने ग्रीर पर्यायपने [ जानाति ] जानता है, [ सः ] वह [ आत्मानं ] ( ग्रपने ) ग्रात्माको [ जानाति ] जानता है, ग्रीर [ तस्यमोहः ] उसका मोह [ खलु ] ग्रवश्य [ लयं याति ] लयको प्राप्त होता है।

टीकाः—जो वास्तवमे ग्ररहतको द्रव्यरूपसे, गुणरूपसे ग्रीर पर्यायरूपसे जानता है वह वास्तवमे ग्रपने ग्रात्माको जानता है, क्योक्ति दोनोमे निश्चयसे ग्रन्तर नहीं है, ग्रीर ग्ररहतका स्वरूप, ग्रन्तिम तावको प्राप्त सोनेके स्वरूपकी भाँति, परिस्पष्ट ( सर्वप्रकारसे स्पष्ट ) है, इसलिये उसका ज्ञान होनेपर सर्व ग्रात्माका ज्ञान होता है। वहाँ ग्रन्वय द्रव्य है, ग्रन्वयका विशेषण गुण है ग्रीर ग्रन्वयके व्यतिरेक (भेद ) पर्याय हैं। सर्वत विशुद्ध भगवान ग्ररहतमे (ग्ररहतके स्वरूपका ख्याल करने पर) जीव तीनो प्रकार गुक्त समयको (द्रव्यगुणपर्यायमय निज ग्रात्माको ) ग्रपने मनसे जान लेता है—समभ लेता है। यथा 'यह 'चेतन है' इसप्रकारका ग्रन्वय वह द्रव्य है, ग्रन्वयके ग्राश्रित रहनेवाला 'चेतन्य' विशेषण वह गुण है, ग्रीर एक समय मात्रकी मर्यादावाला कालपरिमाण होनेसे परस्पर ग्रप्रवृत्त 'ग्रन्वयव्यतिरेक वे पर्याये है—जो कि चिद्ववर्वर्तनकी (ग्रात्माके परिणमनकी ) ग्रन्थियाँ (गाठे ) है।

श्रव, इसप्रकार त्रैकालिकको भी (त्रैकालिक श्रात्माको भी) एक कालमे समभ लेनेवाला वह जीव, जैसे मोतियोको भूलते हुए हारमे श्रन्तर्गत माना जाता है, उसीप्रकार चिद्विवर्तीको चेतनमे ही श्रन्तर्गत करके, तथा विशेषणविशेष्यताकी वासनाका भ्रम्तर्थान होनेसे—जैसे सफेदीको हारमे श्रम्तर्हित किया जाता है, उसी-

१ चेतन = आत्मा। २ अन्वयव्यतिरेक = एक दूसरेमें नहीं प्रवर्तते ऐसे जो अन्वयके व्यतिरेक। ३ विशेषण गुण है और विशेष्य वो द्रव्य है। ४ अतर्धान = अदृश्य होजाना। ४ अतर्हित = गुप्त, अदृश्य।

संक्रिप्य विशेष्णविश्वेष्यत्ववासनान्तर्यानाञ्चवित्रान्तमिव शासम्बे वेदम वय

केरल प्रात्मकप्रिय केर्यसमानगार्ज

नि'क्रिपे चित्सात्रं सावमचित्रतस्य बातस्य

वना मोहतमः प्रसीयते । ययेर्वं सम्यो मना मोहनाहिनीविजनोतानः ॥ ८० ॥

प्रकार-वत यको चेतनमें ही भन्तहित करके, असे मात्र हारको वाना प उसीप्रकार केवल भात्माको जानने पर उसके उत्तरोत्तर क्षणमें कर्ता कर्वे विभाग सयको प्राप्त होता जाता है इसलिये निष्क्रिय चिन्मात्र भावको प्राप्त स्थि है भौर इसप्रकार मणिको भाँति जिसका निर्मे**स प्रकास अकम्परूपसे प्रका**री ऐसे उस (चिमात्रभावको प्राप्त) जीवके, मोहात्मकार निराममताके 🛒 भवदयमेव प्रश्नमको प्राप्त होता है। यदि ऐसा है तो मैंने मोहकी सेनाको बीवर्वक उपाय प्राप्त कर लिया है।

मार्बार्थ'--- भरहत मगवान भौर भपना भारमा निश्चमसे समान है। बार्ख्य भगवान मोह राग द्वेष रहित हैं इससिये उनका स्वरूप ग्रस्यन्त स्पष्ट है, स्वर्धने यदि जीव द्रव्य-गुण-पर्याय रूपसे उस ( घरहत भगवानके ) स्वरूपको मनके द्वारी प्रथम समऋ से तो 'यह जो झारमा झारमाका एकरूप ( कथपित सदस ) वैकार्किक प्रवाह है सो द्रव्य है। उसका जो एकस्प रहनेवाला वतन्यरूप विशेषण है हो 🥞 है भीर उस प्रवाहमें जो कणवर्ती व्यतिरेक हैं सो पर्यायें हैं इसप्रकार सकत भारमा भी द्रम्पगुण पर्यायरूपसे मनके द्वारा ज्ञानमें भाता है। इसप्रकार भैकानि निज भारमाको मनके द्वारा ज्ञानमें लेकर जसे मोतियोंको और सफेदीको ज्ञारने हैं भन्तर्गत करके मात्र हार ही जाना जाता है उसीप्रकार भारम पर्यार्थोंको **भीर <sup>केटन</sup>** गणको भारमामें ही मन्तर्गर्भित करके केवल भारमाको जानने पर परिणामी-परिणाम परिजितके भेदका विकल्प नष्ट होता जाता है इसलिये जीव निष्क्रिय जिन्मान नाक्की प्राप्त होता है और उससे दर्जनमोह निरायय होता हथा नव्ट होबाता है । बाँदे 💵 है तो मैंने मोहकी सेना पर विजय प्राप्त करनेका उपाय प्राप्त कर लिया 🛊 — 💵 बहा है ॥ ६० ॥

१ हारको सरीदनेवाला मनुष्य हारको सरीदते समय हार, वसकी सफरी और वलके मोलिये इन्जरिकी परीका करता है, किन्तु नार्में सफरी और मोतिबोंको हारमें ही समाविष्ट करके उनका वर्ष बाइकर यह नात्र द्वारको ही जानता है। वहि एसा न करे हो द्वारक पहिनने पर भी उसकी सक्तरी आर्दिक विकास वने रहतेसे हारकी पहनतेख सुलका केंग्न नहीं कर सकता।

न्नैन शास्त्रमाला ]

अधैवं प्राप्तचिन्तामणेरिप मे प्रमादो द्स्युरिति जागर्ति-

जीवो ववगदमोहो उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्मं। जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाणं लहदि सुद्धं॥ =१॥

> जीवो व्यपगतमोह उपलब्धवांस्तत्त्वमात्मनः सम्यक् । जहाति यदि रागद्वेषौ स थात्मानं लभते ग्रद्धम् ॥ ८१ ॥

एवमुपवर्णितस्वरूपेणोपायेन मोहमपसार्यापि सम्यगात्मतत्त्वमुपलभ्यापि यदि नाम रागद्वेषौ निम् लयति तदा शुद्धमात्मानमनुभवति । यदि पुनः पुनरपि तावनुवर्तते तदा प्रमादतन्त्रतया

श्रब, इसप्रकार मैंने चितामणि-रत्न प्राप्त कर लिया है तथापि प्रमाद चोर विद्यमान है, यह विचार कर जागृत रहता है —

# गाथा ८१

अन्वयार्थः—[व्यपगतमोहः] जिसने मोहको दूर किया है ग्रीर [सम्यक् आत्मनः तत्त्वं] ग्रात्माके सम्यक् तत्वको [उपलब्धवान्] प्राप्त किया है ऐसा [जीवः] जीव [यदि] यदि [राग द्वेषीं] राग द्वेषको [जहाति] छोडता है [सः] तो वह [ शुद्धं आत्मानं] शुद्ध ग्रात्माको [लभते] प्राप्त करता है।

टीका:—इसप्रकार जिस उपायका स्वरूप वर्णन किया गया है, उस उपायके द्वारा मोहको दूर करके भी सम्यक् ग्रात्मतत्वको (यथार्थ स्वरूपको ) प्राप्त करके भी यदि जीव राग द्वेषको निर्मूल करता है तो शुद्ध ग्रात्माका ग्रनुभव करता है। (किन्तु) यदि पुन पुन उनका ग्रनुसरण करता है, (राग द्वेषरूप परिणमन करता है) तो प्रमादके ग्रधीन होनेसे शुद्धात्म तत्वके ग्रनुभवरूप चितामणि-रत्नके चुराये जानेसे ग्रन्तरगमे खेदको प्राप्त होता है। इसलिये मुभे रागद्वेषको दूर करनेके लिये ग्रत्यन्त जागृत रहना चाहिये।

भावार्थः— ८० वी गाथामे बताये गये उपायसे दर्शनमोहको दूर करके, अर्थात् सम्यक्दर्शन प्राप्त करके जो जीव शुद्धात्मानुभूतिस्वरूप वीतरागचारित्रके प्रतिबन्धक रागद्वेषको छोडता है, पुन पुन रागद्वेष भावमे परिणमित नही होता वही अभेदरत्नत्रयपरिणत जीव शुद्ध-बुद्ध-एकस्वभाव आत्माको प्राप्त करता है-मुक्त होता १४

ज्ञच्छितञ्जन्तरमतस्त्रोपलम्मचिन्तारत्नोऽन्तस्ताम्बति । **वदो मदा** «

तब्यम् ॥ ८१ ॥

\*\*\*

नवायमेनेको सनविकः स्वयमनुभूयोपदर्कितो निःनेवसस्य बारवार्विकः मर्ति व्यवस्थापयति---

सब्वे वि य भारहंता तेण विधाशेण खविदकम्मंसा ।

किंचा तथोवदेसं णिञ्चादा ते णमो तेसिं॥ =२॥

सर्वेऽपि चाईन्तस्तेन विदानेन सपितकर्मावाः । इत्या वयोपदेश निर्मुतास्ते नमस्तेम्यः॥ ८२ ॥

यतः सम्बरीतकासानुभूतकमप्रवृत्तवः समस्ता अपि समक्तरस्वीर्वकराः अकारान्वरम्बर्वन वादसंगाविक्रीकेनाप्रनेवेकेन प्रकारेण अपने कर्माश्वानी स्वयमप्रयुग, वरमाख्यवा वर्रेक्स

है। इसलिये जीवको सम्यक्दर्यन प्राप्त करके भी सराग **वारित्र प्राप्त कर**णे की रागद्वेषके निवारणाथ भ्रत्यन्त सावधान रहना चाहिये ॥ ८१ ॥

भन, यही एक (पूर्वोक्त गायाधोंमें वर्णित ) मगवन्तीने स्वयं शहनन करके प्रगट किया हमा 'नि श्रेयसका पारमाधिकपन्य है-इसप्रकार मतिको निविका

करते हैं ---

#### माचा ८२

कन्त्रपार्थः — [ सर्वे अपि प ] सभी [ अर्द्धन्तः ] ग्रारह्नन्त भगवान [ 🗗 विदानेन ] उसी विधिसे [ अपितकर्मांचाः ] कर्माझोंका क्राय करके [ तवा ] तवा वर्षीः प्रकारसे [ उपदेशं इत्या ] उपदेश करने [ निर्दुताः ते ] मोक्षको प्राप्त हुए 🖁 [ 💵 तेम्या दिन्हें नमस्कार हो।

टीका-धतीत कासमें कमश कुए समस्त तीयकर भनवान 'प्रकारान्तरका भसमन होनेसे जिसमें देत समन नहीं है ऐसे इसी एकप्रकारसे कमान्तों ( बाला-बरनादि कम भेडों ) का क्षय स्वय अनुभव करके (तथा ) परमाण्यताके कारण

१ नि नेवस ~ मोच । १ प्रकासन्तर ~ अञ्चलकार ( कर्मकृत एक ही प्रधारके होता 🐍 व्यक् बकारसे होता नहीं; इसलिये उस कर्मकृषके प्रकारमें हेत नहीं है)। ३ क्र**नल -क्टाला**त) क्वा विश्वसंत्रात्र ( क्षीवकर भगवान सर्वेड भीर बीतराग डोनेके करमधान हैं, क्यार्व उपरेक्क हैं )

ह्यामिदानींत्वे वा मुमुक्षूणां तथैव तदुषदिश्य निःश्रेयसमध्याश्रिताः । ततो नान्यद्वर्तमे निर्वाणस्ये-ह्यवधार्यते । अरुमथवा प्ररुपितेन । व्यवस्थिता मतिर्मम, नमो भगवद्भयः ॥ ८२ ॥

अथ शुद्धात्मलाभपरिपन्थिनो मोहस्य स्वभावं भूमिकाश्च विमावयति—

दन्वादिएसु मूढो भावो जीवस्स हवदि मोहो ति । खुन्भदि तेणुन्छरणो पप्पा रागं व दोसं वा ॥ =३॥

द्रव्यादिकेषु मूढो भावो जीवस्य भवति मोह इति । ज्ञभ्यति तेनावच्छन्नः प्राप्य रागं वा द्वेषं वा ॥ ८३ ॥

भविष्यकालमे श्रथवा इस (वर्तमान) कालमे श्रन्य मुमुक्षुश्रोको भी इसीप्रकारसे उसका (कर्म क्षयका) उपदेश देकर निश्रेयस (मोक्ष) को प्राप्त हुए है, इसिलये निर्वाणका श्रन्य (कोई) मार्ग नहीं है यह निश्चित् होता है। श्रथवा, श्रधिक प्रलापसे क्या मेरी मित व्यवस्थित (सुनिश्चित) हो गई है। भगवन्तोको नमस्कार हो।

भावार्थः— ८० ग्रीर ८१ वी गाथाके कथनानुसार सम्यक्दर्शन प्राप्त करके वीतराग चारित्रके विरोधी राग द्वेषको दूर करना ग्रर्थात् निश्चयरत्नत्रयात्मक शुद्धानुभूतिमे लीन होना ही एक मात्र मोक्षमार्ग है, त्रिकालमे भी कोई दूसरा मोक्षका मार्ग नही है। समस्त ग्ररहन्तोने इसी मार्गसे मोक्ष प्राप्त किया है, ग्रीर ग्रन्य मुमुक्षुग्रोको भी इसी मार्गका उपदेश दिया है। उन भगवन्तोको नमस्कार हो।। ८२।।

श्रब, शुद्धात्म लाभके परिपथी-मोहका स्वभाव श्रौर उसके प्रकारोको व्यक्त करते है —

### गाथा ८३

अन्वयार्थः—[जीवस्य] जीवके [द्रव्यादिकेषु मृदः भावः] द्रव्यादि (द्रव्य गुणपर्याय) सम्बन्धी मूढ भाव [मोहः इति भवति] वह मोह है [तेन अवच्छनः] उससे ग्राच्छादित वर्तता हुग्रा जीव [रागं वा द्वेषं वा प्राप्य] राग ग्रथवा द्वेषको प्राप्त करके [ज्ञभ्यति] क्षुब्ध होता है।

१ परिपर्धी = शत्र, सार्गरें लटनेवाला ।

वयवदार —

यो हि ह्रम्यगुणवर्षावेषु प्रीहरवर्षितेषु शीतोत्मकास्तेष श्रीवरव मृदो आवः स खद्ध मोद्द तेनावन्मकारमद्भवः स्वयमारवा वरहण्यवास्त्राप्त्राचीय गुणत्वा परपर्यायानारमपर्यायमानेन शतिपयमानः श्रवहण्यत्राचीयम्बद्धाः पाठवानो वर्षोन्त्रयाणां कृषिवश्चेनाहेतेऽपि शवतिवहेतो कृषिकास्त्रितेषु विक्तेषु

प्रभुरतराम्मोमाररपाइत सेतुषन्य इव क्षेत्रा विदार्यमा**णो क्लिरां कोम्ब्रुपैवि । वक्षे** क्षेत्रमेदारित्रभूमिको मोदः ॥ ८३ ॥

215

मवानिष्टकार्यकारणत्वमित्राय त्रिभृमिकस्यापि मोदस्य सवमास्त्रवि

मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स । जायदि विविहो वभो तम्हा ते सम्बद्धदन्वा ॥ ८४ ॥

मोडेन वा रामेश्र वा डेवेश्र वा वरिश्वतस्य श्रीवस्य ।

बायते विविधो बन्बस्तस्माचे मंत्रवितन्त्वाः ॥ ८४ ॥

टीका:— घतूरा लाये हुए मनुष्यकी भौति जीवके जो पूर्व विका क्षेत्रं गुण पर्याय हैं उनमें होनेवाला 'तत्व-मप्रतिपत्तिसक्षण मुक्तभाव वास्तवमें मोह हैं। उम माहस निजरूप मान्छादित होनेसे यह मात्मा परक्रव्यको स्वद्रव्यक्षणे वरकुष्यके स्वद्रव्यक्षणे परकुष्यके स्वद्रव्यक्षणे वरकुष्यके स्वत्राणालयसे मोर परपर्यायोंना स्वपर्यायन्य सममकर— मगीकार करके मिर्चिक स्वत्रा मान्वारके नारण परक्रव्यको ही सदा म्रहण करता हुमा 'व्यव दिन्वकी रिविके वर्णसे 'म्रकृतम भी इत प्रवृत्ति कराता हुमा विकार-माहिष्यक विकार विविक्त स्वत्राविक राविके वर्णसे प्रवृत्ति कराता हुमा विवार स्वत्रविक राविके वर्णसे मित्रविक माति प्रवृत्त अवसमूहन वर्णने प्रहारको प्राप्त सेतुवन्य (पुन ) की भीति या भागोंमें व्यवित होता हुमा मत्यन्य क्षीमको प्राप्त होता है। इतवे केंकि राण भीर दे प दन भदिन नारण मोह तीन प्रकारका है।। इत्व होता है। इतवे केंकि राण भीर दे प दन भदिन नारण मोह तीन प्रकारका है।। इत्व होता है। इतवे केंकि

सब तीना प्रकारके माहको भनिष्ट कायका कारण कहकर उ**तका स**व

करनेको मूत्र द्वारा वस्ते हैं —

गांचा ८४

अभ्यवार्ष --- [ मोद्देन वा ] मोहरूप [ शर्मण वा ] रागमप [ इवेन वा ]

१ तथ अवनिवर्षिकाकम -- तथाकी जयतिराणि (अवाजि, अञ्चान, अस्तित्व ) जिलका संवर्षे है सला । व एक -- ससी हुई, वन्धी; शादित । (भूरथे तिश्रकार वाचक शस्त्र हैं) ३ इन्द्रिकविक्वों पर्यासीने का भगवा है और कह पुर इमयकाका हैत नहीं हैं। सवाजि वहाँ भी सोहाल्कारिय और भन्यो-जुरका हैन कन्तित्व कर का हैं।

एवमस्य तत्त्वाप्रतिपत्तिनिमीलितस्य मोहेन वा रागेण वा द्वेपेण वा परिणतस्य तृणपटलावच्छन्नगर्तसंगतस्य करेणुकुट्टनीगात्रासक्तस्य प्रतिद्विरददर्शनोद्धतप्रविधावितस्य च सिन्धुरस्येव भवति नाम नानाविधो वन्धः। ततोऽमी अनिष्टकार्यकारिणो मुमुज्जुणा मोहरागद्वेपाः सम्यग्निमूलकाषं कषित्वा क्षपणीयाः।। ८४।।

श्रथवा द्वेषरूप [ परिणतस्य जीवस्य ] परिणमित जीवके [ विविधः वंधः ] विविध वध [ जायते ] होता है, [ तस्मात् ] इसलिये [ ते ] वे ( मोह, राग, द्वेष ) [ संक्षपितव्याः ] सम्पूर्णतया क्षय करने योग्य है।

टीकाः—इसप्रकार तत्व ग्रप्रतिपत्ति (वस्तुस्वरूपके ग्रज्ञान) से रुके हुवे, मोहरूप, रागरूप या द्वेषरूप परिणमित होते हुए इस जीवको घासके ढेरसे ढँके हुए खड्डेको प्राप्त होनेवाले हाथीकी भाँति हथिनीरूपी कुट्टनीके शरीरमे ग्रासक्त हाथीकी भाँति, ग्रौर विरोधी हाथीको देखकर, उत्तेजित होकर (उसकी ग्रोर) दौडते हुए हाथीकी भाँति विविध प्रकारका बन्ध होता है, इसलिये मुमुक्षु जीवको ग्रिनिष्ट कार्य करनेवाले इस मोह, राग ग्रौर द्वेषका यथावत्, निर्मूल नाश हो इसप्रकार क्षय करना चाहिये।

भावार्थ:—(१) हाथीको पकडनेके लिये धरतीमे खड्डा बनाकर उसे घाससे ढक दिया जाता है, वहाँ खड्डा होनेके ग्रज्ञानके कारण उस खड्डे पर जानेसे हाथी गिर पडता है, ग्रीर वह इसप्रकार पकडा जाता है। (२) हाथीको पकडनेके लिये सिखाई हुई हथिनी भेजी जाती है, उसके शारीरिक रागमे फँसनेसे हाथी पकडा जाता है(३) हाथी पकडनेकी तीसरी रीति यह है कि उस हाथीके सामने दूसरा पालित हाथी भेजा जाता है, उसके पीछे वह हाथी उत्तेजित होकर लडनेके लिये दौडता है ग्रीर इसप्रकार वह पकडनेवालोके जालमे फँस जाता है।

उपर्यु क्त प्रकारसे जैसे हाथी (१) श्रज्ञानसे, (२) रागसे या (३) द्वेषसे अनेक प्रकारके बन्धनको प्राप्त होता है उसी प्रकार जीव (१) मोहसे (२) रागसे या (३) द्वेषसे अनेक प्रकारके बन्धनको प्राप्त होता है, इसलिये मोक्षार्थीको मोह-राग-द्वेषका भलीभाँति-सम्पूर्णतया मूलसे ही क्षय कर देना चाहिये॥ ५४॥

मधानी मनीमिर्लिक्<del>मैक्सस्योद्भक्त दर निद्धम्यनीया इवि</del>

110

अट्टे अजधागहण करुणाभावो य तिरियमणुण्सु ।

विसएसु च पसगो मोहस्सेदाणि र्खिगाणि ॥ = ॥ भें मर्चे नपदात्रहणं करुणामात्रम् विर्यक्रमञ्जेषः ।

विषवेषु च प्रसङ्घी मोहस्यैवानि सिङ्कानि॥ = ॥

अर्थानामप्रयातप्रपातिपरमा तिर्पम्यतुष्येषु प्रेशस्ट्रेमि कारण्यदृश्य प वैस्थि विषयप्रस्तेन राममनगीष्टविषयाप्रीत्या हेर्षामित विभिक्षित्रेगरिविषम्य इतिति की विभूमिकोऽपि मोहो निवन्तस्यः ॥ ८४ ॥

प्रव, इस राग द्वेष मोहको इन ( प्रागामी गाथामें कहे ववे ) विकें सक्षणांने द्वारा पहिचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिने, वह क्रक करते हैं —

#### गाषा ८४

कत्वपार्व — [ जर्वे वयवावहणं ] पदार्थका प्रयमाग्रहण [ च ] धौर [ विर्युच्ची क्रमाज्ञाव ] तियच मनुष्योंने प्रति करणाभाव, [ विषयेषु वर्तव च ] तथा विषयोंने मनति ( इप्ट विषयोंने प्रीति भौर भ्रतिष्ट विषयोंने भ्रप्रीति ) [ व्यावि ] च्या व्यावि विषयोंने भ्रप्रीति ] माहने चिन्छ-सक्षण हैं।

टीका — पदार्थों की 'क्षयभातस्यलप प्रतिपत्तिके द्वार्स और सिर्वेच-वार्क 'प्रक्षायाग्य हानपर भी उनके प्रति करणाबुद्धिने मोहको (जानकर) इस्ट विकर्षों भानतिसे रागको और भनिष्ट विषयां अप्रीतिसे द्वेपको (जानकर) — स्वात्वार्य सीन सिंगों के द्वारा (तीन प्रकारक मोहका) पहिचानकर तरकास ही उसका सिंगों के द्वारा (तीन प्रकारक मोहका) पहिचानकर तरकास ही उसका सिंगों के द्वारा (तीन प्रकारक मोहका)

ही तीनों प्रकारका माह नष्ट कर देने योग्य है। आवार्ष — मारके तीन भद है— दशनमोह राग इ.व.। प्रका**र्वेक स्थार्** 

जावार्ष — मारके तीन भर है—दशनमोह राग इय । पदावाँके व्याप्ति स्वस्पन विपरीत मारवता तथा तिसवा भौर मनुष्यवि प्रति तासवतासे करणा वार्ण

१ चराजेंदी अस्वानस्थाप तिपति — पराव जैसे आहे हैं करें देशा समझता अवान् करें स्वाप स्वरूपे अंतिकार करका १६ वक्तवाम — साथ वक्तवाको –हरा झावकको—सम्बद्धानो राजन सेण १

## अय मोहक्षपणोपायान्तरमालीचयति

# जिणसत्थादो अट्ठे पचक्खादीहिं बुज्भदो णियमा । खीयदि मोहोवचयो तम्हा सत्थं समधिद्व्वं ॥ ६॥

जिनशास्त्रादर्भान् प्रत्यक्षादिभिद्यु ध्यमानस्य नियमात् । क्षीयते मोहोपचयः तस्मात् शास्त्रं समध्येतव्यम् ॥ ८६॥ यत्किल द्रव्यगुणपर्यायस्वभावेनाहतो ज्ञानादात्मनस्तथा ज्ञानं मोहक्षपणोपायत्वेन प्राक्

दर्शन मोहके चिह्न है, इष्ट विषयोमे प्रीति रागका चिह्न है, ग्रीर ग्रनिष्ट विषयोमे ग्रप्रीति द्वेषका चिह्न है, इन चिह्नोसे तीनो प्रकारके मोहको पहिचानकर मुमुक्षुग्रोको उसे तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिये ॥ ८५॥

ग्रब मोह क्षय करनेका दूसरा उपाय विचारते है —

### गाथा ८६

अन्वयार्थः—[जिनशास्त्रात्] जिनशास्त्र द्वारा [प्रत्यक्षादिनिः] प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे [अर्थान्] पदार्थोको [बुध्यमानस्य] जाननेवालेके [नियमात्] नियमसे [मोहोपचयः] मोहसमूह [क्षीयते] क्षय हो जाता है [तस्मात्] इसलिये [शास्त्रं] शास्त्रका [समध्येतन्यम्] सम्यक्ष्रकारसे ग्रध्ययन करना चाहिये।

टीका:—द्रव्य-गुण-पर्याय स्वभावसे अरहतके ज्ञान द्वारा आत्माका उस प्रकारका ज्ञान मोहक्षयके उपायके रूपमे पहले ( ५० वी गाथामे ) प्रतिपादित किया गया था, वह वास्तवमे इस ( निम्नलिखित ) उपायान्तरकी अपेक्षा रखता है —

जिसने प्रथम भूमिकामे गमन किया है, ऐसे जीवको जो 'सर्वज्ञोपज्ञ होनेसे सर्व प्रकारसे ग्रबाधित है, ऐसे शाब्द प्रमाणको (द्रव्य श्रुतप्रमाणको) प्राप्त करके कीडा करने पर, उसके सस्कारसे विशिष्ट 'सवेदन शक्तिरूप सम्पदा प्रगट करनेपर, 'सहृदय जनोके हृदयको श्रानन्दका 'उद्भेद देनेवाले प्रत्यक्ष प्रमाणसे ग्रथवा 'उससे श्रविरुद्ध ग्रन्यप्रमाणसमूहसे 'तत्वत समस्त वस्तु मात्रको जानने पर 'श्रतत्वग्रभि-

१ सर्वज्ञोपज्ञ = सर्वज्ञद्वारा स्वयं जानाहुवा (और कहाहुवा)। २ सर्वेदन = ज्ञान। ३ सहृदय = भावुक, शास्त्रमें जिससमय जिस भावका प्रसग होय उस भावको हृदयमें प्रहृण करनेवाला, बुध, पिंडत। ४ उद्भेद = स्फुरण, प्रगर्टता, फुवारा। ४ उससे = प्रत्यच्च प्रमाणसे। ६ तत्वत = यथार्थ स्वरूपसे। ७ अतत्वअभिनिवेश = यथार्थ वस्तुस्वरूपसे विपरीत अभिप्राय।

१२० — प्रयासक्त प्रतिपन्तम् । तत् सन्त्वापान्तरमिद्मपेकवे । इदं हि

सर्वतो प्रस्वाधितं बास्यं त्रमाणमाकस्य सह्दबहुत्यानंदोहुसेदहायिना प्रस्ववेणान्तेन वा तहविदोधिना त्रवाणवातेष वस्तुवातं परिष्कित्तृतः श्रीयतः दवातस्याधिनिवेशसंस्थारकारी मोद्दोषणयः । ब्यों पानं अस्त्रकोपासनं मादकानावदस्यादीकत्याणानेय

> नव कर बैकेन्द्रे रुप्पमानिक किलाबीनां प्रवस्थितिरिति विर्व्यंत्री कर्ने द्व्याणि गुणा तेसिं पञ्जाया श्रद्धसरमया मिया । तेसु गुणपञ्जयाणं श्रप्पा द्व्यं ति उवदेसी ॥ =७॥

हुम्पानि गुनास्तेनां पर्याचा मर्वसंह्रमा मन्तिः। तेतु गुन्तपर्यापामासमा हुन्यमित्तुवदेवः।। ८७ ॥

हरमाणि व गुणाम पर्यावास मनिषेत्रमेदेऽप्ततिवानामेदेन नवीः तत्र वुष्प

निवेशके संस्कार करतेवाला मोहोपचय (मोहसमूह) भवस्य ही स्वयको प्राच्य है। इसलिये मोहका क्षय करनेमें परम शब्दबहाकी उपासनाका वास्त्रास्त्र स्वलम्बनद्वारा दृढ़ किये गये परिणामसे सम्यक प्रकार सम्यास करना सो ज्वास्त्रास्त्र है। (जो परिणाम मावज्ञानके सवलम्बनसे दृढ़ीकृत हो ऐसे परिणामसे प्राच्यास करना सो मोहक्षय करनेके लिये उपायान्तर है)॥ =६॥

भव, जिनेन्त्रके शस्य ब्रह्ममें भवोंकी स्थवस्था (पदावाँकी स्थिति ) 🗺 प्रकार है सो विचार करत हैं —

#### नाना ८७

क्रनवार्थ:—[इस्वाचि] इस्य [गुणाः] गुण [तैयां वर्षायाः] ग्रीर वन्त्रे पर्यामं [वर्षायाः] भवं नामसे [मचिताः] कही गई हैं। तित्र ] उनमें [इक्यानीक क्रम् क्रम्या इस्पर्य] गुण-पर्यामों चाराना इस्य है (पुण ग्रीर पर्वामोंका स्वयम् स्था इस्य ही है ने भिन्न वस्तु नहीं हैं) [इति उपरेषः] इस्त्रकार (विकेशका) उपरेश है।

रीका:—हम्य ग्रीर पर्यावोमें प्रतिवेशवेश होने पर **श्री श्रामशासका समेव** होनेले वे 'मर्च हैं[ प्रवांत् हम्म नुस प्रवांवोमें शा**लका क्षेत्र हो**नेपर ग्री नेन शास्त्रमाला ]

यति गुणपर्यायैरर्यन्त इति वा अर्था द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्रयत्वेनेयृतिद्रव्यैराश्रयभृतैरर्यन्त इति वा अर्था गुणाः, द्रव्याणि क्रमपरिणामेनेयृति द्रव्यैः क्रमपरिणामेनार्यन्त इति वा अर्थाः पर्यायाः ।

वाचकमे भेद न देखे तो 'ग्रर्थ' ऐसे एक ही वाचक ( शब्द ) से ये तीनो पहिचाने जाते है ] । उसमे ( इन द्रव्य, गुण ग्रीर पर्यायोमेसे ), जो गुणोको ग्रीर पर्यायोको प्राप्त करते है-पहुँचते है ग्रथवा जो गुणो ग्रीर पर्यायोके द्वारा प्राप्त किये जाते है-पहुँचे जाते है ऐसे ''ग्रर्थ' वे द्रव्य है, जो द्रव्योको ग्राश्रयके रूपमे प्राप्त करते है-पहुँचते है ग्रथवा

जो ग्राश्रयभूत द्रव्योके द्वारा प्राप्त किये जाते है-पहुँचे जाते है ऐसे 'ग्रर्थ' वे गुण है, जो द्रव्योको क्रमपरिणामसे प्राप्त करते है-पहुँचे है ग्रथवा जो द्रव्योके द्वारा

क्रमपरिणामसे प्राप्त किये जाते है-पहुँचे जाते है ऐसे 'ग्रर्थ' वे पर्याय है । जैसे द्रव्यस्थानीय (द्रव्यके समान, द्रव्यके दृष्टान्तरूप) सुवर्ण, पीलापन

इत्यादि गुणोको ग्रीर कुण्डल इत्यादि पर्यायोको प्राप्त करता है-पहुँचता है ग्रथवा ( मुवर्ण ) उनके द्वारा ( पीलापनादि गुणो ग्रीर कुण्डलादि पर्यायो द्वारा ) प्राप्त किया जाता है-पहुँचा जाता है इसिलये द्रव्यस्थानीय सुवर्ण 'ग्रथं' है, जैसे पीलापन इत्यादि गुण सुवर्णको ग्राश्रयके रूपमे प्राप्त करते है-पहुँचते हैं ग्रथवा (वे) ग्राश्रयभूत सुवर्णके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं-पहुँचे जाते है इसिलये पीलापन इत्यादि गुण 'ग्रथं' है, ग्रीर जैसे कुण्डल इत्यादि पर्याये सुवर्णको कमपरिणामसे प्राप्त करती है-पहुँची जाती है ग्रथवा (वे) सुवर्णके द्वारा कमपरिणामसे प्राप्त की जाती है-पहुँची जाती है इसिलये कुण्डल इत्यादि पर्याये 'ग्रथं' है, इसीप्रकार ग्रन्यत्र भी है, ( इस दृष्टान्तकी भाँति सर्व द्रव्य, गुण, पर्यायोमे भी समभना चाहिये )।

१ 'ग्रथं' धातुमेंसे 'अर्थ' शब्द बना है। 'ग्रथं' अर्थात् पाना, ग्राप्त करना, पहुँचना, जाना। 'अर्थ' अर्थात्

से प्राप्त करता है ) इसलिये कुएडल आदि 'अर्थ' हैं, वैसे पर्यायं 'अर्थ' हैं।

<sup>(</sup>१) जो पाये-प्राप्त करे-पहुँचे, अथवा (२) जिसे पाया जाये-प्राप्त किया जाये-पहुँचा जाये। २ जैसे सुवर्ण, पीलापन आदिको और कुरहल आदिको प्राप्त करता है अथवा पीलापन आदि और

कुण्डल आदिके द्वारा प्राप्त किया जाता है ( अर्थात् पीलापन आदि और कुण्डल आदिक सुवर्णको प्राप्त करते हैं ) इसलिये सुवर्ण 'अर्थ' है, वैसे द्रव्य 'अर्थ' है, जैसे पीलापन आदि आश्रयभूत सुवर्णको प्राप्त करता है अथवा आश्रयभूत सुवर्णद्वारा प्राप्त किये जाते हैं ( अर्थात् आश्रयभूत सुवर्ण, पीलापन आदिको प्राप्त करता

अथवा आश्रयभूत सुवर्णद्वारा प्राप्त किय जात है ( अथीत् आश्रयभूत सुवर्ण, पीलापन आदिको प्राप्त करता है ) इसलिये पीलापन आदि 'अर्थ' हैं, वैसे गुण 'अर्थ' हैं, जैसे कुण्डल आदि सुवर्णको क्रमपरिणामसे प्राप्त करते हैं अथवा सुवर्णद्वारा क्रमपरिणामसे प्राप्त किया जाता है ( अर्थात् सुवर्ण कुण्डल आदिको क्रमपरिणाम-

यथा हि सुवर्ण पीरतादीन् गुणान् कृष्यकादीय वर्गमानिवर्षि रैर्पमार्थं स स्वर्धें नीर्यं, यथा च सुवर्णमान्यव्येनेपृतिहेनाभयम्तेनार्यमाणा वा स्वर्धाः वीरताव्ये कुष्यः, '' सुवर्णं क्रमपरिणामेनेपर्ति तेन क्रमपरिणामेनार्यमाणा वा स्वर्धाः कृष्यकाद्यः प्योक्तः एवमन्यत्रापि । यथा चैतेषु सुवर्णपीरतादिगुणकृष्यस्मदिवयोष्ट्रि पीरतादिगुणकृष्यस्मदिवर्थे

सुवर्णाद्रपृथनमानात्सवर्णमेनातमा तथा व तेत्र द्रव्यगुजनपनित्र गुजनवीपाणा प्रव्याद्वरणार्थी

बुद्रस्थमेवारमा ॥ ८७ ॥ वर्वेदं मोहसपणीपायभृतज्ञिनेधरोपदेशसामेऽपि वृक्तकारोऽर्वकिवा**सारीति र्व्स** स्थापारयति—

भीर जसे इन सुवर्ण पीलापन इत्यादि मुण भीर कुण्डल इत्यादि पविनिधे (इन तीनोंमें) पीलापन इत्यादि गुणोंका भीर कुण्डल इत्यादि पविनिधे प्रपृथकत्व होनेसे उनका (पीलापन इत्यादि गुणोंका भीर कुण्डल इत्यादि पर्याविका) सुवर्ण ही भारमा है, उसीप्रकार उन द्रव्य गुण पर्यायोंमें गुण-पर्याविका इन्हें प्रपृथकत्व होनेसे उनका द्रव्य ही भारमा है (भवति द्रव्य ही गुण भीर पर्वाविका भारमा-स्वरूप-सदस्व-सत्व है)।

मावार्ष:— द६ वीं गावार्में कहा है कि जिनवारजोंका सम्मक् सम्बार्ष मोहश्रमका उपाय है। यहाँ सक्षेपमें यह बताया है कि उन जिनवारजोंमें पवार्षोंकी स्प्यस्था क्सिप्रकार कही गई है। जिनेन्द्रदेवने कहा है कि— धर्म प्रविद्याल, गुण और पर्याय। इसके भतिरिक्त विदवमें दूसरा कुछ नहीं है और इन तीलोंमें गुण और पर्यायोंका भारमा (उसका सर्वस्य) द्रस्य ही है। ऐसा होनेसे क्यिं इस्पके गुण और पर्याय प्रस्यके गुण और पर्यायरूप किचित् मान नहीं होते, समस्त द्रस्य अपने अपने गुण और पर्यायोंमें रहते हैं। ऐसी प्रवायोंकी रिवृति मोहस्वके निमिनभूत प्रवित्र जिनवारजोंमें कही है। द०।।

श्रव इसप्रकार मोहलसके उपासभूत जिनेक्वरके उपवेसकी प्राप्ति होनेवर भी पुरुषाय क्षेत्रभाकारी है इसलिसे पुरुषाचे करता है —

१ अविकासारी-प्रयोगतमृत विभावा ( अर्वेड्ड सर्वाध्येक्का ) कावेकाल ।

# जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलव्भ जोगहमुवदेसं। सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालण॥ ==॥

यो मोहरागद्वेषात्रिहन्ति उपलभ्य जैनम्रुपदेशम् । स सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥ ८८ ॥

इह हि द्राघीयसि सदाजवंजवपथे कथमप्यमुं समुपलभ्यापि जैनेश्वरं निशिततरवारिधारा-पथस्थानीयमुपदेशं य एव मोहरागद्वेपाणामुपरि दृढतरं निपातयति म एव निखिलदुःखपरिमोक्षं क्षिप्रमेवाप्नोति, नापरो व्यापारः करवालपाणिरिव । अत एव सर्वारम्भेण मोहक्षपणाय पुरुपकारे निपीदामि ।। ८८ ।।

वय स्वपरविवेकसिद्धेरेव मोहक्षपणं भवतीति स्वपरविभागसिद्धये प्रयतते-

### माथा ८८

अन्वयार्थः—[यः] जो [जैनं उपदेशं] जिनेन्द्रके उपदेशको [उपलम्य] प्राप्त करके [मोहरागद्वेषान्] मोह-राग-द्वेषको [निहंति] हनता है [सः] वह [अचिरेण कालेन] ग्रल्प कालमे [सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोति] सर्व दुखोसे मुक्त हो जाता है।

टीकाः इस ग्रतिदीर्घ, सदा उत्पातमय ससारमार्गमे किसी भी प्रकारसे जिनेन्द्रदेवके इस तीक्ष्ण ग्रसिधारा समान उपदेशको प्राप्त करके भी जो मोह-राग-द्रेष पर ग्रति दृढता पूर्वक उसका प्रहार करता है वही हाथमे तलवार लिये हुए मनुष्यकी भाँति शीघ्र ही समस्त दु खोसे परिमुक्त होता है, ग्रन्य (कोई) व्यापार (प्रयत्न, क्रिया) समस्त दु खोसे परिमुक्त नहीं करता। (जैसे मनुष्यके हाथमें तीक्ष्ण तलवार होने पर भी वह शत्रुग्रोपर ग्रत्यन्त वेगसे उसका प्रहार करे तो ही वह शत्रु सम्बन्धी दु खसे मुक्त होता है ग्रन्यथा नहीं, इसप्रकार इस ग्रनादि ससारमें महाभाग्यसे जिनेश्वर देवके उपदेशक्पी तीक्ष्ण तलवारको प्राप्त करके भी जो जीव मोह-राग-द्रेषक्पी शत्रुग्रोपर ग्रतिदृढता पूर्वक उसका प्रहार करता है वहीं सर्व दु खोसे मुक्त होता है ग्रन्यथा नहीं) इसीलिये सम्पूर्ण प्रयत्न पूर्वक मोहका क्षय करनेके लिये में पुरुषार्थका ग्राश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ ५६॥

ग्रब, स्व-परके विवेककी (भेदज्ञानकी) सिद्धिसे ही मोहका क्षय हो सकता है, इसलिये स्व परके विभागकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करते है — \_\_\_\_\_

111

णाणपगमपाण पर च दव्वत्तणाहिसंबद् ।

जाणदि जदि णिच्छयदो जो सो मोहन्स्यं कुणदि ॥=धा

हानारमकमारमान परं च द्रम्पत्वेनामितंबहस् । जानाति वदि नियवतो य स मोहकर्यं करोति ॥८९॥

य एव एकपिन पैठन्यात्मकेन प्रस्यत्केनामिर्वस्त्रमास्मानं सरं व राज्येके वक्ते विक् प्रस्यत्केनामिर्वद्रमेव निषयतः वरिष्किन्ति, स एव सम्यववानस्वरत्विकः सक्तं विक भवपति । अतः स्वरत्विकेशय प्रयतोऽस्मि ॥ ८९ ॥

मथ सर्वमा स्वपरविवेकसिदिरासमधो विचा<del>रप्येत्कुपर्वहरति --</del>

तम्हा जिणमग्गाटो गुणेहिं भाद पर च दब्वेसु । श्रमिगच्छद् णिम्मोह इच्छदि जदि भण्णो भणा॥६०॥

गाचा ८९

अन्तर्यार्थः—[य] जो [तिस्यतः] निष्चयसे [झानस्मकं अन्तरार्थं] आनारमक ऐसे प्रपनेको [य] भौर [परं] परको [इम्बल्केन मिसंबद्ध् ] निच निच इस्पत्वसे सबद्ध [पदि आनाति] जानता है [सः] वह [मोइ क्यं करोति ] मोइचा अप करता है।

टीका:—को निद्वससे घपनेको स्वकीय (घपने) चैतस्यासमक हम्म्यस्वते सबद्ध (समुक्त) भीर परको परकीय (दूसरेके) येवोचित् हम्म्यत्वते सबद्ध ही जानता है वहीं (जीव) जिसने कि सम्यकक्पसे स्व-मरके विवेकको प्राप्त कियाँ है सम्पूज महिना सय करता है, इसलिये मैं स्व परके विवेकके निवे प्रयत्नातील हों॥ न्ह।।

भवः सब प्रकारसे स्वपरके विवेककी सिद्धि भागमसे करने योष्य है, इंड-प्रकार उपसहार करते हैं—

१ क्योणित्—क्याकोण्य—केतम था अवेतम (पुरुष्कानि द्रव्य वर-क्षेत्रक द्रव्यक्के और सम्प भक्तमा वर चेतम द्रव्यक्के सेक्ट हैं)

# तस्मान्जिनमार्गाद्गुणैरात्मानं परं च द्रव्येषु । अभिगच्छतु निर्मोहमिच्छति यद्यात्मन आत्मा ॥ ९० ॥

इह खल्वागमनिगदितेष्वनन्तेषु गुणेषु केश्विद्गुणेरन्ययोगन्यवन्छेदकतयासाधारणतामुपादाय विशेषणतामुपगतेरनन्तायां द्रन्यसंततो स्वपरिविकमुपगन्छन्तु मोहप्रहाणप्रवणवृद्धयो लन्धवर्णाः । तथाहि—यदिदं सदकारणतया स्वतः सिद्धमन्तर्गहिर्मुखप्रकाशशालितया स्वपरपरिन्छेदकं मदीयं मम नाम चैतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमानजातीयं वा द्रन्यमन्यद्पहाय ममात्मन्येव वर्तमानेनात्मीयमात्मानं सकलित्रकालकलित्रश्रीन्यं द्रन्यं जानामि । एवं पृथकत्ववृत्तस्वलक्षणे-

### गाथा ९०

अन्त्रयार्थः—[तस्मात्] इसलिये (स्व परके विवेकसे मोहका क्षय हो सकने योग्य होनेसे ) [यदि ] यदि [आत्मा ] ग्रात्मा [आत्मनः] ग्रपनी [निर्मोहं] निर्मोहता [इच्छिति ] चाहता है तो [जिनमार्गत् ] जिनमार्गसे [गुणैः] गुणोके द्वारा [द्रच्येषु ] द्रव्योमे [आत्मानं परं च] स्व ग्रीर परको [अभिगच्छतु ] जानो (जिनागमके द्वारा विशेष गुणोसे यह विवेक करो कि—ग्रनन्त द्रव्योमेसे यह स्व ग्रीर यह पर है)।

टीका:—मोहका क्षय करनेके प्रति 'प्रवण बुद्धिवाले बुधजन इस जगतमे ग्रागममे कथित ग्रनन्तगुणोमेसे किन्ही गुणोके द्वारा—जो गुण 'ग्रन्यके साथ योग रिहत होनेसे ग्रसाधारणता धारण करके विशेषत्वको प्राप्त हुए है उनके द्वारा—ग्रनन्त द्रव्य परम्परामे स्व-परके विवेकको प्राप्त करो। (मोहका क्षय करनेके इच्छुक पडितजन ग्रागम कथित अनन्त गुणोमेसे ग्रसाधारण ग्रीर भिन्नलक्षणभूत गुणोके द्वारा ग्रनन्त द्रव्य परम्परामे 'यह स्वद्रव्य है ग्रीर यह परद्रव्य है' ऐसा विवेक करो), जो कि इसप्रकार है —

³सत् ग्रौर <sup>४</sup>ग्रकारण होनेसे स्वत सिद्ध, ग्रन्तर्मुख ग्रौर बहिर्मुख प्रकाशवाला होनेसे स्व-परका ज्ञायक—ऐसा जो यह मेरे साथ सबन्धवाला मेरा

१ प्रवण = ढलती हुई, अभिमुख, रत। २ कितने ही गुण अन्य द्रव्योंके साथ सम्बन्ध रहित होनेसे अर्थात् अन्य द्रव्योंमें न होनेसे असाधारण हैं, और इसलिये विशेषणभूत-भिन्न लच्चणभूत है, उसके द्वारा द्रव्योंकी भिन्नता निश्चित की जा सकती है। ३ सत् = अस्तित्ववाला, सत्रूप, सत्तावाला। ४ अकारण = जिसका कोई कारण न होय ऐसा अहेतुक, (चैतन्य सत् और अहेतुक होनेसे स्वयसे ही सिद्ध है।)

र्द्रभ्यमन्यद्रपद्वायः तरिमन्तेव च वर्तमानैः सदसविद्यासदस्तितश्रीव्यं द्रव्यमाद्यार्थः पुरुषमात्मान्तरं च निथिनोमि । ततो नाहमाद्याचे न धर्मो नावमी न च व्यक्ती

नात्मान्तरं च भवामिः यतोऽमीन्वेकापवरकारवोचितानेकतीवशकावेचिव संस्थानार्येकी चतन्य है उसके द्वारा-जो (चतन्य) समानजातीय **प्रयवा धरमानवातीय 🛒** 

दव्यको छोडकर मेरे भारमामें ही बतता है. उसके द्वारा मैं भपने भारमाकी कर्जन ैत्रिकालमें ध्रुवत्वका धारक दव्य जानता हैं । इसप्रकार पृथकरूपसे वर्तमान स्व<del>कवार्</del>यो के द्वारा—जो भग दव्यको छोडकर उसी दब्यमें वर्तते हैं उनके द्वारा-**माक्स** धर्म मधम काल पुदुगल भौर मन्य मात्माको सकल त्रिकालमें घ्र<del>वत्व वारण</del> दुव्यके रूपमें निश्चित करता हैं (जसे चतन्य सझणके द्वारा झात्माको ध्रुव पुल्के

रूपमें जाना उसीप्रकार भवगाहहेतुत्व गतिहेतुत्व इत्यादि सञ्चलसि—वो 🕸 🖛 लक्ष्यभूत दृष्यके भ्रतिरिक्त भन्य दृष्योंमें नहीं पाये जाते उनके द्वारा-भाकाव, धर्मास्तिकाय इत्यादिको भिन्न २ झव दव्योंके रूपमें जानता हूँ ) इसलिये मैं बाक्सव नहीं हुँ धम नहीं हुँ, भवर्म नहीं हुँ, काल नहीं हुँ पुद्गल नहीं हुँ भीर भारमान्तर

नहीं है क्योंकि-मकानके एक कमरेमें जलाये गये भनेक दीपकोंके प्रकाशोंकी "माँति वह वुस्थ इकट्रे होकर रहते हुए भी मेरा चतन्य निजस्वरूपसे अध्युत **ही रहता 💵** 

मुम्मे पृथक बताता है। इसप्रकार जिसने स्व-परका विवेक निष्यित किया है ऐसे भारमाके विकार

कारी मोहांकरका प्रादर्भाव नहीं होता।

नावार्च:---स्व-परके विवेकसे मोहका नाश किया जा सकता है। वह

१ सकलिकाल – भारमा कोई कालको बाकी रसे बिना संपूर्व तीनों काल भूव खुदा **देखा 🞮** है। 🤊 जैसे किसी एक कमरमें अनेक दीपक बलावे वार्वे तो स्पूलदक्ति देखने पर असका स्कार 🕶 कुमरमें जिला हुमा भाषम होता है, किन्तु सुरमदृष्टिसे विचारपूर्वक देखने पर वे सब प्रकाश जिला र ही 🖏 क्योंकि उनमेंसे एक रीपक मुक्त जाने पर बसी रीपकका प्रकास नह होता है। अन्य रीपकोंके प्रकास नक नकी इते। इमीपकार जीवादिक अनेक द्रव्य एक ही चेत्रमें रहते हैं फिर जी शक्य दक्षिते देवाने पर वे साव निर्म विश्व ही हैं, एक्ज़ेक अही होते ।

मचैतन्यं स्वरूपादप्रच्युतमेव मां पृथगवगमयति । एवमस्य निधितस्वपरिविषेकस्यात्मनो न खलु विकारकारिणो मोहांड्कुरस्य प्रादुर्भृतिः स्यात् ॥ ९० ॥

व्यथ जिनोदितार्थश्रद्धानमन्तरेण धर्मलामी न भवतीति प्रतर्कयति-

सत्तासंबद्धे दे सविसेसे जो हि एव सामग्णे। सद्दहदि ण सो समणो तत्तो धम्मो ण संभवदि॥६१॥

सत्तासंबद्धानेतान् सिवशेपान् यो हि नैव श्रामण्ये । श्रद्धाति न म श्रमणः ततो धर्मो न संभवति ॥ ६१ ॥

यो हि नामैतानि सादश्यास्तित्वेन सामान्यमनुत्रजन्त्यपि स्वरूपास्तित्वेनाश्चिष्टविशेषाणि द्रव्याणि स्वपरावच्छेदेनापरिच्छिन्दन्नश्रद्धानो वा एवमेव श्रामण्येनात्मानं दमयति स खलु न

स्वपरका विवेक, जिनागमके द्वारा स्व-परके लक्षणोको यथार्थतया जानकर किया जा सकता है ।। ६० ।।

ग्रब, न्यायपूर्वक यह विचार करते है कि—जिनेन्द्रोक्त ग्रथींके श्रद्धान बिना धर्म लाभ ( शुद्धात्मग्रनुभवरूप धर्मप्राप्ति ) नही होता —

### गाथा ९१

अन्वयार्थः—[यः हि] जो [श्रामण्ये] श्रमणावस्थामे [एतान् सत्तासंबद्धान् सिविशेषान्] इन सत्ता 'सयुक्त 'सविशेष पदार्थोकी [न एव श्रद्धाति] श्रद्धा नहीं करता [सः] वह [श्रमणः न] श्रमण नहीं है, [ततः धर्मः न संमवति] उससे धर्मका उद्भव नहीं होता (उस श्रमणाभासके धर्म नहीं होता।)

टीका:—जो (जीव) इन द्रव्योको—जो कि सादृश्य अग्रस्तित्वके द्वारा समानताको धारण करते हुए स्वरूप—ग्रस्तित्वके द्वारा विशेषयुक्त है उन्हे स्व—परके भेदपूर्वक न जानता हुग्रा ग्रीर श्रद्धा न करता हुग्रा यो ही (ज्ञानश्रद्धाके बिना)

१ अस्तित्ववाले । २ सिवशेष = विशेषसिहत, भेदवाले, भिन्न भिन्न । ३ अस्तित्व दो प्रकारका है-सादृश्यअस्तित्व और स्वरूपअस्तित्व । सादृश्यअस्तित्वकी अपेचासे सर्व द्रव्योंमें समानता है, और स्वरूप अस्तित्वकी अपेचासे समस्त द्रव्योंमें विशेषता है ।

निक्परागारमवस्त्रीपकम्मकभूतो भूमोपकम्मो न संभृतिमनुकाति ॥ ९१ ॥

नव 'उनसंपर्यापि सम्मं अचो निम्बानसंपत्ती' इति अविकान 'वारिवं वह वन्यों सो समो चि निषिद्वों' इति साम्यस्य धर्मत्वं निक्तिन 'वरिकार्वः केन दर्गा शक्तां

मात्र श्रमणतासे ( इय्य मुनित्सने ) मात्माका दमन करता है वह वास्तवर्थे सन्दे है। इसियये जसे जिसे रेती भीर स्वणकणोंका मन्तर ज्ञात नहीं है, उने भोनेसे—उसमेंसे स्वण लाभ नहीं होता, इसीप्रकार उसमेंसे ( भनवावास्त्री) निरुपराग ( निविकार ) मात्मतत्वकी उपसन्ति ( प्राप्ति ) नक्षणवाने वर्षणांकी उद्भव नहीं होता।

मार्बार्थ:—जो जीव द्रव्यमुनित्वका पालन करता हुमा भी स्वपरके वेव व्यक्ति पदार्थोंकी श्रद्धा नहीं करता, वह निश्वय-सम्पक्तव पूवक परमतामानिक संवयक्त मुनित्वके भ्रभावके कारण मुनि नहीं है इसित्तये जसे जिसे रेती भीर स्वयंक्रक विवक नहीं है ऐस यूलको घोनवालेको चाहे जितना परिश्रम करने पर भी स्वयंक्रि प्राप्त नहीं होती इसीप्रकार जिस स्व भीर परका विवेक नहीं है ऐसे उस द्रव्यक्रिक चाहे जितनी दुश्यमुनित्वकी क्रियाभोंका कप्ट उठानेपर भी वर्मकी मार्थि नहीं होती॥ ६१॥

'उनसपयामि सम्भ जलो 'जिम्मानमपती इसप्रकार (पीचनी बानानें )
प्रतिज्ञा नरक जारित सन् धम्मो प्रमो जो सो समो ति 'जिहिही' इस्त्रकार
(७ मीं गापाम) साम्यना भमस्य (साम्य ही भम है) निश्चित करके 'परिचननें जन दक्त तनकान तम्मय ति पत्र्णत तम्हा भम्मपरियदो धादा बम्मो 'कुनेक्सों इसप्रकार (८ भा गापाम) जो आत्माना भमस्य महना प्रारम्भ किंवा और विकास मिदिक निये धम्मण परिशारणा प्रापा जिंत मुद्रसपक्षोगजुदो पाविक 'विकासकुर्य

र अथ—मैं साम्यका मार करता है, जिसम निर्माणको साम दोनो है। २ अर्थ-चारीक कार्यकी थम है, जो अभ है वह साम्य है, पाना (शासीनें बढ़ा है)। ३ अथ-इच्च विश्वकारों निर्माणकार परिवा तिम डाला है उस कार्यो अस-मध है एमा (जिसेड्रोको) बढ़ा है। इस्तीनों वर्वकारक व्यावकों वर्ष प्रातमा पादिय। ४ अथ-वमर्गारलन-नवस्पराता अस्ता वहि हुद्ध क्यकेनों दुक्क हो को कोवहारकों साम है।

पण्णत्तं तम्हा धम्मपरिणदी आदा धम्मी मुर्गेयव्त्री' इति यदात्मनी धर्मत्वमास्त्रयितुमुप-क्रान्तं, यत्प्रसिद्धये च 'धम्मेण परिणद्पा अप्पा अदि सुद्धसंपञ्जेगजुदो पावदि णिव्वाणसुहं' इति निर्वाणसुखसाधनशुद्धोपयोगीऽधिकर्तुमारव्धः, शुभाशुभोपयोगी च विरोधिनौ निर्घ्यस्तौ, शुद्धो-पयोगस्वरूपं चोपवर्णितं, तत्प्रसादजी चात्मनी ज्ञानानन्दी सहजी समुद्योतयता संवेदन स्वरूपं सुखस्वरूपं च प्रपित्रतम् । तद्धुना कथं कथमपि शुद्धोपयोगप्रसादेन प्रसाध्य परमनि-स्पृहामात्मतृप्तां पारमेश्वरीप्रवृत्तिमभ्युपगतः कृतकृत्यतामवाप्य नितान्तमनाकुलो भृत्वा प्रली-नभेदवासनोन्मेपः स्वयं साक्षाद्धर्म एवास्मीत्यवतिष्ठते-

# जो णिहदमोहदिट्टी आगमकुसलो विरागचरियम्हि। अञ्भद्विदो महप्पा धम्मो ति विसेसिदो समणो ॥ ६२ ॥

यो निहतमोहदृष्टिरागमकुशलो विरागचरिते। अभ्युत्थितो महात्मा धर्म इति विशेषितः श्रमणः ॥ ९२ ॥

इसप्रकार (११ वी गाथामे) निर्वाण-सुखके साधनभूत शुद्धोपयोगका स्रधिकार प्रारम्भ किया, विरोधी शुभाशुभ उपयोगको नष्ट किया (हेय बताया), शुद्धोपयोगका स्वरूप वर्णन किया, शुद्धोपयोगके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाले श्रात्माके सहज ज्ञान श्रौर त्रानन्दको समभाते हुये ज्ञानके स्वरूपका श्रीर सुखके स्वरूपका विस्तार किया, उसे निस्पृह ग्रात्मतृप्त पारमेश्वरी प्रवृत्तिको प्राप्त होते हुये, कृतकृत्यताको प्राप्त करके ग्रत्यन्त ग्रनाकुल होकर जिनके भेदवासना (विकल्पपरिणाम )की प्रगटताका प्रलय हुन्ना है, ऐसे होते हुये ( म्राचार्य भगवान ) 'मैं स्वय साक्षात् धर्म ही हूँ' इसप्रकार रहते है, (ऐसे भावमे निश्चल-स्थिर होते है) —

### गाथा ९२

अन्वयार्थः — [ यः आगमकुशलः ] जो ग्रागममे कुशल हैं, [ निहतमोहदृष्टिः ] जिसकी मोहदृष्टि हत हो गई है, श्रौर [ विरागचिरतेअम्युत्थितः ] जो वीतराग ( शास्त्रमे ) 'धर्म' कहा है ।

१ परकी स्प्रहासे रहित और आत्मामें ही रुप्त, निश्चयरत्नत्रयमें लीनतारूप प्रवृत्ति।

यदर्थ स्वयमात्मा धर्मो अवति स ब्ह्य मनोरव वद, तस्य लेका विदन्त्री । सा बागमकौप्रसेनात्मकानेन च निद्वता, नाव वस प्रवर्धावसाव्यक्ते । क्यो 🐠 गवारित्रहत्रितारतारो ममावमारना स्वर्ण धर्मो भरवा निरस्ततमस्त्रवस्त्रवा विस्तरेष विश्वान प्रवापतिष्ठते । मलमविषिस्तरेण । स्वस्ति स्याद्याद्वद्विताय वैनेम्ब्राय प्रव्यवद्वाचे । स्वस्ति वन्त्रक्षायात्मवरणोपसम्माय च, यह्मसादादवुत्रन्त्रियो समित्येवासंसारपद्धी बोदत्रान्याः। स्वीत च परमबीतरागचारित्रात्मने शुद्धोपयोबाय, यत्त्रसादादयमात्मा स्वयनेव वर्मी स्वयः । ९९ ।।

> मनाझंता इतः • भारमा पर्म स्वयमिति भवन प्राप्त **श्रहोत्रवीर्य** नित्यानन्दप्रसरसरके ज्ञानवर्षे विसीव ।

टीका - यह मात्मा स्वय धर्म हो यह बास्तवमें मनोरब है। उसमें विश्व डालनेवाली एक ( मात्र ) बहिर्मोहदृष्टि ( बहिमुझ मोहदृष्टि ) ही है । भीर वह (दृष्टि) भागमकौशल्य (भागमर्थे कृशनता)से तथा भारमभानसे नष्ट हो पूकी है, इसलिये प्रज वह मुफर्ने पुन उत्पन्न नहीं होगी। इसिसये बीतरागचारित्रक्<del>यारे</del> प्रगटताको प्राप्त ( वीतरागचारित्ररूप पर्यायमें परिणत ) मेरा य**ह ग्रा**रमा स्**वयं वर्ग** होकर समस्त विघ्नोका नाश हो जानेसे सदा निष्कप ही रहता है। प्राधिक विस्तारने पूरा पड़े ? जमवतवर्ती 'स्माद्वादमुद्रित जनेन्त्र शम्बद्रहा । जमवतवर्ती 'सम्बद्ध-मूलक मात्मतत्वोपलब्धि --कि जिसके प्रसादसे मनादि ससारसे वॅथी हुई मोहग्रेनि तरकाल ही छूट गई है और जयवतवर्ती परम बीतरागचारित्रस्वरूप सुद्रोपनोन, कि जिसके प्रसादसे यह भारमा स्वयमेव धर्म हमा है ॥ ६२ ॥

[ भव ( पाँचवें ) क्लोक द्वारा झानतत्व-प्रज्ञापन समिकारकी पूर्वकृषि की गई है। ो

वर्षः -- इसप्रकार शुद्धोपयोगको प्राप्त करके भारमा स्वयं धर्म होता हवा भर्मात स्वयं धर्मेरूप परिणमित होता हुआ नित्य भागन्दके प्रसारसे सरस ( साक्व मानन्दने प्रसारसे रसयुक्त ) ज्ञानतत्वमें सीन होकर भरवन्त मविवसताके कारव देवीप्यमान ज्योतिमय भौर सहजरूपसे विससित (स्वभावसे ही प्रकाशित ) रतन

१ स्पाद्वारम्प्रित बैनेन्द्र शरपत्रहा – स्पाद्वारकी ज्ञापणाला जिनेन्त्र अरखासका प्रवस्त । १ कर्ण ज्ञामसङ – मन्द्रज्ञ जिसका मूस कारण है।

प्राप्स्यत्युचैरविचलतया निःप्रकम्पप्रकाशां । स्फूर्जज्ज्योतिः सहजविलसद्रत्नदीपस्य लक्ष्मीम् ॥ ५ ॥

निश्चित्यात्मन्यधिकृतमिति ज्ञानतत्त्वं यथावत् तित्सद्धचर्थं प्रशमिवपयं ज्ञेयतत्त्वं वुभुत्सुः । सर्वानर्थान् कलयति गुणद्रव्यपर्याययुक्त्या प्रादुभ्तिनं भवति यथा जातु मोहांकुरस्य ॥ ६ ॥

इति प्रवचनसारवृत्तौ तत्त्वदीपिकाया श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरिचताया ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापनो नाम प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त ॥

दीपककी निष्कप-प्रकाशमय शोभाको पाता है। ( श्रर्थात् रत्नदीपककी भाँति स्वभावसे ही निष्कपतया ग्रत्यन्त प्रकाशित होता—जानता रहता है )।

[ ग्रव ( छट्टे ) श्लोक द्वारा ज्ञानतत्व-प्रज्ञापन नामक प्रथम श्रिधकारकी श्रीर जेयतत्व-प्रज्ञापन नामक दूसरे श्रिधकारकी सिध बताई जाती है ]

अर्थ:—ग्रात्मारूपी ग्रधिकरण (ग्राश्रय) मे रहनेवाले ज्ञानतत्वका इसप्रकार यथार्थतया निश्चय करके, उसकी सिद्धिके लिये (केवलज्ञान प्रगट करनेके लिये) प्रशमके लक्षसे (उपशम प्राप्त करनेके हेतुसे) ज्ञेयतत्वको जाननेका इच्छुक (जीव) सर्व पदार्थोको द्रव्य-गुण-पर्याय सहित जानता है, जिससे कभी मोहाकुरकी किचित् मात्र भी उत्पत्ति न हो।

इसप्रकार (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत) श्रीप्रवचनसारशास्त्रकी श्रीमद्श्रमृतचद्राचार्यदेवविरिचत 'तत्व दीपिका' नामक टीकामे 'ज्ञानतत्व प्रज्ञापन' नामक प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त हुग्रा।



भव बेनतत्त्वप्रकापनः, तत्र नदार्षस्य सम्बन्धस्यगुजनवीयस्तक्ष्यक्षस्यन्ति 
अस्यो स्तुत्तु द्व्वमञ्चो द्व्वाणि गुणप्पगाणि भिनदाणि ।
तेहिं पुणो पञ्जाया पञ्जयमृद्धा हि प्रसमया ॥ ६३ ॥
भवैः स्तु प्रवपननो हम्याणि गुजासकानि मिनवानि ।
वैस्तु प्रनः नर्याया पर्यनमुद्धा हि प्रसमयाः ॥ ६३ ॥

### ज्ञेयतत्त्व--प्रज्ञापन

भव क्रेयतत्त्वका प्रक्रापन करते हैं भवत् क्रेयतत्त्व बतनाते **हैं। स्व<sup>वे</sup>** (प्रथम) पदार्चका सम्यक (सवार्च) द्रव्यगुलपर्यायस्वरूप वर्णन करते **हैं**—

#### गाथा ९३

अन्वपार्थ:—[अर्थ: सक्कृ] पदार्थ [ द्रव्यस्य ] द्रव्यस्य है [ द्रव्यार्थि ] द्रव्य [ गुनारमकासि ] गुजारमक [ सन्विताति ] कहे गमे हैं [ है: तु यूनः ] ग्रीर द्रव्य तथा गुनोंसे [ वर्शवाः ] पर्यार्थे होती हैं। [ वर्षवयुद्धाः हि ] पर्यायमूह जीव [ वरसमयाः ] परसमय ( निष्यादृष्टि ) हैं। इह किल यः कश्चन परिच्छिद्यमानः पदार्थः स सर्व एव विस्तारायतसामान्यसमुदायात्मना द्रच्येणामिनिर्वृत्तत्वाद्द्रच्यमयः । द्रच्याणि तु पुनरेकाश्रयविस्तारविशेषात्मकार्पुणरिभिनिर्वृत्तत्वा-द्गुणात्मकानि । पर्यायास्तु पुनरायतिवशेषात्मका उक्तलक्षणेद्रच्यैरपि गुणरिप्यभिनिर्वृत्तत्वा-द्व्यात्मका अपि । तत्रानेकद्रच्यात्मकवस्यप्रतिपत्तिनिवन्धनो द्रच्यपर्यायः । स द्विविधः, समानजातीयोऽसमानजातीयश्च । तत्र समानजातीयो नाम यथा अनेकपुद्रलात्मको द्वो मनुष्य इत्यादि ।

टीका:—इस विश्वमे जो कोई जाननेमे ग्रानेवाला पदार्थ है वह समस्त ही विस्तारसामान्यसमुदायात्मक ग्रीर ग्रायतसामान्यसमुदायात्मक द्रव्यसे रचित होनेसे द्रव्यमय (द्रव्यस्वरूप) है। ग्रीर द्रव्य एक जिनका ग्राश्रय है ऐसे विस्तारविशेष-स्वरूप गुणोसे रचित (गुणोसे बने हुवे) होनेसे गुणात्मक है।

श्रीर पर्याये—जो कि श्रायतिवशेषस्वरूप है वे—जिनके लक्षण (ऊपर) कहे गये है ऐसे द्रव्योसे तथा गुणोसे रिचत होनेसे द्रव्यात्मक भी हैं गुणात्मक भी हैं। उसमे, श्रनेक द्रव्यात्मक एकताकी प्रतिपत्तिकी कारणभूत द्रव्यपर्याय है। वह दो प्रकार है। (१) समानजातीय श्रीर (२) श्रसमानजातीय। उसमे (१) समानजातीय वह है,—जैसे कि श्रनेक पुद्गलात्मक दिश्रणुक त्रिश्रणुक इत्यादि, (२) श्रसमानजातीय वह है, जैसे कि जीव पुद्गलात्मक देव, मनुष्य इत्यादि। गुण द्वारा श्रायतकी श्रनेकताकी प्रतिपत्तिकी कारणभूत गुणपर्याय है। वह भी दो प्रकार है। (१) स्वभावपर्याय, श्रीर (२) विभावपर्याय। उसमे, समस्त द्रव्योके श्रपने

१ विस्तार सामान्य समुदाय = विस्तारसामान्यरूप समुदाय । विस्तारका अर्थ है चौड़ाई । द्रव्यकी चौडाईकी अपेचाके (एकसाथ रहनेवाले, सहभावी ) भेदोंको (विस्तारिवशेषोंको ) गुण कहा जाता है, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यदि जीवद्रव्यके विस्तारिवशेष अर्थात् गुण हैं । उन विस्तारिवशेषों रहनेवाले विशेषत्वको गौण करें तो इन सबमें एक आत्मस्वरूप सामान्यत्व भासित होता है । यह विस्तारसामान्य (अथवा विस्तारसामान्यसमुदाय ) वह द्रव्य है । २ आयतसामान्यसमुदाय = आयतसामान्यरूप समुदाय । आयतका अर्थ है लम्बाई अर्थात् कालापेच्तितप्रवाह । द्रव्यके लम्बाईकी अपेचाके (एकके बाद एक प्रवर्तमान, क्रमभावी, कालापेचित ) भेदोंको (आयत विशेषोंको ) पर्याय कहा जाता है । उन क्रमभावी पर्यायोंमें प्रवर्तमान विशेषत्वको गौण करें तो एक द्रव्यत्वरूप सामान्यत्व ही भासित होता है । यह आयतसामान्य (अथवा आयतसामान्य समुदाय ) वह द्रव्य है । ३ अनन्तगुणोंका आश्रय एक द्रव्य है । ४ प्रतिपत्ति = प्राप्ति, ज्ञान, स्वीकार । ४ द्विअणुक = दो अणुओसे वना हुआ स्कथ ।

गुणहारेणायवानैसनप्रविद्यविनित्तस्यनो गुणहर्षायः । सोऽपि द्विषयः
यस । तत्र स्वस्तवर्यायो नाम समस्तद्रस्थाणानस्यीयास्यीयस्युक्तवर्यस्यः
दीयमानस्ट्रस्थानपविवद्विद्वानितानस्यानुपृष्टिः, विवादस्यायो नाम समस्तद्रस्थः
स्वरप्रस्थयवर्तमानपूर्वोचरावस्याववीर्णवारतस्योयद्विस्तरस्यविद्येषानेकस्याविः।
नतेन द्रद्यपि—पर्वेव हि सर्व एव पटोऽमस्याविना
सामान्यसङ्गदायेन णामिनिर्वर्र्यमानस्टन्स्य एव, वर्वेव हि सर्व एव पदार्थोऽसस्याविना
सामान्यसङ्गदायेनामिनारताऽऽनवसामान्यसङ्गदायेन व हम्मनान्याविनिर्वर्णवानो
यवैव व पटेऽमस्यायो विस्तारसामान्यसङ्गदायोऽनिवावश्यवत्यावान्यसङ्गदायो वा

भपने भगुरुतभुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होनेवासी वट्स्वानपतित हानिवृद्धिकी भरेकरवकी भनुभूति स्वभावपर्याय है (२) स्पादिके या झानाविके स्व प्रकारिक राज्यातिक स्व प्रकारिक स्व प्रकारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर भवस्यामें होनेवासे तारतस्यके कारच देखनेमें आलेककी स्वभाव विशेषस्य भनेकरवकी भाषति विभावपर्याय है।

भव मह ( पूर्वोक्त ) रूपन वृष्टान्तसे वृद्ध करते हैं —

जसे सम्पूर्ण "पट, भवस्थायी (स्थिर) विस्तारसामान्यसमुदायसे भीर बौक्ते (बहुत, प्रवाहरूप) हुये भागतसामान्यसमुदायसे रचित होता हुमान्तरमय ही है स्थीप्रकार सम्पूर्ण पदाध 'श्रव्य नामक भवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदायसे भीर बौक्ते हुये भागतसामान्यसमुदायसे पित होता हुमा श्रव्यमय ही है। भीर बेडे पट में सम्बन्धायी विस्तारसामान्यसमुदाय या दौरते हुये भागतसामान्यसमुदाय युवाले एक्टिं होता हुमा गुणांसे पृषक भागत होनेसे गुणात्मक ही है उसीप्रकार पवालों स्वयन्त्यायी विस्तारसामान्यसमुदाय या दौरता हुमा भागतसामान्यसमुदाय पवालों में सम्बन्धायी विस्तारसामान्यसमुदाय या दौरता हुमा भागतसामान्यसमुदाय-विकल्प नाम श्रव्या है वह—गुणांसे रचित होता हुमा गुणांसे पृषक भागत होनेसे पुषक्तक ही है। भीर जसे भनेन पटात्सन (एक्टे भिषक भागत होनेसे पुषक्तक श्रित होता हुमा भागत स्वाह विस्तित ) 'विष्किक प्रितित समानवातीय श्रव्यपर्याय है उसीप्रकार भनेक पुद्वनात्मक वि-सवुक,

१ भ्य वपाराम और पर निमित्त है। २. आपत्ति - आपतित्व, स्ववहता। ३ पर - वक्त । ४ विक्रिक - नो थार्गाको जाक्कर ( श्रीकर ) बनावा गया एक यक [ बनि दानों वात एक हैं व्यक्ति हों के क्लाके आर्थि इस्कार्य वदसाना है, और वर्षि हों थान श्रिक हों ( क्षेत्रे एक रेक्की और वृक्ता सुर्वी ) मा अमनानजानीव उच्चवर्षाव कहसाना है। ]

निर्वर्त्यमानो गुणेभ्यः पृथानुपलम्भाद्गुणात्मक एव, तथैव च पदार्थे ज्वनस्थायी विस्तारसामान्यसम्रदायोऽभिधावनायतसामान्यसम्रदायो वा द्रव्यनामा गुणैरभिनिर्वर्त्यमानो गुणेभ्यः पृथानुपलम्भाद्गुणात्मक एव। यथैव चानेकपटात्मको द्विपटिका त्रिपटिकेति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः,
तथैव चानेकपुद्गलात्मको द्वयणुकस्त्र्यणुक इति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः। यथैव चानेकजीशेयककार्पासम्यपटात्मको द्विपटिकात्रिपटिकेत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव चानेकजीवपुद्गलात्मको देवो मनुष्य इत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः। यथैव च क्वित्पटे स्थूलात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण कालक्रमप्रचृत्तेन नानाविधेन परिणमनान्नात्वप्रतिपत्तिर्गुणात्मकः स्वभावपर्यायः,
तथैव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु द्वस्मात्मीयात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसम्रदीयमानपट्स्थानपतितच्चिद्विहानिनानात्वानुभृतिः गुणात्मकः स्वभावपर्यायः। यथैव च पटे स्पादीनां
स्वपरप्रत्ययप्रवर्तमानपूर्वोत्तरावस्थावतीर्णतारतम्योपदर्शितस्वभावविशेपानेकत्वापितर्गुणात्मको वि-

तित्रणुक ऐसी समानजातीय द्रव्यपर्याय है, ग्रीर जैसे ग्रनेक रेशमी ग्रीर सूती पटोके वने हुए द्विपटिक, त्रिपटिक ऐसी ग्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय है, उसीप्रकार ग्रनेक जीव पुद्गलात्मक देव, मनुष्य ऐसी ग्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय है । ग्रीर जैसे कभी पटमे ग्रपने स्थूल ग्रगुरुलघुगुणद्वारा कालक्रमसे प्रवर्तमान ग्रनेक प्रकाररूपसे परिणमित होनेके कारण ग्रनेकत्वकी प्रतिपत्ति गुणात्मक स्वभावपर्याय है, उसीप्रकार समस्त द्व्योमे ग्रपने ग्रपने सूक्ष्म ग्रगुरुलघुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होनेवाली पट्स्थानपतित हानिवृद्धिरूप ग्रनेकत्वकी ग्रनुभूति गुणात्मक स्वभावपर्याय है, ग्रीर जैसे पटमे, रूपादिकके स्व-परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर ग्रवस्थामे होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमे ग्रानेवाले स्वभावविशेषरूप ग्रनेकत्वकी ग्रापत्ति गुणात्मक विभावपर्याय है, उसीप्रकार समस्त द्व्योमे, रूपादिके या ज्ञानादिके स्व-परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर ग्रवस्थामे होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमे ग्रानेवाले स्वभावविशेषरूप ग्रनेकत्वकी ग्रापत्तिगुणात्मक विभाव-पर्याय है। ग्रापत्तिगुणात्मक विभाव-पर्याय है।

वास्तवमे यह, सर्व पदार्थोके दृव्यगुणपर्यायस्वभावकी प्रकाशक 'पारमेञ्वरी व्यवस्था भली-उत्तम-पूर्ण-योग्य है, दूसरी कोई नहीं, क्योकि बहुतसे (जीव) पर्यायमात्रका ही ग्रवलम्बन करके, तत्त्वकी ग्रप्रतिपत्ति जिसका लक्षण है ऐसे मोहको प्राप्त होते हुये परसमय होते है।

१ परमेश्वरकी कही हुई ।

भावपर्यायः त्रवेशः व समस्तेत्वरि हृत्येषु क्यहीनां हानाहीनां वः सम्मादवीर्णतारस्थानेवद्वितस्यात्वविद्यानेकस्थानिक्युं वास्यक्रेमिकस्यांकः पदार्वानां हृत्यगुक्तवीयस्यक्रमात्रकाविकः वासम्बरीः व्यवस्था स्वतीयकः, व हि बहुवोऽदि वर्षायमात्रमेवासस्थान स्वातातिकविकार्यं मोहक्रमान्यवः

> जवातुविज्ञकीमिमानेव स्वसमयवरहमनक्यवस्थां विज्ञज्योत्तर्वस्थाः जो पञ्जयेसु णिरदा जीवा परसमयिग वि विदिश्याः भादसहावस्मि टिदा ते सगसमया सुवैद्वा ॥ ६४ ॥ वे पवितु निरता बीवाः वरसमयिक रवि विदिशाः ।

ामा जिनन्द्र भगवानकी वाणीसे कवित सवपवा**र्वोका वृज्य-वृष्य-विकार** ही समाप है। जा जीव दुब्य-गुणको न जानने हुवे मात्र पर्यायको ही **वालन्यनं** है वे निक स्वभावका न जानन हम पर समय हैं। १० ॥

सव 'मानुपानिक' गंभी यह ही स्वसमय-परसमयकी स्पवस्था (वेद ) वितर्के करने ( उनका ) उपमहार करते हैं ---

#### नावा ९४

अन्यवादः—[ वे श्रीवा ] जो जीव [वर्षावेषु निरता ] पर्वावीमें सीच हैं [वरमविषयः इति निर्देशः ] उत्तर पर-समय करा गया है [अरमव्यवदे विवयः ] की श्रीव व्याप्तरमायन स्थित है [ ते ] व [ब्यब्यमवयः जानव्याः ] स्व-समय जानवे हैं

१ अस्तुर्वतिष – पूर्व गावाचे प्रथमके माथ संकल्पवाती ।

ये खलु जीवपुद्गलात्मकमसमानजातीयद्रव्यपर्यायं सकलाविद्यानामेकमूलमुपगता यथो-दितात्मस्वभावसंभावनक्लीवास्तस्मिन्ने वाशक्तिम्रपत्रज्ञान्ति, ते खलूच्छलितनिर्गलैकान्तदृष्टयो मनुष्य एवाहमेष ममेवैतन्मनुष्यशरीरमित्यहङ्कारममकाराभ्यां विप्रहभ्यमाना अविचलितचेतना-विलासमात्रादात्मव्यवहारात् प्रच्युत्य कोडीकृतसमस्तिकयाकुट्मवकं मनुष्यव्यवहारमाश्रित्य रज्यन्तो द्विपन्तश्च परद्रव्येण कर्मणा संगतत्वात्परसमया जायन्ते । ये तु पुनरसंकीर्णद्रव्यगुणपर्याय-सुस्थितं भगवंतमात्मनः स्वभावं सकलविद्यानामेकमूलसुपगम्य यथोदितात्मस्वभावसंभावन-समर्थतया पर्यायमात्राशक्तिमत्यस्यात्मनः स्वभाव एव स्थितिमास्त्रयन्ति, ते खलु सहजविज्-

टीका:--जो जीवपुद्गलात्मक असमानजातीय दृव्यपर्यायका जो कि सकल ग्रविद्याग्रोकी एक जड है, उसका श्राश्रय करते हुए 'यथोक्त ग्रात्मस्वभावकी <sup>3</sup>सभावना करनेमे नपुसक होनेसे उसीमे बल धारण करते है ( ग्रर्थात् उन ग्रसमान-जातीय द्व्य-पर्यायोके प्रति ही बलवान है ), वे जिनकी <sup>3</sup>निरर्गल एकान्तदृष्टि उछलती है, ऐसे—'यह मै मनुष्य ही हूँ, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है' इसप्रकार ब्रहकार-मम-कारसे ठगाये जाते हुये, ग्रविचलितचेतनाविलासमात्र रग्रात्मव्यवहारसे च्युत होकर, जिसमे समस्त क्रियाकलापको छातीसे लगाया जाता है ऐसे 'मनुष्यव्यवहारका आश्रय करके रागी-द्वेषी, होते हुए पर दृव्यरूप कर्मके साथ सगतताके कारण (परद्व्यरूप कर्मके साथ युक्त होजानेसे ) वास्तवमे 'परसमय होते हैं, अर्थात् परसमयरूप परिणमित होते है।

ग्रीर जो अग्रसकीर्ण दृव्य गुण-पर्यायोसे सुस्थित भगवान ग्रात्माके स्वभावका-जो कि सकल विद्यात्रोका एक मूल है उसका-स्राश्रय करके यथोक्त स्रात्मस्वभावकी संभावनामे समर्थ होनेसे पर्यायमात्र प्रतिके बलको दूर करके स्रात्माके स्वभावमे ही स्थिति करते है (लीन होते है ), वे-जिन्होने सहजविकसित अनेकान्तदृष्टिसे समस्त

१ यथोक्त=पूर्व गाथा में कहा जैसा।२ सभावना=सचेतन, अनुभव, मान्यता, आदर।३ निर्गल = अकुश बिना की, वेहद (जो मनुष्यादि पर्यायमें लीन हैं, वे वेहद एकांतदृष्टिरूप हैं। ४ आत्मञ्यवहार = आत्मारूप वर्तन, आत्मारूप कार्य, आत्मारूप ज्यापार। ४ मनुष्यञ्यवहार = मनुष्यरूप वर्तन (मैं मनुष्य ही हूँ। ऐसी मान्यतापूर्वक वर्तन)। ६ जो जीव परके साथ एकत्वकी मान्यतापूर्वक युक्त होता है, उसे परसमय कहते हैं। ७ असकीर्ए = एकमेक नहीं ऐसे, स्पष्टतया भिन्न। [ भगवान् आत्मस्वभाव स्पष्ट भिन्न-परके साथ एकमेक नहीं ऐसे-द्रव्यगु गुपर्यायोंसे सुस्थित है 1।

म्मितानेकान्तद्रष्टिमक्षपितसमस्तैकान्तदृष्टिपरिवृद्धका मनुष्पादिव**रित्र विक्रेडेट** समकारा वनेकापपरकार्यपारिवरस्त्रप्रदीपनिषेकसप्रमेपास्यान्<del>य एकप्रमाद्य</del> समात्रमास्मन्यपद्यार**ग्रद्धस्य कोडीक्रतसमस्त्रप्रमान्य** न्तरानक्षेत्रोन्मेक्तया परममोद्यासीन्यमक्त्रमाना निरस्त<del>त्रमस्त्रपद्धस्यस्यविक्या</del> स्

एकान्तद्षिटके 'परिग्रहके प्राग्नह प्रक्रीण कर दिये हैं, ऐसे-मनुष्यादि जन गतियों के शरीरोमें भहकार-ममकार न करके प्रनेक ककों (कमरों) में रत्नदीपककी मांति एकस्प ही प्रारमाको उपसम्य (भनुभव) करते हुये, चेतनाविलासमात्रभारमध्यवहारको प्रगीकार करके, जिसमें समस्त क्रियाकमान्त्रभें की जाती है ऐसे मनुष्यध्यवहारका प्राप्तय नहीं करते हुवे राजदेवका (प्राफटम) रुक जानेसे परम उदासीनताका प्राप्तयन सेते हुवे, समस्त सगति दूर करदेनेसे मात्र स्ववृध्यके साथ ही सगतता होनेसे वास्तवमें हैं प्रपत्ति स्वसममस्य परिणमित होते हैं।

इसलिये स्वसमय ही धारमाका तत्व है।

मादार्थ:—'मैं मनुष्य हूँ घारीरादिकी समस्त क्रियामोंको मैं करता हूँ, क्यैं-पुत्र घनादिके ग्रहण त्यागका मैं स्वामी हूँ इत्यादि मानना सो मनुष्य क्याब्यार (मनुष्यक्प प्रवृत्ति ) है। मात्र अवितत चेतना वह ही मैं हूँ' ऐसा शाक्ती-परिणमित होना सो झात्मस्थवहार (झात्मारूप प्रवृत्ति ) है।

को मनुष्याविषयीयमें सीन हैं वे एकान्तवृष्टिकाले सोग मनुष्याव्यवहारण ग्राष्ट्रय करते हैं इसिनये रागी-देवी होते हैं भीर इसप्रकार परवृष्यक्य कर्मके सार्व सम्बन्ध करते होनेसे वे परसमय हैं भीर वो भगवान् भारमस्वभावमें ही स्वित हैं वे भनेकान्तवृष्टिवाले सोग मनुष्याव्यवहारका भाषय नहीं करके भारमञ्जवहारका

१ परिमद् - लीकार, अंगीकार । २ संचारित - सेवाचे गये । ( वेचे विकासित कार्यों सेवाचा गया रत्नीपक पकरूप ही है, यह जिल्लामात्र मी कमरेचे कपने नहीं होवा, और व कार्यों किया करता है, वसीमकार मिन्न क्रियों में मिन्न होनेवाचा आस्था एकरूप ही है, वह विकास भी सरीरक्षण नहीं होता, भीर न रागीरकी किया करता है, —हरुक्तार कार्य बास्क है।) ३. को केंग् एके साथ एकरूपनी नामतापूर्वक (स्व के साथ) तुक होवा है को का-कार्य कार्य कार्या है।

केवलेन संगतत्वात्स्वसमया जायन्ते । अतः स्वसम्य एवात्मनस्तत्त्वम् ॥ ९४ ॥

अथ द्रव्यलक्षणमुपलक्षयति==

अपरिचत्तसहावेणुप्पादव्वयध्वत्तसंबद्धं । गुणवं च सपज्जायं जं तं दव्वं ति बुच्चंति ॥ ६५ ॥

अपरित्यक्तस्वभावेनोत्पादन्ययधुवत्वसंवद्धम् । गुणवच सपर्यायं यत्तदृन्यमिति बुवन्ति ॥ ६५ ॥

इल खलु यद्नारव्धस्वभावभेदमुत्पादव्ययश्रीव्यत्रयेण गुणपर्यायद्वयेन च यल्लक्ष्यते तद्व्यम् । तत्र हि द्रव्यस्य स्वभावोऽस्तित्वसामान्यान्वयः, अस्तित्वं हि वक्ष्यति द्विविधं, स्व-

आश्रय करते है, इसलिये रागी-द्वेषी नहीं होते अर्थात् परम उदासीन रहते है, श्रौर इसप्रकार परदृव्यरूप कर्मके साथ सम्बन्ध न करके मात्र स्वदृव्यके साथ ही सम्बन्ध करते है, इसलिये वे स्वसमय है।। ६४॥

ग्रब दृव्यका लक्षण बतलाते है ---

गाथा ९५

अन्वयार्थः—[ अपिरत्यक्तस्वभावेत ] स्वभावको छोडे बिना [यत् ] जो [ उत्पाद्व्ययभ्रुवत्वसंबद्धम् ] उत्पाद-व्यय-भ्रोव्य सयुक्त है [च ] तथा [ गुणवत् सपर्यायं ] गुणयुक्त श्रोर पर्यायसहित है, [तत् ] उसे [द्रव्यम् इति ] 'द्रव्य' [ ब्रुवन्ति ] कहते है ।

टीका:—यहाँ (इस विश्वमे ) जो, स्वभावभेद किये बिना, 'उत्पाद-व्यय-घ्रीव्यत्रयसे ग्रीर 'गुणपर्यायद्वयसे नलक्षित होता है वह द्रव्य है । इनमेसे (स्वभाव, उत्पाद, व्यय, घ्रीव्य, गुण ग्रीर पर्यायमेसे ) द्रव्यका स्वभाव वह <sup>४</sup>ग्रस्तित्वसामान्यरूप

१ उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यत्रय = उत्पाद, व्यय और धीव्य—यह त्रिपुटी (तीनोंका समूह)। २ गुगापर्यायद्वय = गुगा और पर्याय—यह युगल (दोनोंका समूह) ३ लचित होता है = लक्ष्यरूप होता है, पिहचाना जाता है। [(१) उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य तथा (२) गुगापर्याय वे लच्चगा हैं और द्रव्य वह लक्ष्य है। ] ४ अस्तित्वसामान्यरूप अन्वय = है, है, ऐसा एकरूप भाव द्रव्यका स्वभाव है। (अन्वय = एकरूपता, सदृश्यभाव।)

रूपास्तित्व साहरुपास्तित्वं चेति । तत्रोत्यादः प्राद्धमीयः, व्यवः प्रव्यवर्गः, गुणा विस्तारविश्लेषाः, ते ब्रिविचाः सामान्यविश्लेषासम्बद्धातः । स्वास्तित्वं द्रम्यस्य पर्यायस्य सर्वगतस्यमसर्व**नतस्य सप्रदेशस्यमप्रदेशस्य पूर्वस्यमपूर्वस्य** चेतनत्वमचेतनत्वं कर्तत्वमकर्वत्वं मोनकत्वमभीक्यत्वमगुक्कपूर्वं केत्वादवः मनमाइक्रेतस्य मतिनिमित्तता स्थितिकारमस्य वर्तनायतनस्य कमावित्रस्य विशेषमुचाः । वर्षाया भागतविशेषाः, ते पूर्वभेषोक्तावतविधाः । न प येशी सह द्रव्यं सक्ष्यलक्षणमेदेऽवि स्वक्षणमेदावनमाति, स्वक्षण एव प्रव्यस्य

भन्वय है, मस्तित्व दो प्रकारका कहेंगे ---१-स्वरूपभस्तित्व। उत्पाद, प्रादुर्भाव (प्रगट होना-उत्पन्न होना) है, स्पम प्र**न्युति** ( होना ) है, ध्रौव्य भवस्थिति (ठिकाना ) है, गुज, विस्तारविशेष है। वे विशेषात्मक होनेसे दा प्रकारके हैं। इनमें भस्तित्व नास्तित्व, एकस्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सवगतत्व, बसर्वगतत्व, सप्रवेशत्व अप्रवेशत्व, मूर्तत्व, अमूर्वत्व, भित्रमाल चेतनत्व, भचेतनत्व कतृ त्व भक्तृ त्व भोक्त त्व भभोक्त त्व, इत्यादि सामान्यगुण हैं । भवगाहरेतुत्व गतिनिमित्तता स्थितिकारणस्य, वर्तनावर्वस रूपाविमत्त्व, नेतनत्व इत्यादि विशेष ग्रण है। पर्याय मायतनिसेव है। ने पूर्व है ( ६३ वीं गामाकी टीकामे ) कमित चार प्रकारकी हैं।

इब्यका उन उत्पादादिके साथ अथवा गुणपर्यायोके साथ सक्यक्तवा 🗣 होने पर भी स्वरूपभेद नहीं है। स्वरूपसे ही द्रव्य वसी ( उत्पादादि **प्रववा पुनरकी** वाला ) है वस्त्रक समान ।

जसे मलिन धनस्थाको प्राप्त वस्त्र क्षोनेपर निर्मे**स सवस्थासे ( विर्वे**ष मनस्वारुप निर्मेल मनस्थाकी भपेकाते ) उत्पन्न होता हुमा उस उत्पादने क्रिका होता है फिन्तु उसका उस उत्पादने साथ स्वरूप भेद नहीं है स्वरूपसे ही बैसा है ( मर्जात स्वय उत्पादनपरी ही परिचत है ) उसीप्रकार जिसने पूर्व भवस्वा प्रान्त की है ऐसा द्रव्य भी जा कि उचित वहिरग सामनोंके साक्षिप्य (निकटता हा**जरी)** क सदभावमें भनेक प्रकारकी बहुतसी ग्रनस्वामें करता है वह-'ग्रन्तरमसावनक्री

१ प्रकार निवार्गे ही लग्भकर्ता और लग्भकरत होनेकी सामध्य है। वह सामर्थनवान स्वजाय ही अपने परिवासनमें ( अवस्वतिर करनेतें ) अन्यरंग साथन है।

चरीयवत् । यथा खलूचरीयमुपाचमिलनावस्थं प्रक्षािलतममलावस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्वते । तथा द्रव्यमिष समुपाचप्राक्तनावस्थं समुचितविहरङ्गसाधनसिन्निधिसद्भावे विचित्रवहृतरावस्थानं स्वरूपकर्नु-करणसामध्यस्वभावेनांतरङ्गसाधनतामुपागतेनानुग्रहीतमुचरावस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्वते । यथा च तदेवोचरीय-ममलावस्थयोत्पद्यमानं मिलनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्वते । तथा तदेव द्रव्यमप्युचरावस्थयोत्पद्यमानं प्राक्तनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्वते । यथैव च तदेवोचरीयमेककालमलावस्थयोत्पद्यमानं मिलनावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्योचरीयत्वावस्थया श्रीव्यमालम्वमानं श्रीव्येण लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्वते । तथैव तदेव द्रव्यमप्येककालमुचरावस्थया श्रीव्यमालम्वमानं श्रक्तिवस्थया व्ययमानमवस्थायिन्या द्रव्यत्वावस्थया श्रीव्यमालम्वमानं श्रक्तिवस्थया व्ययमानमवस्थायिन्या द्रव्यत्वावस्थया श्रीव्यमालम्वमानं श्रीव्येण लक्ष्यते न च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्वते । यथैव च तदेवोचरीयं विस्तारविशेषात्मकर्भुणक्रिस्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्वते । यथैव च तदेवोचरीयं विस्तारविशेषात्मकर्भुणक्रिस्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव

स्वरूपकर्ता ग्रीर स्वरूपकरणके सामर्थ्यरूप स्वभावसे ग्रनुगृहीत होने पर, उत्तर ग्रवस्थासे उत्पन्न होता हुग्रा वह उत्पादसे लिक्षत होता है, िकन्तु उसका उस उत्पादके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है । ग्रीर जैसे वहीं वस्त्र निर्मल ग्रवस्थासे उत्पन्न होता हुग्रा ग्रीर मिलन ग्रवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुग्रा उस व्ययसे लिक्षत होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है, उसीप्रकार वहीं द्रव्य भी उत्तर ग्रवस्थासे उत्पन्न होता हुग्रा ग्रीर पूर्व ग्रवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुग्रा उस व्ययसे लिक्षत होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है । ग्रीर जैसे वहीं वस्त्र एक ही समयमे निर्मल ग्रवस्थासे उत्पन्न होता हुग्रा, मिलन ग्रवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुग्रा ग्रीर टिकनेवाली वस्त्रत्व-ग्रवस्थासे घृव रहता हुग्रा घ्रीव्यसे लिक्षत होता है, परन्तु उसका उस घ्रीव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है, इसीप्रकार वहीं द्रव्य भी एक ही समय उत्तर ग्रवस्थासे उत्पन्न होता हुग्रा, पूर्व ग्रवस्थासे व्यय होता हुग्रा, ग्रीर टिकनेवाली द्रव्यत्वग्रवस्थासे घृव रहता हुग्रा घ्रीव्यसे लिक्षत होता है। किन्तु उसका उस घ्रीव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है।

तवाविधत्वमवसम्बत् । तवैव तदेव ह्रव्यमवि विस्तारविदेवारमकेर्यु स्तरूपमेद्रप्रपत्रवृति, स्वरूपत एव त्वाविपत्यमवसम्बते । वर्षेत च प्यायनर्तिभिस्तन्तुभिर्रुह्यते । न च तैः सद्ध स्वरूपमेदद्वपत्रवति, स्ववन्त स्र लम्बते । तबैव तदव द्रव्यमध्यायतिक्षेत्रात्मके वर्वावैक्रान्ते । व च तैः 🗮 ब्रबति, स्वरूपत एव तथाविषस्वमक्तम्बते ॥ ९४ ॥

नव क्रमेणास्तितः द्विविधममिद्याति स्वद्रशास्त्रितः श्राटस्वास्तितः 👫 स्बरूपास्तिस्वामिषानम्--

> सब्मावो हि सहावो गुणेहिं सगपज्जएहिं नितेहिं। दन्त्रस्स सन्त्रकाल उप्पादन्त्रयधनते हिं ॥ ६६ ॥ सङ्गदो हि स्वभावो गुनैः स्वक्तपर्ययैक्तिः।

दृश्यस्य सर्वेद्रासम्लादस्ययभवले ।।६६॥

भीर जसे वही वस्त्र विस्तारविशेषस्थरूप ( शुक्तत्वादि ) वुनोंने वि हाता है, किन्तु उसका उन गुगोंके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वह वैचा है दमीप्रकार कही द्रव्य भी विस्तारविशेषस्वरूप गुणोसे सक्षित होता है किन्दु 🕶 उन गुणाने माम स्वरूपभेद नहीं है वह स्वरूपसे ही वसा है। और जैसे 👫 🥌 भागतविशयम्बरूप पर्यायवर्ती (पर्यायन्भानीय) ततुम्रसि लन्नित होता 🕏 🎮 उमका उन तनुभावि साथ स्वरूपभेट नहीं है वह स्वरूपमे ही वैसा है। अधीयकी वहीं द्रव्य भी भावतविद्ययस्वरूप पर्यायांस लक्षित होता है परला उसका उन क्योंना माच स्वरूपभेद नहीं है वह स्वरूपस ही बसा है ॥ ६५ ॥

ग्रव भनुत्रमन दा प्रकारका ग्रस्तिस्व कहते हैं। स्वरूप-**गरितस्य जी** मादश्य प्रस्तित्व । इतममे यह स्वन्यास्तित्वका कथन है ---

mai . £

अन्त्रवार्षे ---[ नर्वकार्त ] सवकालम [ गुणै ] गूण तथा [ वित्रीः स्वकार्याणीः . सनक प्रकारकी मपनी पर्मायान [इलाइन्सक्प्रकृत ] भीर उलाद स्वव मीन्त्री [इप्यस्य नद्राव'] प्रम्यका जा भाग्तरव है [हि] वह बाग्तवम [स्वयक्ती] वस्तत्वं हि किल द्रव्यस्य स्वभावः, तत्युनरन्यसाधननिरपेक्षत्वादनाद्यनन्तत्याहेतुकयैकस्त्या वृत्त्या नित्यप्रवृत्तत्वाद्विभावधमेवैलक्षण्याच भावभाववद्भावाजानात्वेऽिष प्रदेशभेदाभावाद्द्रव्येण सहैकत्वमवलम्बमानं द्रव्यस्य स्वभाव एव कथं न भवेत् । तत्तु द्रव्यान्तराणामिव द्रव्यगुणपर्यायाणां न प्रत्येकं परिसमाप्यते । यतो हि परस्परसाधितसिद्धियुक्तत्वाचेपामस्तित्वमेकमेव,
कार्तस्वर्वत् । यथा हि द्रव्येण वा चेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कार्तस्वरात् पृथगनुपलभ्यमानैः
कर्तृकरणाधिकरणस्रपेण पीततादिगुणानां कुण्डलादिपर्यायाणां च स्वस्त्पमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्ति-

टीका:—ग्रस्तित्व वास्तवमे द्रव्यका स्वभाव है, ग्रीर वह (ग्रस्तित्व) ग्रन्य साधनसे 'निरपेक्ष होनेके कारण ग्रनादि—ग्रनन्त होनेसे तथा 'ग्रहेतुक, एकरूप वृत्तिसे सदा ही प्रवर्तता होनेके कारण विभावधमंसे विलक्षण होनेसे, भाव ग्रीर भाववानताके कारण ग्रनेकत्व होने पर भी प्रदेशभेद न होनेसे द्रव्यके साथ एकत्वको धारण करता हुग्रा, द्रव्यका स्वभाव ही क्यो न हो ? (ग्रवश्य होवे।) वह ग्रस्तित्व-जैसे भिन्न-भिन्न द्रव्योमे प्रत्येकमे समाप्त होजाता है, उसीप्रकार-द्रव्य-गुण-पर्यायमे प्रत्येकमे समाप्त नही होजाता, क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है, इसलिये (ग्रर्थात् द्रव्यगुण ग्रीर पर्याय एक दूसरेसे परस्पर सिद्ध होते है इसलिये,—यदि एक न हो तो दूसरे दो भी सिद्ध नही होते, इसलिये ) उनका ग्रस्तित्व एक ही है, सुवर्णकी भाँति।

जैसे द्रव्य, क्षेत्र काल या भावसे 'सुवर्णसे जो पृथक् दिखाई नहीं देते, कर्ता-करण-ग्रधिकरणरूपसे पीतत्वादि गुणोके ग्रौर कुण्डलादि पर्यायोके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान सुवर्णके ग्रस्तित्वसे जिनकी उत्पत्ति होती है,—ऐसे पीतत्वादि गुणो ग्रौर कुण्डलादि पर्यायोसे जो सुवर्णका ग्रस्तित्व है वह (उसका) स्वभाव है, इसी-प्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे जो द्रव्यसे पृथक दिखाई नहीं देते, कर्ता-करण-'ग्रधिकरणरूपसे गुणोके ग्रौर पर्यायोके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान द्रव्यके

१ अस्तित्व अन्य साधनकी अपेचासे रहित—स्वयसिद्ध है, इसलिये अनादि-अनन्त है। २ अहेतुक = अकारण, जिसका कोई कारण नहीं है ऐसी। ३ वृत्ति = वर्तन, वर्तना वह, परिण्यति। (अकारणिक एकरूप परिण्यतिसे सदाकाल परिण्यमता होनेसे अस्तित्व विभावधर्मसे भिन्नलच्चणवाला है।) ४ अस्तित्व तो (द्रव्यका) भाव है और द्रव्य भाववान् है। ४ पीतत्वादि गुण् और कुण्डलादि पर्यायें। ६ द्रव्य ही गुण-पर्यायोंका कर्ता (करनेवाला), उनका करण (साधन) और उनका अधिकरण (आधार) है, इसलिये द्रव्य ही गुण-पर्यायका स्वरूप धारण करता है।

188

युक्तस्य कार्वस्वरास्तिस्वेन निष्पादितनिष्पचि**पृत्वैः पीततादियुनैः** कार्तस्तरस्य सः स्वमावः, तवा हि ह्रम्बेण वा क्षेत्रेण वा कार्येन का कार्येन क पलम्यमानै कर्तकरणाधिकरणरूपेण गुजानां पर्यायाचा च स्वकृतकृतक्ष हुम्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पविपुर्केर्ग्नैः वर्षायेच बद्दस्तितं हुम्बस्य स स्वक्रा 🐔 हम्मेण वा चेत्रेण वा कालेन वा मावेन वा बीततादिगुवोस्यः **इच्छकादिश्यविस्यय** लम्बमानस्य कर्तृकरणाविकरभरूपेण कार्तस्वरस्वसम्बादाय प्रकामानकाविक्रकी गुनै इण्डलादिपर्यायेश निष्पादितनिष्यचित्रकस्य कार्तस्वरस्य मुससावयवना मदस्तिलं स स्वमानः, तथा हम्बेन वा क्षेत्रेच वा कास्तेन वा मावेन वा गुकेन्यः

प्रस्तित्वसे जिनकी उत्पत्ति होती है —ऐसे गुणों धौर पर्यायोंसे को ब्रम्मका है वह स्वमाव है।

(द्रव्यसे, क्षेत्रसे कालसे या भावसे सुवर्णसे भिन्न न दिसाई केली पीतत्वादिक भौर कृष्णलादिकका भस्तित्व वह सुवर्गका ही भस्तित्व है, स्मीरी पीतत्वादिकके भौर कृण्डलादिकके स्वरूपको सुवर्ण ही घारण करता है, व सुवणके भस्तित्वस ही पीतत्वादिककी भीर कृष्डलादिककी निष्पत्ति-सिब्धि होती 🕏 सुवण न हो तो पीतत्वादिक भौर कुण्डलादिक भी न हों। इसीप्रकार इस्मर्स क्षेत्रके काससे या भावसे द्रव्यसे भिन्न नहीं दिलाई देनेवाले गुणों भौर पर्यायोंका सरिद्ध वह दव्यका ही भस्तित्व है क्योंकि गुणो भौर पर्यायोकि स्वरूपको वृद्य ही वार्ष करता है इसलिये दुव्यके भस्तित्वसे ही गुणोंकी भीर पर्यायोंकी निष्यति होती हैं। दब्य न हो तो गुण और पर्यामें भी न हों। ऐसा अस्तित्व वह दब्यका स्वभाव 📳

प्रभवा जसे दृश्यसे क्षेत्रसे कालसे या भावसे 'जो पीतत्वादि गुनोंसे बीर कुण्डलादि पर्यायसि पृथक नहीं दिकाई देता कर्ता-करण-प्रधिकरणस्पत्ते सुवक्ति स्वरूपको बारल करके प्रवर्तमान पीतत्वादि गुर्गो और कुण्डलादि पर्याग्रींसे विस्तर्क निष्पत्ति होती है - ऐसे मुवर्णका मूलसाधनपनेसे "उनसे निष्पन्न होता हुआ वौ मस्तित्व है वह स्वभाव है इसीप्रकार दृष्यसे क्षत्रसे कालसे या भावसे दुर्जीचे

१ जो नयो सुवर्त । २ वनचे न्यीवत्वादि गुक्तें और कुक्तादि वर्वाचीसे । (सुवर्यका अस्तिक नियम होतेमें रपजनेने, क सिद्ध होनेने मूलसायन बीतलादि गुड़ और कुरव्यादि पर्वाचे हैं।)

पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्नुकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तिर्गुणैः पर्यायेश्च निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मृलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः । किच—यथा हि द्रव्येणं वा चेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कार्तस्वरात्पृथगनुपलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण इंडलाङ्गदपीर्तताद्युत्पादव्ययश्चीव्याणां स्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्ति-

ग्रौर पर्यायोसे जो पृथक् नही दिखाई देता, कर्ता-करण- ग्रिधिकरणरूपसे दृव्यके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान गुणो ग्रौर पर्यायोसे जिसकी निष्पत्ति होती है,—
ऐसे दृव्यका, मूलसाधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुग्रा जो ग्रस्तित्व है वह स्वभाव है।

(पीतत्वादिकसे ग्रीर कुण्डलादिकसे भिन्न न दिखाई देनेवाले सुवर्णका ग्रस्तित्व वह पीतत्वादिक ग्रीर कुण्डलादिकका ही ग्रस्तित्व है, क्योंकि सुवर्णके स्वरूपको पीतत्वादिक ग्रीर कुण्डलादिक ही धारण करते है, इसलिये पीतत्वादिक ग्रीर कुण्डलादिकके ग्रस्तित्वसे ही सुवर्णकी निष्पत्ति होती है। पीतत्वादिक ग्रीर कुण्डलादिक न हो तो सुवर्ण भी न हो, इसीप्रकार गुणोसे ग्रीर पर्यायोसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रव्यका ग्रस्तित्व वह गुणो ग्रीर पर्यायोका ही ग्रस्तित्व है, क्योंकि द्रव्यके स्वरूपको गुणो ग्रीर पर्याये ही धारण करती है इसलिये गुणो ग्रीर पर्यायोके ग्रस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है। यदि गुणो ग्रीर पर्याये न हो तो द्रव्य भी न हो। ऐसा ग्रस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है।)

(जिसप्रकार द्रव्यका और गुण-पर्यायका एक ही ग्रस्तित्व है ऐसा सुवर्णके दृष्टान्त पूर्वक समभाया, उसीप्रकार ग्रब सुवर्णके दृष्टान्त पूर्वक ऐसा बताया जा रहा है कि द्रव्यका ग्रीर उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यका भी एक ही ग्रस्तित्व है।)

जैसे द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे, सुवर्णसे <sup>२</sup>जो पृथक् नही दिखाई देते, कर्ता-करण-<sup>3</sup> स्रधिकरणरूपसे कुण्डलादि उत्पादोके, बाजूबधादि व्ययोके स्रौर पीतत्वादि

१ गुण-पर्यायं ही द्रव्यकी कर्ता, करण और अधिकरण हैं, इसलिये गुण-पर्यायें ही द्रव्यका स्वरूप धारण करती हैं। २ जो = जो कुण्डलादि उत्पाद, बाजूबधादि व्यय और पीतादि घ्रीव्य। ३ सुवर्ण ही छुण्डलादि-उत्पाद, बाजूबधादि-व्यय और पीतत्वादि घ्रीव्यका कर्ता, करण तथा अधिकरण है, इसलिये सुवर्ण ही उनका स्वरूप धारण करता है। (सुवर्ण ही कुण्डलादिरूपसे उत्पन्न होता है, बाजूबधादि-रूपसे नष्ट होता है और पीतत्वादिरूपसे अवश्यित रहता है।)

युक्तस्य कार्वस्यरास्तित्वेन निष्पादितनिष्पाचित्रकैः कार्वस्वरस्य स स्वमादः, तवा हि द्रष्येण वा चेत्रेण वा कार्येन वा कर्षेन वा सम्यमाने कर्त्रकरणाविकरणकरेणोत्पादक्यवद्यौत्याकां स्वक्रम्यदाय द्रम्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पाचियुक्तैकरपादक्यवद्यौत्येर्यहस्तिकः द्रष्यस्य स स्वमादः । द्रम्येण वा चेत्रेण वा कार्येन वा मार्यन वा कृष्यक्षक्यविताकस्यस्यवद्यौत्येरमा स्वक्रम

झौब्योंकि स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान सुवर्णके धास्तत्त्वसे विनकी लिक्यांचे हैं—ऐसे कुण्डमादि उत्पाद, बाजूबधादि व्यय धीर पीतत्वादि झौब्योंसे वो कुण्डम मित्तत्व है वह (सुवणका ) स्वमान है। इसीप्रकार ब्रम्थसे, क्षेत्रसे कामसे वा बावों को ब्रम्थसे पृथक दिसाई नहीं देते कर्ता-करण-धिकरणक्यसे उत्पाद-व्यव-बौब्योंके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान दुव्यके धास्तत्वसे विनकी निष्पत्ति होती है— रे उत्पाद-व्यय झौब्योंसे वो ब्रव्यका धास्तत्व है वह स्वमान है।

(( दुष्यसे क्षेत्रसे कालसे या भावसे दुष्यसे भिन्न विचाई न देनेवाने करान, व्यय और झौब्योंका भस्तित्व है वह दुष्यका ही भस्तित्व है क्योंकि उत्पाद, व्यव और झौब्योंके स्वरूपको दुष्य ही धारण करता है इसमिये दुष्यके भरितत्वचे हैं उत्पाद व्यय और झौब्योंकी निष्पत्ति होती है। यदि दुष्य न हो हो उत्पाद, व्यव भीर झौब्योंकी निष्पत्ति होती है। यदि दुष्य न हो हो उत्पाद, व्यव भीर झौब्य मी न हों। ऐसा भन्तित्व वह दुष्यका स्वभाव है।))

भवा जैसे दृष्यसे क्षेत्रसे कालसे या भावसे कुष्यसादि-स्तार्वे वाजूवधादि व्ययसे भीर पीतत्वादि झीव्योंसे जो पृषक नहीं दिलाई देता करीकरण-प्रिकरणम्पसे मुवणके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान कुष्यसादि उत्पादों,
वाजूवधादि व्ययों भीर पीतत्वादि झीव्योंस जिसकी निप्पति होती है—ऐसे मुवर्चका,
मूलसाधनपनेसे उनसे निप्पन्न होता हुमा जो भितत्व है वह स्वमाव है। इसीप्रकार
द्वस्यस क्षेत्रमे कालसे या भावसे उत्पाद-व्यय झौव्योंसे जो पृषक दिलाई नहीं देता,
कर्ता-करण भाषकरणकरणभपसे द्वस्यके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान उत्पाद-व्यवझौब्योंसे जिसकी निप्पति हाती है—ऐसे द्वस्यका मूल साधनपनेसे उनसे निष्पत्त
हाता हमा जो भत्तिव्यक्ति वह स्वमाव है।

१ तरास्-स्व-प्रीप्य ही उच्चके करा, करन, जीर व्यक्तिस्या हैं, इसक्षिये क्यान्-स्वय-प्रीय्य ही उदस्के सकरको बारण करते हैं।

मानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कार्तस्वरस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रष्टृतियुक्तैः कुण्डलाङ्गद्पीत-ताद्युत्पाद्व्ययभ्रीव्यैर्निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य कार्तस्वरस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः, तथा द्रव्येण वा त्तेत्रेण वा कालेन वा भावेन वोत्पाद्व्ययभ्रीव्येभ्यः पृथगनुपलभ्य-मानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपमुपादाम प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तेरुत्पाद्व्ययभ्रीव्यैर्नि-इपादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः ॥ ९६ ॥

इदं तु सादृश्यास्तित्वामिधानमस्तीति कथयति—

इह विविहलक्खणाणं लक्खणमेगं सदिति सव्वगयं । उवदिसदा खलु धम्मं जिणवरवसहेण पराणत्तं ॥६७॥

इह विविधलक्षणानां लक्षणमेकं सदिति सर्वगतम् । उपदिशता खलु धर्मै जिनवरवृषमेण प्रज्ञप्तम् ॥ ९७ ॥

(उत्पादोसे, व्ययोसे श्रीर ध्रीव्योसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रव्यका श्रस्तित्व वह उत्पादो, व्ययो श्रीर ध्रीव्योका ही श्रस्तित्व है; क्योकि द्रव्यके स्वरूपको उत्पाद, व्यय श्रीर ध्रीव्य ही धारण करते है, इसलिये उत्पाद-व्यय श्रीर ध्रीव्योके श्रस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है। यदि उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य न हो तो द्रव्य भी न हो। ऐसा श्रस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है।)

भावार्थ:—ग्रस्तित्वके ग्रीर दृव्यके प्रदेशभेद नहीं है; ग्रीर वह ग्रस्तित्व ग्रनादि-ग्रनन्त है, तथा ग्रहेतुक एकरूप परिणतिसे सदा परिणमित होता है, इसलिये विभावधर्मसे भी भिन्न प्रकारका है। ऐसा होनेसे ग्रस्तित्व दृव्यका स्वभाव ही है।

गुण-पर्यायोका और द्व्यका ग्रस्तित्व भिन्न नहीं है, एक ही है, क्योंकि गुण-पर्याय द्व्यसे ही निष्पन्न होती हैं, श्रीर द्व्य गुण-पर्यायोसे ही निष्पन्न होता है। श्रीर इसीप्रकार उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यका श्रीर द्व्यका ग्रस्तित्व भी एक ही है, क्योंकि उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य द्व्यसे ही उत्पन्न होते है, श्रीर द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रीव्योसे ही उत्पन्न होता है।

इसप्रकार स्वरूपास्तित्वका निरूपण हुग्रा ॥ ६६ ॥ ग्रब यह (नीचे ग्रनुसार) सादृश्य-ग्रस्तित्वका कथन है.—

गाथा ९७

अन्वयार्थः — [ धर्म ] धर्मका [ खलु ] वास्तवमे [ उपदिशता ] उपदेश करते

ð. हर फिल प्रपत्रियते विक्रोण इस्यान्तरेखी स्वतास्य इसेन प्रतिवर्ण विशेषत्रज्ञाणयतेन च स्वद्यास्तित्वेत तस्ववाच्यात्रज्ञाच प्रकरण क्षेत्र प्रतिह स्थमास्त्रितं सीमान मिन्दरसदिति सर्वेवतं सम्बद्धोधम्यस् । एवं सदित्यमित्रानं सदिति वरिष्मेदनं च सर्वार्वकरावर्ति स्वता । रिटमेर न स्पाचडा किंचिस्सदिति किंचिडसदिति किंचिस्तवास्त्रेति स्पात । तच वित्रविविद्यमेर प्रसाध्यं चैतहनोद्धरस्य । वचा हि सहसाँ

हुये [ बिनवरदूरमेण ] 'जिनवरवृषभने [ द्व ] इस विश्वमें [ विविदससमार्था ] विक्रि लक्षणवाले (भिन्न भिन्न स्वरूपास्तित्ववाले सर्व) बुर्व्योका [सव इति ] 'स्व् 🏟 [सर्वगतं] 'सर्वगत [समर्च] नक्षण (सादस्यास्तित्व) [वर्ष] एक विवस्य कहा है ।

टीका:-इस विश्वमें विभिन्नताको विस्तारित करते हुवे (विविवकी भनेकत्वको विस्ताते हुये ) भाग दृष्योंसे स्थावृत्त (भिम्न) रहकर प्रवर्तमान, और प्रत्येक दुव्यकी सीमाको बाँचते हुवे ऐसे विशेवसक्षणभूत स्वरूपास्तित्वछे ( सर्वास दव्य ) लक्षित होते हैं फिर भी सर्व दव्योका विचित्रताके विस्तारको अस्त परा हुमा सव वृष्योंमें प्रवृत्त होकर रहनेवाला भौर प्रत्येक वृष्यकी बँधी हुई सीमानी भवगणना करता हुमा सत्' ऐसा जो सबगत सामा यक्षक्षणभूत सादृश्यास्तित्व 🕏 वह वास्तवमें एक ही जानना चाहिये। इसप्रकार 'सत्' ऐसा कवन और 'सत्' ऐसा कान सब पदार्थोका 'परामर्श करनेवाला है। यदि वह ऐसा (सर्वपदार्वपरामर्वी) न हो तो कोई पदार्थ सत् कोई ससत् कोई सत् तवा अस**त् और कोई सवार्थ्य** होना चाहिये किन्तु वह तो विरुद्ध ही है भीर यह ( 'सत' ऐसा कवन भीर ज्ञानके सर्वपदार्थपरामर्शी होनेकी बात ) तो सिद्ध हो सकती है वक्षकी भौति।

जसे बहुतसे मनेक प्रकारके वसींको मपने भूपने विशेषसञ्जालभूत स्वरूपा-स्तित्वके भवलम्बनसे उत्पित होते (कडे होते) भनेकरवको सामान्य अक्षनभूत <sup>\*</sup>सादश्यदशक वृक्षत्त्रसे चित्रत होता एकत्व तिरोहित (धदश्य) कर देता है। इसीप्रकार बहुतसे भनेक प्रकारके वृज्योंको भ्रपने भ्रपने विशेष सक्षणभूत स्वरूपा

१ जिल्लारकृतम - जिल्लारोंसे लेप्पः तीर्वकर । २ सर्वगत - सबसे ब्यापनेवासा । ३ परामर्ल -रामः विचारः सकः समञ्ज । ४ साद्यव – समाजस्य ।

मात्मीयस्यात्मीयस्य विशेषलक्षणभृतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टमभेनोचिष्ठनानात्वं, सामान्यलक्षणभृतेन साद्दर्योद्धासिनानोकहत्वेनोत्थापितमेकत्वं तिरियति । तथा बहूनां बहुविधानां द्रव्याणा-मात्मीयात्मीयस्य विशेषलक्षणभृतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टमभेनोचिष्ठनानात्वं सामान्यलक्षणभृतेन साद्दर्योद्धासिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितमेकत्वं तिरियति । यथा च तेषामनोकहानां सामान्यलक्षणभृतेन साद्दर्योद्धासिनानोकहत्वेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभृतस्य स्वरूपास्तित्वावष्टमभेनोचिष्ठनानात्वम्रचक्कास्ति, तथा सर्वद्रव्याणामपि सामान्यलक्षणभृतेन साद्दर्योद्धासिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभृतस्य स्वरूपा-

स्तित्वके ग्रवलम्बनसे उत्थित होते ग्रनेकत्वको, सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक 'सत्' पनेसे ('सत्' ऐसे भावसे, ग्रस्तित्वसे, 'है' पनेसे ) उत्थित होता एकत्व तिरोहित कर देता है। ग्रीर जैसे उन वृक्षोके विषयमे सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक वृक्षत्वसे उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित होता है, फिर भी (ग्रपने ग्रपने) विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके ग्रवलम्बनसे उत्थित होता ग्रनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है, (बना रहता है, नष्ट नही होता), इसीप्रकार सर्व द्रव्योके विषयमे भी सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक 'सत्'पनेसे उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित होने पर भी (ग्रपने ग्रपने) विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके ग्रवलम्बनसे उत्थित होता ग्रनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है।

[बहुतसे (सख्यापेक्षासे अनेक) और अनेकप्रकारके (अर्थात् आम्र, अशोकादि) वृक्षोका अपना अपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है, इसलिये स्वरूपास्तित्वकी अपेक्षासे उनमे अनेकत्व है, परन्तु वृक्षत्व जो कि सर्व वृक्षोका सामान्यलक्षण है और जो सर्व वृक्षोमे सादृश्य बतलाता है, उसक़ी अपेक्षासे सर्व वृक्षोमे एकत्व है। जब इस एकत्वको मुख्य करते है तब अनेकत्व गौण हो जाता है, इसीप्रकार बहुतसे (अनन्त) और अनेक (छह) प्रकारके द्रव्योका अपना अपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है इसलिये स्वरूपास्तित्वकी अपेक्षासे उनमे अनेकत्व है, परन्तु सत्पना (अस्तित्वपना, 'है' ऐसा भाव) जो कि सर्व द्रव्योका सामान्य लक्षण है और जो सर्वद्रव्योमे सादृश्य बतलाता है उसकी अपेक्षासे सर्वद्रव्योमे एकत्व है। जब इस एकत्वको मुख्य करते है तब अनेकत्व गौण हो जाता है। और इसप्रकार जब सामान्य सत्पनेको मुख्यतासे लक्षमे लेने पर सर्व द्रव्योके एकत्वकी मुख्यता होनेसे अनेकत्व गौण हो जाता है, तव

मन इम्पेईच्यान्तरस्पारम्मं इम्पादर्शान्तरत्वं च स्वाचाः प्रक्रिक्तिः

t Xo

दब्वं सहावसिद्धः सदिति जिणा तच्दो समन्त्यादा ।

सिद्ध तथ भागमदो ऐच्छदि जो सो डि परसम्भो ॥ ६ व 🗗

इप्पं स्वमावसिद्धं सदिति जिनास्तरस्तः सवाक्यातकतः। सिकं तथा भागमतो मेष्कति यः स हि दरसमयः ॥ ९८ ॥

न सन् द्रव्योर्द्रच्यान्तरात्रात्रात्रात्रात्रस्यः, सर्वद्रव्याणां स्वातात्रसङ्ख्यात् । स्वकारिका तेनामनादिनियनत्वातः अनादिनियनं द्वितः सायनास्तरमपेवते । सुन्यवनियन

भी वह ( समस्त दृब्योंका स्वरूप-प्रस्तित्व सबधी ) प्रतेकत्व स्पष्टतया प्रकास ही रहता है। ]

( इसप्रकार सादृश्य मस्तित्वका निरूपण हुमा ) ।। १७ ।।

भग द्रव्योंसे ब्रव्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका भीर ब्रम्यसे सत्ताका भवन्तिस्य होनेका सण्डन करते हैं। ( प्रर्थात ऐसा निष्चित करते हैं कि किसी दव्यते अन्य वस्थकी उत्पत्ति नहीं होती भौर दव्यसे मस्तित्व कोई पृथक पवार्ष नहीं है ):-

ग्राचा ९८

अन्वपार्व —[ इर्ब्य ] द्रम्य [ स्वमाद सिद्ध ] स्वभावसे सिद्ध बौर [ ख्यू हुँहै ] ( स्वभावसे ही ) 'सत् है ऐसा [बिना' ] जिनेन्ददेवने [ तस्त्रदः ] क्वार्वकः सिमारुपावबन्दः'] कहा है [तथा] इसप्रकार [जनवदः] धागमते [सिर्धः] सिद्ध है [बः] जो [न इच्छित ] इसे नहीं मानता [तः ] वह हि ] बास्तवर्ने [ **परसमय** ] परसमय है ।

टीका:-- वास्तवमें द्रव्यासे दृश्यान्तरोकी उत्पत्ति नहीं होती क्वींकि की वस्य स्वभावसिद्ध हैं। ( उनकी ) स्वभावसिद्धता तो उमकी सनाविविक्का है है क्योंकि भनादिनिभन सामनान्तरकी भपेक्षा नहीं रसता। वह कुल्स्वनिहरूक

१ अर्थान्तरस्य -- अञ्चपराचपर्याः २ अज्ञारिक्षित्रम् -- आहि और व्यवस्य रहितः। (सी व्यवस्रि अनन होता है प्रसन्ति सिविके सिवे अन्य साधान्त्री आवास्त्रवात स्त्री है । )

स्वभावमेव मृलसाधनमुणादाय स्वयमेव सिद्धसिद्धिमद्भृतं वर्तते । यत्तुद्रव्यैरारभ्यते न तद्द्रव्या-न्तरं कादाचित्कत्वात् स पर्यायः । द्वयणुकादिवन्मनुण्यादिवच । द्रव्यं पुनरनविध त्रिसमयाव-स्थायि न तथा स्यात् । अथैवं यथा सिद्धं स्वभावत एव द्रव्यं तथा सिद्धत्यिष तत्स्वभावत एव सिद्धमित्यवधार्यताम् । सत्तात्मनात्मनः स्वभावेन निष्पन्ननिष्पत्तिमद्भावयुक्तत्वात् । न च द्रव्याद्र्था-न्तरभृता सत्तोपपत्तिमभिष्ठपद्यते, यतस्तत्समवायात्तत्सिद्दिति स्यात् । सतः मत्तायाश्च न तावद्युत-सिद्धत्वेनार्थान्तरत्वं, तयोर्दण्डदण्डवद्युतसिद्धस्यादर्शनात् अयुतसिद्धत्वेनापि न तद्वपद्यते ।

ग्रपने स्वभावको ही-जो कि मूल साधन है, उसे-धारण करके स्वयमेव सिद्ध हुग्रा वर्तता है।

जो दृव्योसे उत्पन्न होता है वह तो ्दृव्यान्तर नही है, (किन्तु) कादाचित्कता (ग्रनित्यता) के कारण पर्याय है, जैसे-द्विग्रणुक इत्यादि तथा मनुष्य इत्यादि । दृव्य तो ग्रनविध (मर्यादा रहित) त्रिसमय-ग्रवस्थायी (त्रिकाल-स्थायी) होनेसे उत्पन्न नहीं होता।

ग्रव इसप्रकार-जैसे दृव्य स्वभावसे ही सिद्ध है उसीप्रकार (वह) 'सत् है' ऐसा भी उसके स्वभावसे ही सिद्ध है, ऐसा निर्णय हो, क्योंकि सत्तात्मक ऐसे ग्रपने स्वभावसे निष्पन्न हुये भाववाला है (-दृव्यका 'सत् है' ऐसा भाव दृव्यके सत्तास्वरूप स्वभावका ही बना हुग्रा है)।

द्व्यसे ग्रथन्तिरभूत सत्ता उत्पन्न नही है ( नही बन सकती, योग्य नही है ) कि जिसके समवायसे वह ( द्व्य ) 'सत्' हो । (इसीको स्पष्ट समकाते है ) —

प्रथम तो 'सत्से 'सत्ताकी 'युतसिद्धतासे ग्रथिंन्तरत्व नही है, क्योकि दण्ड ग्रौर दण्डीकी भाँति उनके सम्बन्धमे युतसिद्धता दिखाई नही देती। (दूसरे) ग्रयुत-सिद्धतासे भी वह (ग्रथिंन्तरत्व) नही बनता। 'इसमे यह है (ग्रथिंत् दृव्यमे सत्ता

१ सत् = अस्तित्ववान् अर्थात् द्रव्य । २ सत्ता = अस्तित्व (गुण्) । ३ युतसिद्ध = जुडकर सिद्ध हुआ, समवायसे - सयोगसे सिद्ध हुआ । [ जैसे लाठी और मनुष्यके भिन्न होने पर भी लाठीके योगसे मनुष्य 'लाठीवाला' होता है, इसीप्रकार सत्ता और द्रव्यके अलग होने पर भी सत्ताके योगसे द्रव्य 'सत्तावाला' ( 'सत्') हुआ है ऐसा नहीं है । लाठी और मनुष्यकी भाँति सत्ता और द्रव्य अलग दिखाई ही नहीं देते । इसप्रकार 'लाठी' और 'लाठीवाले'की भाँति 'सत्ता' और 'सत्'के सबधमें युतसिद्धता नहीं है । ]

इदेदमिषिपतीतेस्त्यत्वत इति चेत् किनिक्यना इदेदमिति इतीतिः । मेद् । शदेविक स्वाद्धाविको वा । न तास्त्वादेविकः, द्रवेदं स्वाद्धाविकरचेत् तदस्य एव सद्दृष्णं तथ गुण इति स्वस्त्यत् । सर्व द्व व मिषिप्रतीतेर्तिस्त्यनं, स्वयमेबोन्यन्तिमस्त्रास्त् । तवादि वदेव वयमिक्यनीः वदिदं द्रष्णमयमस्य गुणः, श्वामदद्वयतिवयसस्य द्वामो गुण उत्सादति । वदा तु द्रव्येणार्यते द्वस्यं तदास्त्रमितस्यस्यकुषवाक्योन्येक्स्य

है )' ऐसी प्रतीति होती है इसियं वह बन सकता है,—ऐसा कहां (पूछते हैं कि) 'इसमें यह है' ऐसी प्रतीति किसके बालय (कारण के यदि ऐसा नहा जाय कि भेदके प्राथमधे (प्रकृति दृष्य और सत्तार्थ के प्रदि ऐसा नहा जाय कि भेदके प्राथमधे (प्रकृति दृष्य और सत्तार्थ के होती है तो, वह कौनसा भेद है 'प्रावेशिक या धताव्याविक 'प्रवेश के होती के स्वाद्याविक कहा जाय तो वह उपपन्न (ठीक) ही है क्योंकि ऐसा (बनवार्थ क्षात्र कि ओ द्रष्य है वह गुण नहीं है। परन्तु (यहां भी यह ब्यावर्थ एकता है) यह धताद्याविक भेद 'फकानते इसमें यह है' ऐसी प्रतितिका बालय (बार्य के नहीं है क्योंकि वह (धताद्याविक भेद ) स्वयम्व 'उन्मन्न और 'निमन्न होता है। वह इमप्रकार है— जब द्रष्यको पर्याय प्राप्त कराई बाय (प्रवात् वव क्ष्यको पर्याय प्राप्त कर है— जब द्रष्यको पर्याय प्राप्त कराई बाय (प्रवात् वव क्ष्यको पर्याय प्राप्त कर है यह इमका धुक्तत्व गुण है इस्याविकी कौति 'पुणवाचा व्य द्रष्य है यह दमका गुण है इमप्रकार धताद्याविक भेद उन्मन्न होता है 'प्राप्त कराई वह इमप्रका द्रष्य प्राप्त कराई वह उपप्रका द्रष्य प्राप्त करां है— पहुषता है इमप्रकार इस्याव्यक्त देवा जाय ) तब जिसके समस्त दुष्य करता है,—

१ इस्व और नमार्से अरहाभर नहीं है, बसेंकि प्रदेशभर हो तो मुन्दमिक्क सारे, विवासे पहल ही रह करक बनावा है। य इस्व वह गुल नहीं है और गुल वह उच्च नहीं है,—केने उच्च-सुक्ते भन्छ। (गुल-गुल्ये-भर्छा) अनाहमारिक्क ( महत्त्वप व होतक्ष्य) भेर कहते हैं। विर उच्च और सब्बर्ण जमा भर कहा ग्राप मा का बाल ही है। ये उन्हाम हाना - उपर आता, तेर मात्रा, मगर होना ( क्षण्य होता)। प्र निवस्त हाल - इच्च ग्राल ( गाल होता)। प्र गुलक्षमाल उन्हाम - उच्चमें अनक गुण होना

मेन शास्त्रमाला ]

शुअमुत्तरीयमित्यादिवत्प्रपश्यतः समूल एवाताङ्गाविको भेदो निमजिति । एवं हि भेदे निमजिति तत्प्रत्यया प्रतीतिर्निमजिति । तस्यां निमजित्यामयुतिसद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्वं निमजिति । ततः समस्तमपि द्रव्यमेवैकं भृत्वाविष्ठते । यदा तु भेद उन्मजिति, तिस्मन्तुन्मजिति तत्प्रत्यया प्रतीतिरुन्मजिति । तस्यामुन्मजित्यामयुतिसद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्वमुन्मजिति । तदापि तत्पर्यायत्वेनोन्मजिन्जराशेर्जलकल्लोल इव द्रव्यात्र व्यतिरिक्तं स्यात् । एवं सित स्वयमेव सद्द्रव्यं भवति । यस्त्वेवं नेव्छिति स खलु परसमय एव द्रष्टव्यः ॥ ६८ ॥

अथोत्पादन्ययध्रौन्यात्मकत्वेऽिष सद्द्रन्यं भवतीति विभावयति— सदवद्विदं सहावे दन्वं दन्वस्स जो हि परिणामो । अत्थेस सो सहावो ठिदिसंभवणाससंबद्धो ॥ ६६ ॥

> सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यस्य यो हि परिणामः। अर्थेषु स स्वभावः स्थितिसंभवनाशसंवद्धः॥ ९९॥

उन्मेष ग्रस्त हो गये है ऐसे उस जीवको—'शुक्लवस्त्र ही है' इत्यादिकी भाँति—'ऐसा दृव्य ही है' इसप्रकार देखने पर समूल ही ग्रताद्भाविक भेद निमग्न होता

है। इसप्रकार भेदके निमग्न होने पर उसके आश्रयसे (कारणसे) होती हुई प्रतीति निमग्न होती है। उसके निमग्न होने पर अयुतिसद्धत्वजनित अर्थान्तरत्व निमग्न होता है, इसिलये समस्त ही एक द्व्य ही होकर रहता है। और जब भेद उन्मग्न होता है, वह उन्मग्न होनेपर उसके आश्रय (कारण) से होती हुई प्रतीति उन्मग्न होती है, उसके उन्मग्न होनेपर अयुतिसद्धत्वजनित अर्थान्तरत्व उन्मग्न होता है, तब भी (वह) द्रव्यके पर्यायरूपसे उन्मग्न होनेसे,—जैसे जलराशिसे जल तरगे व्यतिरिक्त नहीं है (अर्थात् समुद्रसे तरगे अलग नहीं हैं) उसीप्रकार द्रव्यसे व्यतिरिक्त नहीं होता।

ऐसा होनेसे (यह निश्चित हुग्रा कि) द्रव्य स्वयमेव सत् है। जो ऐसा नहीं मानता वह वास्तवमें 'परसमय' (मिध्यादृष्टि) ही मानना ।। ६८ ।। ग्रव, यह बतलाते हैं कि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक होनेपर भी द्रव्य 'सत्' है —

गाथा ९९

अन्वयार्थः — [ स्वभावे ] स्वभावमे [ अवस्थितं ] ग्रवस्थित ( होनेसे ) [ द्रव्यं ]

132

हर हि स्वभावे निस्वमविष्ठमानस्वास्त्रविदि हुन्तव् । दोच्छेरी स्पारमकपरिणामः । यथैव हि हुच्यवास्तुवः सामस्तेनीकस्वानि बक्ष्मात्राः प्रदेशाः, तबैव दि द्रव्यक्तेः सामस्त्वेनैकस्वावि परिचामा' । बचा च प्रदेशानां परस्परम्पविरेकानिकन्यनो विकास्त्रानाः, वेचा प्रस्परव्यविदेशनियन्त्रज्ञाः प्रवाहकमाः । यथैव च ते प्रवेशाः स्थाने च्यान्यात्सर्वेतः परस्पराजुस्यविद्यत्रितेद्ववास्तुतवा<u>ज</u>स्य**वास्ति**सस्यव मारमान भारपन्ति, तथैव ते परिचामाः स्वाचनके

द्रव्य [सत् ] 'सत् है [इस्पस्य ]द्रव्यका विः दि ] जो ि उत्पादव्ययध्योव्य सहित [परिणामः] परिणाम है सि: ] वह [ मर्चेड पदार्थोका स्वभाव है।

टीक्स---यहाँ (विश्वमें ) स्त्रभावमें नित्य प्रवस्थित होनेसे इन्न 'कर् स्वमाव द्रव्यका ध्रौब्य-उत्पाद विनासकी एकतास्वरूप परिणाम है।

जैसे 'द्रव्यका बास्तु समग्रतमा ( भक्तण्डतासे ) एक होनेपर मी, विस्तारका प्रवर्तमान उसके को सुक्म भश हैं ने प्रवेश हैं, इसीप्रकार ब्रम्मकी वृक्ति ( अस्टिन्ड् ) समग्रतया एक होनेपर भी, प्रवाहकमर्भे प्रवर्तमान उसके जो सुक्ष्म प्रश्न है वे वरिवान हैं। जसे विस्तारकमका कारण प्रदेशोंका परस्पर व्यतिरेक है, उसीप्रकार प्रविक्रकार कारण परिजामींका परस्पर "व्यक्तिरेक है।

जैसे ने प्रदेश भ्रपने स्थानमें स्व-रूपसे उत्पन्न भीर पूर्व-रूपसे विनय्ट 🕬 तथा सक्त परस्पर <sup>के</sup>बनुस्पृतिसे रचित एकवास्तुतासे अनृत्यक्र-श्रविम**न्ट होन्दे** उत्पत्ति-सहार झीम्पारमक है उसीप्रकार वे परिणाम प्रपने ग्रवसरमें स्व-रूपने अवस ग्रौर पूर्व रूपसे विनय्ट होनेसे तथा सर्वत्र परस्पर ग्रनुस्युतिसे रचित एकप्रवाहरूको ग्रमुरपन्न-ग्रविनप्ट होनेसे उत्पत्ति-सहार श्रीम्पारमक है । ग्रीर जसे वास्तुका जो जीवेडे

१ : प्रव्यका वालु -- प्रव्यका त्व-वित्तार, प्रव्यका त्व क्षेत्र, प्रव्यका त्व-आकार, प्र<del>व्यका व्य-वर्ग ।</del> (बारपु-वर, निवासस्वान, जानव, मूमि।) २ स्वतिरेक-भेरा (एकका बूसरेमें) जवान, (वर्ष परिकास बुसर परिकासकर नहीं है, इसलिये प्रस्पक प्रवाहमें कम है)। ३ अनुस्कृति - अन्यवर्गक मुकान । [ मच परिकाम परस्पर मन्यकपूर्वक ( सादरव सक्षित ) गुवित ( जुड़े ) दानेते, वे सव परिवास ज्ञ प्रवाहरूको हैं, इमितिये वे अवज्ञ या विनद्द सदी हैं।]

परस्परानुस्यूतिस्त्रितैकप्रवाहतयानुत्पन्नप्रलीनत्वाच संभृतिसंहारध्रौव्यात्मकमात्मानं धारयन्ति ।
यथैव च य एव हि प्रविप्रदेशोच्छेदनात्मको वास्तुसीमान्तः स एव हि तदुचरोत्पादात्मकः, स
एव च परस्परानुस्यृतिस्त्रितैकवास्तुतयातदुभयात्मक इति । तथैव य एव हि पूर्वपरिणामोच्छेदात्मकः प्रवाहसीमान्तः स एव हि तद्चरोत्पादात्मकः, स एव च परस्परानुस्यूतिस्त्रितैकप्रवाहतयातदुभयात्मक इति एवमस्य स्वभावत एव त्रिलक्षणायां परिणामपद्धतौ दुर्ललितस्य
स्वभावानतिक्रमात्त्रिलक्षणमेव सत्त्वमनुमोदनीयम् सुक्ताफलदामवत् । यथैव हि परिगृहीतद्राधिम्नि
प्रलम्बमाने सुक्ताफलदामनि समस्तेष्वपि स्वधामस्चकासत्सु सुक्ताफलेषुचरोचरेषु धामस्चरोचरसक्ताफलानासुदयनात्पूर्वपूर्वसुक्ताफलानामनुदयनात् सर्वत्रापि परस्परानुस्यूतिस्त्रकस्य स्त्रकस्या-

छोटा ग्रश पूर्वप्रदेशके विनाशस्वरूप है वही (ग्रश) उसके वादके प्रदेशका उत्पाद स्वरूप है तथा वही परस्पर ग्रनुस्यूतिसे रिचत एक वास्तुत्वसे ग्रनुभय स्वरूप है (ग्रर्थात् दोमेसे एक भी स्वरूप नही है), इसीप्रकार प्रवाहका जो ग्रल्पातिग्रल्प ग्रश पूर्वपरिणामके विनाशस्वरूप है वही उसके बादके परिणामके उत्पादस्वरूप है, तथा वही परस्पर ग्रनुस्यूतिसे रिचत एकप्रवाहत्वसे ग्रनुभयस्वरूप है।

इसप्रकार स्वभावसे ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धितमे (परिणामोकी परम्परामे) प्रवर्तमान द्रव्य स्वभावका 'श्रितिक्रम नही करता इसलिये 'सत्त्वको 'त्रिलक्षण ही 'श्रुनुमोदित करना चाहिये। मोतियोके हारकी भाँति।

जैसे—जिसने ( अमुक ) लम्बाई ग्रहण की है ऐसे लटकते हुये मोतियोके हारमे, अपने-अपने स्थानोमें प्रकाशित होते हुये समस्त मोतियोमें, पीछे-पीछेके स्थानोमें पीछे-पीछेके मोती, प्रगट होते है इसलिये, और पहले-पहलेके मोती प्रगट नहीं होते इसलिये, तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूतिका रचिंदा सूत्र अवस्थित होनेसे त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धिको प्राप्त होता है। इसीप्रकार जिसने "नित्यवृत्ति ग्रहण की है ऐसे रचित (परिणमित) होते हुये द्रव्यमें, अपने अपने अवसरोमें प्रकाशित (प्रगट) होते हुये समस्त परिणामों पीछे पीछेके अवसरो पर पीछे पीछेके परिणाम प्रगट होते है

१ अतिक्रम = उल्लंघन, त्याग। २ सत्त्व = सत्पना, (अभेदनयसे) द्रव्य। ३ त्रिलच्चण = उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये तीनों लच्चणवाला, त्रिस्वरूप, त्रयात्मक। ४ अनुमोदित करना = आनद्से सम्मत करना। ४ नित्यवृत्ति = नित्यस्थायित्व, नित्य अस्तित्व, सदा वर्तना।

८६ वस्यानात्मेत्वसर्गं त्रसिद्धिमवरुरति, ववैदः हि वरिप्रदिवनिरस्दृत्विनिर्वयमा क्रुकेः

स्वानात्वकार्यः त्रावाद्वनप्रवरात् त्यत्र व गरश्चरात्रात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्य

नुर्यनात् सर्पत्राचि परस्यरानुस्युतिग्रहमस्य प्रयाहेरनायस्यान्यानेकसम्य प्रक्रितिकस्यरही स्रवोत्पादस्यवजीस्थानां परस्यराविनातातं रहवति—

ण भनो मंगविद्दीणो भगो वा णत्यि संभवविद्दी**रो ।** उप्पादो वि य भगो ण विष्णा भोज्वेण **अत्येण ॥ १०० ॥** 

न मयो मङ्गविद्दीनो मङ्गो वा नास्ति संक्वविद्दीनः। उत्पादोऽपि च मङ्गो न विना प्रौत्येणार्थेन ॥ १०० ॥

इसिलये, भीर पहले-पहलेक परिजाम नहीं प्रगट होते हैं इसिलये तथा सर्वत परस्पर भनुस्पृति रचनेवाला प्रवाह भवस्थित होनेसे त्रिमक्षणस्य प्रसिद्धिको प्राप्त होता है। भाषार्थः—प्रत्येक दृष्य सदा स्वभावमें रहता है इसिमये 'सर्व्' है। म्ह

स्वभाव उत्पाद-स्थम प्रीव्यस्वरूप परिणाम है। बसे दुस्यके विस्तारका कोटेंबे क्या भया वह प्रदेश हैं, इसीप्रकार दृस्यके प्रवाहका कोटेंसे कोटा संख वह परिणाम है। प्रत्येक परिणाम स्व-कालमें अपने रूपसे उत्पन्न होता है पूर्वरूपसे नस्ट होता है और मब परिणाम स्व-कालमें अपने रूपसे उत्पन्न स्वाहत होनेसे प्रत्येक परिणाम उत्पाद-विनाशसे रहित एकक्य- प्रवाहत है। और उत्पाद-स्थम प्रीव्यामें समयभेद नहीं है तीनों ही एक ही बन्दा है। ऐसे उत्पाद-स्थम प्रीक्यारमक परिणामीनी परम्परामें प्रस्य स्वनावने ही क्या रहता है। इसलिये द्रस्य स्वय भी मोतियोंके हारकी भाति उत्पाद-स्थम अध्यादन

है ॥ ६६ ॥ श्रव उत्पार स्थव और धौस्पना परस्पर श्रेषनाभाव **दह करते हैं:--**-

## बाबा १००

कनवार्ष — [का ] उत्पाद [महर्षितीयः] मग (स्वयः) है रहित [व]
नहीं होता [वा] भीर [नहां ] मंग [मंन्सवितियः] विना उत्पादके [कार्याः]
महीं हाता [उत्पादः] उत्पाद [विष च] तथा [वहः] मन [क्री-देन करेंच विका]
भोस्य पदायक विना [व] नहीं हाता।

१ अधिकाशन -- एक दिना गुगर का नहीं होना कहा एक गुवारे किया है ही नहीं करे केटा जारे

न खलु सर्गः संहारमन्तरेण, न संहारो वा सर्गमन्तरेण, न सृष्टिसंहारो स्थितिमन्तरेण, न स्थितिः सर्गसंहारमन्तरेण। य एव हि सर्गः स एव संहारः, य एव संहारः स एव सर्गः, यावेव सर्गसंहारो सैव स्थितिः, यैव स्थितिस्तावेव सर्गसंहाराविति। तथाहि—य एव कुम्भस्य सर्गः स एव मृत्पिण्डस्य संहारः, भावस्य भावान्तराभावस्वभावेनावभासनात्। य एव च मृत्पिण्डस्य संहारः, स एव कुम्भस्य सर्गः, अभावस्य भावान्तरभावस्वभावेनावभासनात्। यौ च कुम्भिपण्डयोः सर्गसंहारौ सैवमृत्तिकायाः स्थितिः, अध्वतिरेकमुखेनैवान्वयस्य प्रकाशनात्।

टीका:—वास्तवमे उत्पाद, व्ययके बिना नही होता ग्रीर व्यय, उत्पादके बिना नही होता, उत्पाद ग्रीर व्यय स्थिति (ध्रीव्य)के बिना नही होते, ग्रीर ध्रीव्य, उत्पाद तथा व्ययके बिना नही होता।

जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वही उत्पाद है, जो उत्पाद ग्रीर व्यय है वही धीव्य है, जो धीव्य है वही उत्पाद ग्रीर व्यय है। वह इसप्रकार — जो कुम्भका उत्पाद है वही मृत्तिकापिण्डका व्यय है, क्योंकि भावका भावान्तरके ग्रभाव स्वभावसे ग्रवभासन है। (ग्रर्थात् भाव ग्रन्यभावके ग्रभावरूप स्वभावसे प्रकाशित है—दिखाई देता है।) ग्रीर जो मृत्तिकापिण्डका व्यय है वही कुम्भका उत्पाद है, क्योंकि ग्रभावका भावान्तरके भावस्वभावसे ग्रवभासन है, (ग्रर्थात् व्यय ग्रन्यभावके उत्पादरूप स्वभावसे प्रकाशित है।)

ग्रीर जो कुम्भका उत्पाद ग्रीर पिण्डका व्यय है वही मृत्तिकाकी स्थिति है, क्योंकि 'व्यतिरेक ग्रन्वयका ग्रितिकम नहीं करते, ग्रीर जो मृत्तिकाकी स्थिति है वहीं कुम्भका उत्पाद ग्रीर पिण्डका व्यय है, क्योंकि व्यतिरेकोंके द्वारा ही 'ग्रन्वय प्रकाशित होता है। ग्रीर यदि ऐसा ही न माना जाय तो ऐसा सिद्ध होगा कि उत्पाद ग्रन्य है, व्यय ग्रन्य है, ध्रीव्य ग्रन्य है। (ग्र्यात् तीनो पृथक् है ऐसा माननेका प्रसग ग्राजायगा।) ऐसा होने पर (क्या दोष ग्राता है, सो समभाते हैं)—

<sup># &#</sup>x27;व्यितरेकमुखेन क्रमात्' के स्थान पर निम्न प्रकार पाठ चाहिये ऐसा लगता है, "व्यितरेकाणा-मन्वयानितक्रमणात्। येव च मृत्तिकाया स्थितिस्तावेव क्रुम्भिपण्डयो सर्गसहारी, व्यितरेकमुखेनैवान्वयस्य प्रकाशनात्।" हिन्दी अनुवाद इस सशोधित पाठानुसार किया है। १ व्यितरेक = भेद, एकका दूसरेरूप न होना वह, 'यह वह नहीं है' ऐसे ज्ञानका निमित्तभूत भिन्नरूपत्व। २ अन्वय = एकरूपता, सादृश्यता, 'यह वही है' ऐसे ज्ञानका कारणभूत एकरूपत्व।

येव च मृत्तिकायाः स्थितिस्तादेव क्रम्बविष्ययोः सर्वसद्वारी. यदि पुनर्नेदमेवनिष्येत तदान्यः सर्वोऽन्यः संहतः अन्या स्वितिहित्याचावि । सर्गे सगयमाणस्य क्रम्मस्योत्पादनकारणामाश्रदमस्तिरेव अनेतृ, नासुरकार् सक्र क्रम्मस्यामननी सर्वेशमेव मानानाममननिरेव मदेतु । वस्तुत्वादे वा स्यात । तथा केवलं सङ्गरमारममाभस्य मृतिन्दस्य सद्च्छेद एव वा । तत्र मृत्यिष्टस्यासंहरणी सर्वेशमेव आवानामसंहरणियेव जवेत ।

केवल उत्पाद-शोधक कुम्भकी (-स्पय और श्रीस्पन्ते जिस बाद 🛋 करनेको जानेवाले कुम्भकी ) उत्पादन ( उत्पत्तिका ) कारनका समाव होके अपनी ही नहीं होगी, भयवा तो भसत्का ही उत्पाद होगा । भौर बहाँ, (१) मदि 🖼 उत्पत्ति न होगी तो समस्त ही भागोंकी उत्पत्ति ही नहीं होगी। ( प्रविष् कुम्मकी उत्पत्ति नहीं होगी उसीप्रकार विश्वके किसी भी प्रम्पमें किसी भी भाक्की उत्पाद ही नही होगा,-यह दोष मायगा ) मधवा (२) यदि मसत्का अलाह 🕏 तो माकाश-पूष्प इत्याविका भी उत्पाद होगा (मर्थात् शून्यमेंसे भी पदार्च करेंच होने लगेंगे.--यह दोप भागगा । )

भीर, केवल व्ययारम्भक ( उत्पाद भीर छीव्यसे रहित केवन व्यव कर्पकी उद्यत ) मृतपिण्डका व्ययके कारणका श्रमाव होनेसे व्यय ही नहीं होता, श्रवका 🗗 सत्काही उच्छेद होगा। वहाँ (१) यदि मृतपिण्डकाव्यय न होगातो स्वस्त 🕏 भावोंका व्यय ही न होगा ( प्रपीत जसे मृतिकापिण्डका स्थय नहीं होना उसीक्षण विद्वने निसी भी द्रव्यमें निसी भी भावका स्थय ही नहीं होगा -- यह दोव साववा 🏃 ग्रमना (२) यदि सत्का उच्छेट होगा तो चतन्य इत्यादिका भी उच्छेर हो बावना ( प्रवृत्ति समस्त द्रम्योगा सम्पूर्ण नाद्य हो जायगा --- यह दोव ग्रायगा । )

भीर 'नेवल ध्रौस्य प्राप्त करनेको जानेवाली मृत्तिकाकी व्यक्तिक जीए स्थितिका प्रत्ययका-(मृत्तिकाको ) धभाव होनेसे स्थिति ही नहीं होती, अवनी तो शणिकका ही नित्यत्व भाजायगा । वहाँ (१) यदि मृतिकाका मीव्यत्व व सै

१ जन्म भीव्य - प्रशाह और व्यव रहित अकसा भूषपता, केवस विविध्या ( क्रम्प व्यक्तिक अकता अथन्याम महित ही होता है, इससिये प्रीय्य करात्-स्थय सहित ही होत्स, **अपेक्स अहे हो सकता। वैदे** असर (बारक्त) प्रस्का नंब है-समन इस्त नहीं, इसीक्कार औरून को इस्तक लंब है-समन क्षत की है

संविदादीनामण्युच्छेदः स्यात् । तथा केवलां स्थितिम्वपाच्छन्त्या मृचिकाया व्यतिरेकाकान्तस्थि-त्यन्वयाभावादस्थानिरेव भवेत्, क्षणिकनित्यत्वमेव वा । तत्र मृचिकाया अस्थानौ सर्वेपामेव भावानामस्थानिरेव भवेत् । क्षणिकनित्यत्वे वा चिचक्षणानामपि नित्यत्वं स्यात् । तत उचरोचर-च्यतिरेकाणां सर्गेण पूर्वपूर्वच्यतिरेकाणां संहारेणान्वयस्थावस्थानेनाविनाभूतमुद्योतमाननिर्विध्नत्रै-लक्षण्यलाञ्चनं द्रच्यमवस्यमनुमन्तच्यम् ॥ १००॥

अथोत्पादादीनां द्रव्यादर्थान्तरत्वं संहरति-

उप्पादिद्विदिभंगा विज्जंते पज्जएसु पज्जाया। दब्वे हि संति णियदं तम्हा दब्वं हवदि सब्वं ॥१०१॥

उत्पादस्थितिभङ्गा विद्यन्ते पर्यायेषु पर्यायाः । द्रच्ये हि सन्ति नियतं तस्माद्द्रच्यं मवति सर्वम् ।।१०१॥

तो समस्त ही भावोका ध्रौव्य ही नही होगा, ( ग्रर्थात् यदि मिट्टी ध्रुव न रहे तो मिट्टीकी ही भाँति विश्वका कोई भी द्रव्य ध्रुव ही नही रहेगा,—यह दोष ग्रायगा। ) ग्रथवा (२) यदि क्षणिकका नित्यत्व हो तो चित्तके क्षणिक-भावोका भी नित्यत्व होगा, ( ग्रर्थात् मनका प्रत्येक विकल्प भी त्रैकालिक ध्रुव हो जाय,—यह दोष ग्रावे। )

इसलिये द्रव्यको उत्तर उत्तर व्यतिरेकोकी उत्पत्तिके साथ, पूर्व पूर्वके व्यतिरेकोके सहारके साथ भ्रौर ग्रन्वयके ग्रवस्थान (ध्रौव्य) के साथ ग्रविनाभाववाला, जिसका निर्विष्न (ग्रवाधित) त्रिलक्षणतारूप चिह्न प्रकाशमान है ऐसा ग्रवश्य सम्मत करना ॥ १००॥

ग्रब, उत्पादादिका द्रव्यसे ग्रर्थान्त रत्वको नष्ट करते है, ( श्रर्थात् यह सिद्ध करते है कि उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य द्रव्यसे पृथक् पदार्थ नहीं है ) —

## गाया १०१

अन्वयार्थः—[ उत्पादिस्थितिभद्गाः ] उत्पाद, ध्रीव्य स्रीर व्यय [ पर्यायेषु ] पर्यायोमे [ विद्यन्ते ] वर्तते है, [ पर्यायाः ] पर्याये [ नियतं ] नियमसे [ द्रव्ये हि सन्ति] द्रव्य होती है, [ तस्मात् ] इसलिये [ सर्वे ] वह सब [ द्रव्यं भवति ] द्रव्य है ।

उत्पादम्बयप्रीन्याचि हि वर्गवानासम्बन्धे, ते <u>प्रवः वर्णस</u> समस्तमप्येतदेकमेन हुन्यं न पुनर्तुन्यान्तरम् । हुन्यं हि समुदायारमकत्वात् वादवस्य । यथा हि समुदायी वादपः मुख्यासामिरारुम्बित एवं प्रतिकृति, तथा सहदावि हुन्वे वमेच प्रविमाति । पर्यापास्तत्यादस्यपञ्जीस्पैरासम्बन्ते

\*\*\*

रीका:-- उत्पाद, व्यय भीर धीव्य बास्तवमें पर्यावों पर वे पर्गार्वे द्रव्य पर भवलम्बित हैं, इसलिये यह सब एक ही इब्य है, इब्बांसर

प्रयम तो द्रव्य पर्यायोंके देशरा भासम्बद्ध है (भवति पर्वायें नर्गोकि समुदायी (समुदायवान् ) समुदायस्वरूप होता है वृक्षकी भारी समुदायी वृक्ष स्कृष मुल भौर शासाभाँका समुदायस्वरूप होनेसे स्कृष वासाभोंसे मालम्बत ही मासित (विसाई) देता है, इसीप्रकार समुवासी पर्यायोंका समुदायस्वरूप होनेसे पर्यायोंके द्वारा ग्रामम्बद ही मास्रित होने कैं (ग्रयत् जैसे स्कथ मूल शासामें वृक्षाधित ही हैं—वृक्षसे भिन्न पदार्थस्य 🔻 🖁 उसीप्रकार पर्यायें द्रव्यात्रित ही हैं -- द्रव्यसे मिन्न पदार्थरूप नहीं हैं।)

भीर पर्यार्थे उत्पाद-अप झीव्यके द्वारा भागम्बत हैं ( प्रवृत्ति उत्पाद व्यक् झौब्य पर्यायाश्रित हैं ) क्योंकि उत्पाद-अपय झौब्य प्रशोकि वर्म हैं ( प्रतीके नहीं 🎉 बीज प्रकुर भौर बुकत्वकी भाति। असे प्रंक्षीवृक्षके बीज प्रकृर-वृक्कत्वस्व हीन श्रव स्पय-उत्पाद घोज्यस्वरूप निज धर्मोंसे भालम्बित एक साथ ही मास्रित 💏 हैं उसीप्रकार भन्नी–द्रव्यके नष्ट होता हुमा भाव उत्पन्न होता हुमा बाव, कीर भवस्मित रहनेवाला भाव - यह तीनों भन्न व्यय-उत्पाद धौन्यस्वरूप निवनमंदि झरा मालम्बत एक साम ही मासित होते हैं। किन्तु यदि (१) व्यय (२) उत्पाद भीर (३) धौम्पको ( मर्सोका न मानकर ) वृथ्यका ही माना जाय तो सारी "गडवड़ी हो बावनी यथा-(१) पहले यदि व्रव्यका ही व्यय माना जाय तो कानमयसे भक्षित समस्य द्रव्योंका एक क्षणमें ही व्यय होजानेसे दृष्यशूयता भाजायगी भववा सत्का उच्चे हो जायगा । (२) यदि दुम्यका ही उत्पाद माना जाय तो समय-समय पर होनेवाले

१ जहाँ २ <sup>व्हाराण</sup> सन्द भावे वहाँ तीसरी विभक्ति सूचक सममना । २ विप्तव <del>- अंबार्ड की</del> - क्यानुका, बोटाला, विरोध । १ क्या - विनाम जिल्हा सक्या हो, पेसे ।

वीजाङ्कुरपादपत्ववत् । यथा किलांशिनः पादपस्य वीजाङ्कुरपादपत्वलक्षणास्त्रयोंऽगा भङ्गोत्पाद भ्रीव्यलक्षणैरात्मधर्मेरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति, तथांशिनो द्रव्यस्योच्छियमानोत्पद्यमानाव-तिष्रमानभावलक्षणास्त्रयोऽशा भङ्गोत्पाद्ध्रौन्यलक्षणैरात्मधर्मेरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति । यदि पुनर्भङ्गोत्पादधौव्याणि द्रव्यस्यैवेष्यन्ते तदा समग्रमेव विस्नवते । तथाहि भंगे तावत् क्षणभङ्ग-कटाक्षितानामेकक्षण एव सर्वेद्रच्याणां संहरणाद्द्रच्यशून्यतावतारः सदुच्छेदो वा । उत्पादे तु प्रतिसमयोत्पादमुद्रितानां प्रत्येकं द्रव्याणामानन्त्यमसदुत्पादो वा । धौव्ये तु क्रमभुवां भावानाम-भावाद्द्रव्यस्याभावः क्षणिकत्वं वा । अत उत्पादव्ययश्रीव्यैरालम्व्यन्तां पर्यायाः पर्यायैश्र द्रव्यमालम्ब्यतां, येन समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्यं भवति ॥ १०१ ॥

उत्पादके द्वारा चिह्नित दृव्योको-प्रत्येकको ग्रनन्तता ग्राजायगी। (ग्रर्थात् समय समयपर होनेवाला उत्पाद जिसका चिह्न हो ऐसा प्रत्येक दृव्य ग्रनन्त द्व्यत्वको प्राप्त होजायगा ) ग्रथवा ग्रसत्का उत्पाद होजायगा, (३) यदि दृव्यका ही ध्रौव्य माना जाय तो ऋमश होनेवाले भावोके ग्रभावके कारण दृव्यका ग्रभाव हो जायगा, ग्रथवा क्षणिकत्व ग्राजायगा ।

इसलिये उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यके द्वारा पर्याये स्नालम्बित हो, स्रौर पर्यायोके द्वारा द्व्य ग्रालम्बित हो, कि जिससे यह सब एक ही द्व्य है।

भावार्थः — बीज, अकुर भ्रौर वृक्षत्व, वृक्षके श्रश हैं। बीजका नाश, अकुरका उत्पाद ग्रीर वृक्षत्वका ध्रीव्य-तीनो एक ही साथ होते है। इसप्रकार नाश बीज पर ग्राश्रित है, उत्पाद ग्रकुरपर ग्राश्रित है, ग्रीर घ्रौव्य वृक्षत्व पर ग्राश्रित है, नाश-उत्पाद ग्रीर ध्रीव्य बीज-ग्रकुर ग्रीर वृक्षत्वसे भिन्न पदार्थरूप नही है। तथा बीज-ग्रक्र ग्रीर वृक्षत्व भी वृक्षसे भिन्न पदार्थरूप नही है। इसलिये यह सब एक वृक्ष ही है। इसीप्रकार नष्ट होता हुस्रा भाव, उत्पन्न होता हुस्रा भाव स्रौर ध्रीव्य भाव सब द्व्यके ग्रश हैं । नष्ट होते हुये भावका नाश, उत्पन्न होते हुये भावका उत्पाद श्रीर स्थायी भावका ध्रीव्य एक ही साथ है। इसप्रकार नाश नष्ट होते भावके आश्रित है, उत्पाद उत्पन्न होते हुये भावके ग्राश्रित है ग्रीर घ्रीव्य स्थायी भावके ग्राश्रित है। नाश, उत्पाद भ्रीर ध्रीव्य उन भावोसे भिन्न पदार्थरूप नही है। भ्रीर वे भाव भी द्रव्यसे भिन्न पदार्थरूप नही हैं। इसलिये यह सब, एक द्रव्य ही है।। १०१॥ २१

148

नवोत्तादादीनां सममेदपुदस्य इथ्यतः वोवयवि--

समवेदं स्वतः दव्वं एकम्मि चेव समये तम्हा दव्यं द्ध तरिदर्य ॥१

समनेतं सञ्ज द्रव्यं संस्थात्यविधावरंकिवारेः। एकस्मिन् चैव समवे तस्यानुहरूनं 🗪 तरिवन्तवः ॥१०२॥🖏

इद दि यो नाम वस्तुनो बन्मक्षणः स बन्धनैव ज्वातस्वात स्वितिक्षणी मवति । यम स्वितिभागः सः कलुमवीरन्तराकर्षं क्षित्रस्वाताः मञ्जाने बावक्यन्य व नायक्रमः स तृत्यदायस्थाय च नरपतो बन्मस्रमः स्थितिक्रमम् व स्थति ।

मन, उत्पादादिका क्षणभेद निराकृत (सम्बद्ध ) करके यह सम

कि वे द्रव्य हैं ---

बाबा १०२

कन्वपार्वः-[इस्पं] प्रव्य [रकस्मिन् च रव सक्वे]एक ही स्वयं [संमदस्वितिनायसक्रितार्थैः] उत्पाद झौब्य भीर व्यय नामक 'सर्वोके साव 🖼 🕽 वास्तवमें [समकेतं] 'समवेत (एकमेक) है [तस्मात्] इसकिये [ 🗷 🜬 🕽 यह "त्रितय [ 📆 ] वास्तवमें [ इच्मै ] इब्म है ।

टीक्का—(प्रथम शंका उपस्थित की जाती है—) यहाँ (विकास) वस्तुका जो जन्मक्षण है वह जन्मसे ही न्याप्त होनेसे स्थितिकाण और नामकण 📲 है (वह प्रमक्त ही होता है) जो स्वितिक्षण है वह दोनोंके झन्तरालमें (जरवाक्काण भौर नामक्षणके बीच ) दुढ़तया रहता है इसिलये (बह ) जन्मक्षण भौर नामक्षण नहीं है भीर भी नाशक्षण है वह -बस्तु उत्पन्न होकर भीर स्विर प्राचि

फिर नाशको प्राप्त होती है इसिसये — ज मक्षण और स्थितिकाण नहीं है, — १ अब -- पराच ( ८० वी गावामें समग्रावा गवा है, व्यतुसार पर्यंच औ वर्ष है।)

२ समवेद -- सनवायवासाः, वादारूपसदिव जुना हुवाः, दक्रमेक । ३ त्रिवय -- वीवका कञ्चायः । ( क्रांकी क्क और भीवन, इन दोनोंका समुराज बास्तवमें इक्ट ही है )

जैन शास्त्रमाला ]

वितक्यमाणः क्षणमेदो हृद्यभूमिमवतरित । अवतरत्येवं यदि द्रव्यमात्मनैवोत्पद्यते आत्मनैवावतिष्ठते आत्मनैव नश्यतीत्यभ्युपगम्यते । तचु नाभ्युपगतम् । पर्यायाणामेवोत्पादादयः क्रतः 
क्षणमेदः । तथाहि—यथा क्रलालदण्डचक्रचीवरारोप्यमाणसंस्कारसिन्धौ य एव वर्धमानस्य 
जन्मक्षणः स एव मृत्पिण्डस्य नाशक्षणः स एव च कोटिद्वयाधिरूढ्स्य मृत्तिकात्वस्य स्थितिक्षणः । तथा अन्तरङ्गविहरङ्गसाधनारोप्यमाणसंस्कारसिन्धौ य एवोत्तरपर्यायस्य जन्मक्षणः स 
एव प्राक्तनपर्यायस्य नाशक्षणः स एव च कोटिद्वयाधिरूढस्य द्रव्यत्वस्य स्थितिक्षणः । यथा 
च वर्धमानमृत्पिण्डमृत्तिकात्वेषु प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पादव्ययधौव्याणि त्रिस्वभावस्पर्शिन्यां मृत्तिकायां सामस्त्येनैकसमय एवावलोक्यन्ते, तथा उत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यत्वेषु प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पाद-

इसप्रकार तर्क पूर्वक विचार करने पर उत्पादादिका क्षणभेद हृदयभूमिमे ग्रवतिर्त होता है (ग्रर्थात् उत्पाद, व्यय ग्रीर ध्रीव्यका समय भिन्न-भिन्न होता है, एक नहीं होता,—इसप्रकारकी बात हृदयमे जमती है।)

(यहाँ उपरोक्त शकाका समाधान किया जाता है —) इसप्रकार उत्पा-दादिका क्षणभेद हृदयभूमिमे तभी उतर सकता है जब यह माना जाय कि 'द्रव्य स्वय ही उत्पन्न होता है, स्वय ही ध्रुव रहता है ग्रीर स्वय ही नाशको प्राप्त होता है!' किन्तु ऐसा तो माना नही गया है, (क्योंकि यह स्वीकार ग्रीर सिद्ध किया गया है कि) पर्यायोके ही उत्पादादि है, (तब फिर) वहाँ क्षणभेद कहाँसे हो सकता है? यह समभाते हैं—

जैसे कुम्हार, दण्ड, चक्र श्रौर चीवरसे श्रारोपित किये जानेवाले सस्कारकी उपस्थितिमे जो वर्धमान (-रामपात्र )का जन्मक्षण होता है वही मृत्तिकापिण्डका नाशक्षण होता है, श्रौर वही दोनो कोटियोमे रहनेवाला मृत्तिकात्वका स्थितिक्षण होता है, इसीप्रकार श्रन्तरग श्रौर बहिरग साधनोसे श्रारोपित किये जानेवाले सस्कारोकी उपस्थितिमे, जो उत्तरपर्यायका जन्मक्षण होता है वही पूर्व पर्यायका नाशक्षण होता है, श्रौर वही दोनो कोटियोमे रहनेवाले द्रव्यत्वका स्थितिक्षण होता है।

श्रीर जैसे रामपात्रमे, मृत्तिकापिण्डमे श्रीर मृत्तिकात्वमे उत्पाद, व्यय श्रीर ध्रीव्य प्रत्येक रूपमे (प्रत्येक पृथक् पृथक् ) वर्तते हुये भी त्रिस्वभावस्पर्शी मृत्तिकामे वे

१ कोटि = प्रकार (मृत्तिकात्व तो पिडरूप तथा रामपात्ररूप-दोनों प्रकारोंमें विद्यमान है।)

व्ययमीव्याचि त्रिष्यमानस्पर्धिनि इत्ये सामस्येनैकसम्ब **दशक्तियक्ये** पिन्दस्यिकात्ववर्धीन्युलाद्श्ययमीच्याचि मृक्तिके न वस्त्रकरं, वर्धीन्यप्रसादस्यपमीच्याचित्रस्यसेव न **बल्वान्तर**स् ॥ १०२ ॥

अत्र दुष्पस्योत्पादस्ययञ्जीस्यास्यनेकद्वस्त्रवर्षायद्वारेण विन्तवरि---

पाहुन्भवदि य अयुगो पज्जाओ पञ्जाओ वसदि अवुगी १ दञ्जसः ति पि दञ्जं होत पणटु ज उप्परकं ॥ १०३ प्राहुर्गवति वाल्यः वर्षायः वर्षायः वर्षायः अवुग्निः ॥ इस्पस्य हरविद्वस्य नैवज्जाह नोल्यम् ॥१०३॥

सम्पूर्णतया (सभी एकतित ) एक समयमें ही वेशे जाते हैं, इसीप्रकार उत्तर वर्णी पूर्वपर्माममें भीर द्रव्यात्वमें उत्ताद, व्यय भीर द्रौस्य प्रत्येकतया (एक-एक) प्रवर्णना होनेपर भी 'तिस्वभावस्पर्धी द्रव्यमें वे सम्पूर्णतया (शीनों एकतित) एक समब्दू । देशे जाते हैं।

भीर जसे रामपात्र मृत्तिकापिण्ड तथा मृत्तिकात्वमें प्रवर्तमान उत्पाद, ज्ञ भीर धौव्य मिट्टी ही हैं भाग वस्तु नहीं उसीप्रकार उत्तर पर्याय, पूर्व पर्याय औ प्रव्यत्वमें प्रवर्तमान उत्पाद व्यय भीर झीव्य हव्य ही हैं भन्य पदार्थ नहीं ॥१०२॥

भव, द्रव्यके उत्पाद-व्यय झौब्यको भ्रतेक <sup>\*</sup>द्रव्यपर्यायके द्वारा विचार करते हैं--

#### गावा १०३

अन्वयार्थः—[ ह्रव्यस्य ] हष्यकी [ अन्यः पर्वायः] झस्य पर्याय [ व्यर्थ र्वति ] उत्पन्न होती है [ च ] सीर [ अन्यः वयायः ] कोई झन्य पर्याय [ व्यक्ति ] व्या होती है, [तदिष ] फिर भी [हर्ष्यं] हष्य [अच्छ न एव] न तो नष्ट होता है [हर्ष्यं क] न उत्पन्न होता है। ( वह झन है। )

१ (अस्वभासरार्धी – तीनों स्वभावोंको स्पर्ध करनेवासा । (इव्य करार, क्व्य और भीव्य इत <sup>होती</sup> स्वभावोंको बारस करना है ! ) २. क्लेक्डक्क्यकंट – स्क्से अविक दुर्व्योक संवीतसे होनेवासी स्वीव !

इह हि यथा किलैकस्च्यणुकः समानजातीयोऽनेकद्रव्यपर्यायोविनश्यत्यन्यश्रत्रगुकः प्रजायते, ते तु त्रयश्रत्वारो वा पुद्रला अविनष्टानुत्पन्ना एवावतिष्ठन्ते । तथा सर्वेऽपि समानजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च । समानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवान्तिष्ठन्ते । यथा चैको मनुष्यत्वलक्षणोऽसमानजातीयो द्रव्यपर्यायो विनश्यत्यन्यस्त्रिद्शत्व-लक्षणाः प्रजायते तौ च जीवपुद्रलौ अविनष्टानुत्पन्नावेवावतिष्ठेते, तथा सर्वेऽप्यसमानजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च असमानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवावतिष्ठन्ते । एवमात्मना ध्रुवाणि द्रव्यपर्यायद्वारेणोत्पाद्व्ययीभृतान्युत्पाद्व्ययभौव्याणि द्रव्याणि भवन्ति ॥ १०३ ॥

अध द्रव्यस्योत्पादव्ययध्रीव्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण चिन्तयति-

टीका:—यहाँ (विश्वमे ) जैसे एक त्रि-अणुक समानजातीय अनेक द्रव्यपर्याय विनष्ट होती है और दूसरी 'चतुरणुक (समानजातीय अनेक द्रव्यपर्याय ) उत्पन्न होती है, परन्तु वे तीन या चार पुद्गल (परमाणु) तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते है (ध्रुव है), इसीप्रकार सभी समानजातीय द्रव्यपर्याय विनष्ट होती हैं और उत्पन्न होती है, किन्तु समानजातीय द्रव्य तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते है (-ध्रुव है)।

श्रीर, जैसे एक मनुष्यत्वस्वरूप श्रसमानजातीय द्रव्य-पर्याय विनष्ट होती है श्रीर दूसरी देवत्वस्वरूप (श्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय ) उत्पन्न होती है, परन्तु वह जीव श्रीर पुद्गल तो श्रविनष्ट श्रीर श्रनुत्पन्न ही रहता है, इसीप्रकार सभी श्रसमानजातीय द्रव्यपर्यायें विनष्ट हो जाती है श्रीर उत्पन्न होती है, परन्तु श्रसमानजातीय द्रव्य तो श्रविनष्ट श्रीर श्रनुत्पन्न ही रहते है।

इसप्रकार स्वत ( रद्रव्यत्वेन ) ध्रुव श्रीर द्रव्यपर्यायो द्वारा उत्पाद-व्ययरूप द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य है ॥१०३॥

म्रब, द्रव्यके उत्पाद-व्यय-धौव्य एक द्रव्य पर्यायके द्वारा विचार करते है —

१ चतुरगुक = चार अगुओंका (परमागुओंका) वना हुआ स्कथ। २ द्रव्यशब्द मुख्यतया दो अर्थोमें प्रयुक्त होता है (१) एक तो सामान्य-विशेषके पिण्डको अर्थात् वस्तुको द्रव्य कहा जाता है, जैसे-'द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रोव्यस्वरूप है', (२) दूसरे-वस्तुके सामान्य अशको भी द्रव्य कहा जाता है, जैसे 'द्रव्यार्थिक नय' अर्थात् सामान्याशप्राही नय। जहाँ जो अर्थ घटित होता हो वहाँ वह अर्थ समम्मना चाहिये।

परिषमिद सयं दव्वं गुणदो य गुणंतरं तम्हा गुणपञ्जाया मिषया पुण दव्वमेव वि ॥१

परिचमति स्तर्भ हरूपै गुजरुष गुजान्तरं **उद्विविदय् ।** तस्माष् गुज्यर्याया मजिताः दुवा हरूप**रोगेति ॥ १०४ ।।** 

वृद्धाः स्वयं प्राप्त है गुजर्यां नाः, गुजर्याना सामित्र स्वरत्तातः । वदः हुन्तर्यं वत् । यत्रा विक्र सहकारफर्ट स्वयमेन हरितमानात् शान्यस्यः स्यामनुभूगत्मस्यानं हरितपान्यस्य सम्यानिक्टसन्तर्यन्तेन वस्तु स

#### गाचा १०४

कनवारी:—[सदिविष्ट ] सत्तापेक्षासे प्रविशिष्ट स्पर्ध, [इन्ने सर्थ ] क्रिं स्वय ही [गुनतः व गुनान्तर ] गुनसे गुनान्तर रूप [विश्ववते ] परिविष्ठ होता है और (प्रयांत हव्य स्वय ही एक गुनपर्यायमेंसे शत्य गुनपर्यायस्य परिविष्ठ होता है और उसकी सत्ता गुनपर्यायोंकी सत्ताने साथ प्रविशिष्ट-मिन्न-एक ही रहती है ) [व्यव्य कृतः ] और उससे [गुनपर्यायाः ] गुनपर्यायं [इन्यय् एव इति विश्वताः ] इन्य ही वहीं गर्र हैं।

टीका--गुणपर्यायं एक इस्य पर्यायं हैं, क्योंकि गुणपर्यायोंको एक इस्वय हैं (श्रवांत् गुणपर्यायं एक इस्वय पर्यायं हैं, क्योंकि वे एक ही इस्य हैं-- निक विव इस्व मही ।) उनना एक इस्याद बाझ पर सकी मीति है। असे--- बाझ पर स्वय ही हरितवार मेंस पीताशवरप परिणमित होता हुमा, प्रथम भीर परवात् प्रवर्तमान हरितवार कीर पीताशवर्ष परिणमित होता हुमा, प्रथम भीर परवात् प्रवर्तमान कीर पीताशवर्ष साव 'अविशिष्ट सरावाला होनेसे एक ही वस्तु है अप वस्तु महीं, इसीप्रकार इस्व स्वय ही पूर्व घनस्थाम अवस्थित गुणमेंसे उत्तर अवस्थाम अवस्थित गुणमेंसे उत्तर अवस्थाम अवस्थित कुक परिवर्षित होना हुमा पूर्व भीर उत्तर अवस्थाम अवस्थित उत्तर अवस्थाम अवस्थित उत्तर अवस्थाम अवस्थित होना हुमा पूर्व भीर उत्तर अवस्थाम अवस्थित उत्तर गुणोंके हारा अपनी तत्तावा कुन अवस्थान होने हमा होनेस एक ही इस्य है इस्यात्वर नहीं।

१ अविशिष्ट सम्बद्धमा – महिल सच्चयलाः एक मन्त्रवालाः ( आजक्री सम्बद्ध स्था हरे और स्थि अवक्री सम्बन्ध अनित है, इससिये माम और इरिक्याय स्था चैवनाय एक ही क्यु हैं, जिल स्थी ! )

द्रव्यं स्वयमेव पूर्वावस्थावस्थितगुणादुत्तरावस्थावस्थितगुणं परिणमत्पूर्वोत्तरावस्थावस्थितगुणाभ्यां ताभ्यामनुभृतात्मसत्ताकं पूर्वोत्तरावस्थावस्थितगुणाभ्यां सममविशिष्टसत्ताकतयंकमेव द्रव्यं न द्रव्यान्तरम् । यथेव चोत्पद्यमानं पाण्डभावेन, व्ययमानं इरितभावेनाविष्टमानं सहकारफलत्तेनोत्पादव्ययधौव्याण्येकवस्तुपर्यायद्वारेण सहकारफलं तथेवोत्पद्यमानमुत्तरावस्थावस्थितगुणेन, व्ययमानं पूर्वावस्थावस्थितगुणेनाविष्टमानं द्रव्यत्वगुणेनोत्पादव्ययधौव्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण द्रव्यं भवति ॥ १०४ ॥

अथ सत्ताद्र व्ययोरनर्थान्तरत्वे युक्तिमुपन्यस्पति-

ण हवदि जदि सद्दवं असद्धव्वं हवदि तं कहं दव्वं ।
- हवदि पुणो अरणां वा तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥ १०५॥

(ग्रामके उदाहरणकी भाँति, द्रव्य स्वय ही गुणकी पूर्व पर्यायमेसे उत्तरपर्याय-रूप परिणमित होता हुग्रा, पूर्व ग्रीर उत्तर गुणपर्यायोके द्वारा ग्रपने ग्रस्तित्वका ग्रनु-भव करता है, इसलिये पूर्व ग्रीर उत्तर गुणपर्यायोके साथ ग्रभिन्न ग्रस्तित्व होनेसे एक ही द्रव्य है, द्रव्यान्तर नही, ग्रर्थात् वे वे गुणपर्याये ग्रीर द्रव्य एक ही द्रव्यरूप है, भिन्न भिन्न द्रव्यरूप नही।)

श्रीर, जैसे पीतभावसे उत्पन्न होता है, हरितभावसे नष्ट होता है, श्रीर श्राम्र-फलरूपसे स्थिर रहता है, इसलिये श्राम्रफल एक वस्तुकी पर्यायके द्वारा उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य है, उसीप्रकार उत्तर श्रवस्थामे श्रवस्थित गुणसे उत्पन्न, पूर्व श्रवस्थामे श्रवस्थित गुणसे नष्ट श्रीर द्व्यत्व गुणसे स्थिर होनेसे द्व्य एक द्व्यपर्यायके द्वारा उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य है।

भावार्थः—इससे पूर्वकी गाथामे द्रव्यपर्यायके द्वारा (ग्रनेक द्रव्यपर्यायोके द्वारा) द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य बताये गये थे । इस गाथामे गुणपर्यायके द्वारा (एकद्रव्यपर्याय-के द्वारा) द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य बताये गये है।। १०४।।

ग्रब, सत्ता ग्रीर दव्य ग्रर्थान्तर (भिन्न पदार्थ, ग्रन्य पदार्थ) नही है, इस सम्बन्धमे युक्ति उपस्थित करते है —

न मनति नदि त्युहस्पनसम्बर्धं **सावि शस्त्रनं** मनति दुनरान्यहा तस्मानुहरूमं स्वर्णं तस्त्र ॥ १०४ क्र

वदि हि द्रव्यं सदस्य एव सम्भ स्थायहा क्रियो विशः मस्या वर्षा, मरति । तत्रासञ्ज्ञान्यस्यासंनवादास्थानमञ्चारयदुद्रव्यवेदास्तं वर्णोत् । वर्णामः सथामन्तरेणास्मानं पारययादम्यात्रप्रवोद्यां स्थामेनस्तं वस्तेत् । स्वत्रम्यस्तं सभवादास्मानं पारययुद्रव्यक्षद्रवेत् । स्थायोऽपृष्यस्युत्वा प्रस्थानं सशाक्षद्रमदेत् । ततः स्वयमेन द्रव्यं सस्येनास्युपमन्तव्यं, मावक्यवरोरपृष्यस्यक्षाव्यक्ष्यः

#### मावा १०४

मन्त्रपार्थ — [ यदि ] यदि [ द्रष्यं ] द्रव्य [ स्तृतं स्वति ] (स्वस्तवे स्वीदे ) सत् न हो तो~(१) [ ध्रुषं वसत् भवि ] निश्वयसे वह भसत् होगा, [तत् सर्वं क्ष्यें दे रे ] ( जो भसत् होगा ) वह द्रव्य कसे हो सकता है ? [ द्वारं सा ] भयवा ( यदि भवि न न हो ) तो (२ ) [ वस्यत् भवि ] वह सत्तासे भ्रत्य (पृषकः ) हो ? ( सो वी वीं हो सकता है ? ) [ तस्मात् ] इससियं [ द्रष्यं स्वयं ] द्रव्यं स्वयं ही [ स्वता है ।

टीक्सा—यदि द्रव्य स्वरूपसे ही 'सत् त हो तो दूसरी गति यह हो कि व्य (१) "असत् होगा, अपवा (२) मत्तासे पृथक होगा । वहाँ, (१) यदि वह अव्य होगा तो धौव्यके असमव होनेसे स्वय स्थिर त होता हुआ द्रव्यका ही 'को हो आयगा और (२) यदि सत्तासे पृथक हो तो सत्ताके विना भी स्वय रहता हुआ, इतने ही मात्र प्रयोजनवासी 'ससाको लोग कर देगा।

किन्तु यदि प्रव्य स्वरूपसे ही सत् हो तो—(१) घौम्यके सद्भावके कारण स्वय स्थिर होता हुआ प्रव्य उदित होता है (भर्षात् सिद्ध होता है) धौर (२) प्रवि सत्तासे प्रपुषक रहकर स्वय स्विर (विद्यमान) रहता हुमा इतने ही मात्र प्रयोजन-वासी सत्ताको उदित (सिद्ध) करता है।

१ सन् - मीजूर । २ असन् - नहीं मीजूर ऐसा। ३ लोप - बो असन् हो बसना विक्रान-भीजूर रहना केला १ इसलिये इञ्यको असन् माननेसे, इञ्यक्ते अभावका प्रसंग आता है व्यर्गत इत्य ही सिक्ष नहीं होता। ४ सत्ताका कार्य इतना ही है कि यह इञ्यको विरम्पान रसे। वरि इञ्य सत्तासे निर्म रहकर भी बिर रहे तो किर सत्ताका प्रयोजन ही नहीं रहता, अर्वान् सत्ताक अभावका प्रसंग आज्ञावना।

अथ पृथक्तवान्यत्वलक्षणमुनमुद्रयति-

# पविभत्तपदेसत्तं पुधत्तमिदि सासणं हि वीरस्स । अगणत्तमतन्भावो ण तन्भवं होदि कथमेगं।।१०६॥

प्रविभक्तप्रदेशत्वं पृथक्त्वमिति शासनं हि वीरस्य । अन्यत्वमतद्भावो न तद्भवत् भवति कथमेकम् ।। १०६ ॥

प्रविभक्तप्रदेशत्वं हि पृथवत्वस्य लक्षणम् । तत्तु सत्ताद्रव्ययोर्न संभाव्यते, गुणगुणिनोः प्रविभक्तप्रदेशत्वाभावात् शुक्लोत्तरीयवत् । तथाहि—यथा य एव शुक्लस्य गुणस्य प्रदेशास्त एवोत्तरीयस्य गुणिन इति तयोर्न प्रदेशिक्तामाः, तथा य एव सत्ताया गुणस्य प्रदेशास्त एव

इसलिये द्रव्य स्वय ही सत्त्व(सत्ता) है ऐसा स्वीकार करना चाहिये। क्योकि भाव ग्रीर भाववान्का ग्रपृथक्त्व द्वारा ग्रनन्यत्व है॥ १०५॥

श्रव, पृथक्तवका श्रीर ग्रन्यत्वका लक्षण स्पष्ट करते है —

## गाथा १०६

अन्त्रयार्थ:—[प्रविभक्तप्रदेशत्वं] विभक्तप्रदेशत्व [प्रथक्तवं] पृथक्तवं है, [इति हि] ऐसा [वीरस्य शासनं] वीरका उपदेश है। [अतद्भावः] ग्रतद्भाव (उसरूप न होना) [अन्यत्व] ग्रन्यत्व है। [न तत् भवत्] जो उसरूप न हो वह [कथं एकम्] एक कैसे हो सकता है ? (कथचित् सत्ता द्रव्यरूप नही है ग्रीर द्रव्य सत्तारूप नही है, इसलिये वे एक नही हैं।)

टीका:—विभक्त (भिन्न) प्रदेशत्व पृथक्तवका लक्षण है। वह तो सत्ता श्रीर द्रव्यमे सम्भव नहीं है, क्योंकि गुण श्रीर गुणीमे विभक्तप्रदेशत्वका श्रभाव होता है,— शुक्लत्व श्रीर वस्त्रकी भाँति। वह इसप्रकार है कि जैसे—जो शुक्लत्वके गुणके प्रदेश है वे ही वस्त्रके—गुणीके है, इसलिये उनमे प्रदेशभेद नहीं है, इसीप्रकार जो सत्ताके-गुणके प्रदेश हैं वे ही द्रव्यके—गुणीके हैं, इसलिये उनमे प्रदेशभेद नहीं है।

१ भाववान् = भाववाला । [द्रव्य भाववान् हैं और सत्ता उसका भाव है । वे अपृयक् हैं, इस अपेत्ता-से अनन्य हैं । पृथक्त्व और अन्यत्वका भेद जिस अपेत्तासे हैं उस अपेत्ताको लेकर उनके विशेषार्थ आगामी गाथा-में कहेंगे, उन्हें यहाँ नहीं लगाना चाहिये, किन्तु यहाँ अनन्यत्वको अपृथक्त्वके अर्थमें ही समकता चाहिये । ] २२

द्रध्यस्य गुणिन इति तयोर्न प्रदेशियामः । एवमपि
द्वानो ग्रन्थस्य रुप्तण, तपु सपाद्रस्ययोविष्ठ एव
देव । तवादि— यथा य किरीकवन्नरिन्द्रियविषयमायद्यमानः
इस्तो गुणो सवति, न सञ्ज तद्विक्षेन्द्रियन्नामगोषरीभृतङ्कषरीर्थं सवति,
गोषरीभृतङ्कषरीर्थं सवति, न सञ्ज स एकवन्नरिद्रियविषयमान्यमानः
मितिकान्तः इस्तो गुणो सवतिति तयोस्त्रज्ञासस्यामानः । तथा या किकासिन्य वर्तिनै

ऐसा होनेपर भी उनमें (सत्ता और प्रस्थमें ) धन्यस्व है क्योंकि ( ध्रायत्वके लक्षणका सद्भाव है । ध्रतद्भाव धन्यत्वका सक्षण है । वह तो प्रव्यक्ष है ही, क्योंकि गुण और गुणीके 'तद्भावका धमाव होता है, -पुरक्षण वस्त्रनी मौति । वह इसप्रकार है कि — जसे एक चक्ष्यस्त्रियके विवयमें धानेवाबा कर्य समृहको गोचर होनेवाला युक्त त्य गुण है वह धमस्व धिक्र समृहको गोचर होनेवाला वस्त्र नहीं है धीर जो समस्त इन्त्रियसमृहको गोचर होनेवाला वस्त्र नहीं है धीर जो समस्त इन्त्रियसमृहको गोचर होनेवाला धुक्तरत्व गुण नहीं है इसिन्ये उनके तद्मावका धमाव है स्विप्त प्रवार 'किसीके धालय रहनेवाली 'निगुण एक गुणकी बनी हुई, 'विशेवक 'विवार यक और 'वृत्तिस्वरूप जो सत्ता है वह क्सिनी धालयके विवार होनेवाला, वुक्ववाकी

१—सतद्भान — (कांधित्) वसका त दोनाः, (कांधित्) वसक्य न दोनाः (कांधित्) कार्यः स्थातः । इस्य कर्षधितः सणारुपये नहीं है और सत्ता कांधितः इस्यस्थे नहीं है, इसिक्षे कार्यः कार्याव्य है। २—तद्भाव — वसका दोनाः, वस्त्रप्त दोनाः, वद्स्यता । ३—सत्ता इस्यके नावस्ये खाये है, इसिक्षे कार्यं कार्याव्य है। २—तद्भाव — वस्त्र होनाः क्ष्यं होनाः वद्द्रस्त । ३—सत्ते वस्त्र होनाः कार्याव्य होनाः कार्यः होनाः कार्यः वस्त्र होनाः कार्यः वस्त्र होनाः कार्यः होनाः वस्त्र होनाः वस्त्र होनाः वस्त्र होनाः होनाः वस्त्र हिन्तः वस्त्र होनाः होनाः होनाः वस्त्र होनाः होनाः

गुणसमुदिता विशेषणं विधायिका वृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवति, न खलु तदनाश्रित्य वर्ति गुणवदने-कगुणसमुदितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति यत्तु किलानाश्रित्य वर्ति गुण-वदनेकगुणसमुदितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति, न खलु साश्रित्य वर्तिनी निर्गुणकगुणसमुदिता विशेषणं विधायिका वृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः।

श्रनेक गुणोसे निर्मित, 'विशेष्य, 'विधीयमान श्रीर 'वृत्तिमान स्वरूप द्व्य नहीं है, तथा जो किसीके श्राश्रयके बिना रहनेवाला, गुणवाला, श्रनेक गुणोसे निर्मित, विशेष्य, विधीयमान ग्रीर वृत्तिमानस्वरूप द्व्य है वह किसीके श्राश्रित रहनेवाली, निर्गुण, एक गुणसे निर्मित, विशेषण, विधायक ग्रीर वृत्तिस्वरूप सत्ता नहीं है, इसलिये उनके तद्भावका ग्रभाव है। ऐसा होनेसे ही, यद्यपि सत्ता ग्रीर द्व्यके कथचित् ग्रनर्थान्तरत्व (ग्रिभिन्नपदार्थत्व, ग्रनन्यपदार्थत्व) है तथापि उनके सर्वथा एकत्व होगा ऐसी शका नहीं करनी चाहिये। क्योंकि तद्भाव एकत्वका लक्षण है। जो उसरूप ज्ञात नहीं होता वह (सर्वथा) एक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। परन्तु गुण-गुणी-रूपसे ग्रनेक ही है, यह ग्रर्थ है।

भावार्थः—भिन्नप्रदेशत्व पृथमत्वका लक्षण है, ग्रीर ग्रतद्भाव ग्रन्यत्वका लक्षण है । द्व्यमे ग्रीर गुणमे पृथक्तव नहीं है, फिर भी ग्रन्यत्व है ।

प्रश्नः -- जो भ्रपृथक् होते है उनमे भ्रन्यत्व कैसे हो सकता है ?

उत्तरः उनमे वस्त्र ग्रीर शुभ्रता (सफेदी) की भाँति ग्रन्यत्व हो सकता है। वस्त्रके ग्रीर उसकी शुभ्रताके प्रदेश भिन्न नहीं हैं, इसलिये उनमे पृथक्तव नहीं है।

१—विशेष्य = विशेषताको धारण करनेवाला पदार्थ, लक्ष्य, भेद्यपदार्थ—धर्मी । [ जैसे मिठास, सफेदी, सिचक्कणता आदि मिश्रीके विशेष गुण हैं, और मिश्री इन विशेषगुणोंसे विशेषित होती हुई अर्थात् उन विशेषताओंसे ज्ञात होती हुई, उन भेटोंसे भेदित होती हुई एक पदार्थ है, और जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य इत्यादि आत्माके विशेषण हैं और आत्मा उन विशेषणोंसे विशेषित होता हुआ (लिच्नत, भेदित, पहचाना जाता हुआ) पदार्थ है उसीप्रकार सत्ता विशेषण हैं और द्रव्य विशेष्य है। (यहाँ यह नहीं भूलना चाहिये कि विशेष्य और विशेषणोंके प्रदेशभेद नहीं हैं।)] २—विधीयमान = रिचत होने-वाला। (सत्ता इत्यादि गुण द्रव्यके रचियता हैं और द्रव्य उनके द्वारा रचा जानेवाला पदार्थ है।) ३—वृत्तिमान = वृत्तिवाला, अस्तिस्वकाल, स्थिर रहनेवाला। (सत्ता वृत्तिस्वक्षप अर्थात् अस्तिस्वक्षप है।) और द्रव्य अस्ति रहनेस्वक्षप है।)

नत पर च सपाहरूपयोः क्योंकित्यर्थान्तरत्तेऽनि क्येंकैक्ट्रं व क्यूक्रीकृति सम्बद्धः । यषु ज स्वक्तक्रियाम्यते स्टब्स्वकेकं स्वाद् । स्वति हां मेवेत्यर्थः ॥ १०६॥

### नवातव्सवपृद्यस्य प्रवयति---

सद्द्यं सब गुणो सञ्चेव य पञ्जञ्जो ति वित्वारो । जो सत्तु तस्स अभावो सो तदभावो अतन्मावो ॥१ स्वरूप्यं सब गुष्पा सन्त्रेव च पर्यांव इति विस्तारः । या सञ्ज तस्यामवः स तदमावोऽत्वरमवा ॥१०७॥

ऐसा होने पर भी सुभ्रता तो मान भौकोंसे ही विकाई वेती है, बीन, नाक माने कि हिन्दुयेंसे नहीं । भौर वस्त्र पौर्भो इन्द्रियोंसे ज्ञात होता है । इसनिये (क्येंपिर) कि सुभ्रता नहीं है भौर सुभ्रता वस्त्र नहीं है । यदि ऐसा न हो तो वस्त्रकी बाँति कि भी बीम, नाक इत्यादि सर्व इन्द्रियोंसे ज्ञात होना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं है । इसनिये वस्त्र भीर सुभ्रतामें अपृथ्यस्त होने पर भी अन्यस्त है, यह सिब होता है ।

इसीप्रकार दृब्यों भीर सत्तादि गुगोंमें भ्रपृथक्त होने पर भी भन्तक हैं, क्योंकि दृब्यके भीर गुगके प्रदेश भन्ति होने पर भी दृब्यके भीर गुगकें स्वा, क्यारि लक्षणादि भेव होनेसे (कथनित्) दृब्य गुणक्य नहीं है भीर पुत्र पुत्रकर नहीं है भीर पुत्र पुत्रकर नहीं है।।१०६॥

भव भतद्भावको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट बतलाते हैं---

#### गावा १०७

कन्यपार्थः—[ सत्रूष्णं ] 'सत्त्रृथ्यं [ सत् व गुनः ] सत्तृष्यं [ व ] धीर [व्यं व गुनः ] सत्तृष्यं [ व ] धीर [व्यं व गुनः ] सत्त्रारः ] (सत्तारुषका ) क्रित्सारं है। [यः व्यद्ध ] उनमें परस्पर ) धीर को [ क्रस्व ववानः ] 'उसका धवान' वर्षारं 'उसकप होनेका समान' है सो [ सः ] वह [ क्रस्वारः ] उसका समान [ अव्यक्षः ] सत्युष्पारं है।

बैन शास्त्रमाला ]

यथा खन्वेकं मुक्ताफलस्रग्दाम, हार इति स्त्रमिति मुक्ताफलिमिति त्रेघा विस्तार्यते, तथैकं द्रव्यं द्रव्यमिति गुण इति पर्याय इति त्रेघा विस्तार्यते । यथा चैकस्य मुक्ताफलस्रग्दाम्नः शुक्लो गुणः शुक्लो हारः शुक्लं स्त्रं शुक्लं मुक्ताफलिमिति त्रेधा विस्तार्यते, तथैकस्य द्रव्यस्य सत्तागुणः सद्द्रव्यं सद्गुणः सत्पर्याय इति त्रेघा विस्तार्यते । यथा चैकस्मिन् मुक्ताफलस्रग्दाम्नि यः शुक्लो

टीका:—जैसे एक भोतियोकी माला हारके रूपमे सूत्र (धागा) के रूपमे श्रीर मोतीके रूपमे—(त्रिधा) तीन प्रकारसे विस्तारित की जाती है, उसीप्रकार एक दृव्य, दृव्यके रूपमे, गुणके रूपमे श्रीर पर्यायके रूपमे—तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है।

ग्रीर जैसे एक मोतियोकी मालाका शुक्लत्व गुण शुक्ल हार, शुक्ल धागा, ग्रीर शुक्ल मोती,-यो तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है, उसीप्रकार एक दृव्यका सत्तागुण सत् दृव्य, सत्गुण, ग्रीर सत्पर्याय,-यो तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है।

भ्रौर जैसे एक मोतियोकी मालामे जो शुक्लत्वगुण है वह हार नही है, धागा

नहीं है या मोती नहीं है, ग्रीर जो हार, धागा या मोती है वह शुक्लत्व गुण नहीं है, — इसप्रकार एक दूसरेमें जो 'उसका ग्रभाव' ग्रर्थात् 'तदूप होनेका ग्रभाव' है सो वह 'तद्-ग्रभाव' लक्षण 'ग्रतद्भाव' है, जो कि ग्रन्यत्वका कारण है। इसीप्रकार एक द्व्यमें जो सत्तागुण है वह द्व्य नहीं है, 'ग्रन्यगुण नहीं है, या पर्याय नहीं है; श्रीर जो द्व्य ग्रन्य गुण या पर्याय है वह सत्तागुण नहीं है, — इसप्रकार एक दूसरेमें जो 'उसका ग्रभाव' श्रर्थात् 'तदूप होनेका ग्रभाव' है वह 'तद्-ग्रभाव' लक्षण 'ग्रतद्भाव' है जो कि ग्रन्यत्वका कारण है।

भावार्थः —एक ग्रात्माका विस्तारकथनमे 'ग्रात्मदृब्य'के रूपमे 'ज्ञानादिगुण' के रूपमे ग्रौर 'सिद्धत्वादि पर्याय' के रूपमे —तीन प्रकारसे वर्णन किया जाता है। इसी-प्रकार सर्व दृब्योके सम्बन्धमे समभना चाहिये।

१-मोतियोंकी माला=मोती का हार, मौक्तिकमाला।

२-अन्यगुग = सत्ता सिवाय दूसरा कोई भी गुगा।

३-तद्-अभाव = उसका अभाव, (तद्-अभाव = तस्य अभाव') [तद्भाव अतद्भावका लत्त्रण (स्वरूप) है, अतद्भाव अन्यत्वका कारण है।]

गुणः स न दारो न द्वर्तं न हकाप्रस्तं वन दारः दर्शं हकाप्रस्तं वा स व हक्को हुन्यं परतस्यामादः स तदमावत्रमणोऽतद्वाचोऽन्यस्वनिकन्यनभूतः । स्वीकस्यन्यं हुन्ये स्तम् द्रव्यं नान्यो गुणो न वर्षायो यच द्रव्यमन्यो गुणः वर्षायो दा स व तरस्य वस्तस्यामादः स तदमावत्रमणोऽतद्वाचोऽन्यस्वनिकस्यनग्रहः ॥१०७॥

अब सर्ववाऽमानस्यानस्यानस्य निवेचयदि---

जे दव्य तरण गुणो जो वि गुणो सो **न तवमत्यादो ।** एसो हि श्रतन्यानो खेव श्रमानो कि **नि**ष्टिदो ॥१०८॥

भौर एक भारमाके भस्तित्व गुणको 'सत् भारमदृश्य', 'सत् शानाविदुव' जीरे 'सत् सिद्धत्वादि पर्याय' — यों तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है श्वीत्रकार सभी दृश्योंके सम्बन्धरें समक्ता चाहिये।

धौर एक धारमाका जो धिस्तात्व गुण है वह धारमब्रध्य नहीं है ( सता पुणके बिना ) ज्ञानादिनुण नहीं है या सिद्धरवादि पर्याय नहीं है धौर को धारम ब्रण्य है ( सत् सिवायके ) ज्ञानादिनुण है या सिद्धरवादि पर्याय है वह धिस्तरव तुण नहीं कि इसप्रकार उनमें परस्पर धातद्भाव है जिसके कारण उनमें धन्यस्य है। इसीप्रकार सभी दृष्योंके सम्बन्धमें सम्भन्ना चाहिये।

इसप्रकार इस गापामें सत्ताको उदाहरण देकर भतद्भावको स्पष्टतवा <del>दव-</del> भाग है।

(सहाँ इतना विशेष है कि जो सत्ता गुणके सम्बन्धमें कहा है वह स्वन्ध नुजोंके विषयमें भी मसीमीति समक्त सेना चाहिय। यथा — सत्ता नुषकी भाँति एक सारमांके वीयगुणको 'वीयवान् सारमदृष्य' 'वीयवान् ज्ञानादिगुण' घीर 'वीयंवान् विकः स्वादि पर्याय — इसप्रकार विन्तरित कर सकत है। प्रमिन्नप्रदेश होनेसे इतप्रकार विन्तरित कर सकत है। प्रमिन्नप्रदेश होनेसे विष्णुक तथा सारमदृष्यको कानावि सन्य गुण घीर सिद्धरवादि पर्यायके प्रतद्भाव है जो कि उनमें सन्यत्वका कारम है।। १०७॥

यव मर्ववा समाव सत्वमावका सक्षण है इसका निषम करते हैं --

यद्द्रच्यं तन्न गुणो योऽपि गुणः स न तत्त्वमर्थात् । एप हातद्भावो नैव अभाव इति निर्दिष्टः ॥ १०८॥

एकस्मिन्द्रच्ये यद्द्रच्यं गुणो न तद्भवति, यो गुणः स द्रच्यं न भवतीत्येवं यद्द्रच्यस्य गुणरूपेण गुणस्य वा द्रच्यरूपेण तेनाभवनं सोऽतद्भावः । एतावतैवान्यत्वच्यवहारसिद्धेर्न पुनर्द्रच्यस्याभावो गुणो गुणस्याभावो द्रच्यमित्येवंलक्षणोऽभावोऽतद्भाव, एवं सत्येकद्रच्यस्यानेकत्वग्रभयशून्यत्वमपोहरूपत्वं वा स्यात् । तथाहि—यथा खल्ज चेतनद्रच्यस्याभावोऽचेतनद्रच्यमचेतनद्रच्यस्याभावश्चेतनद्रच्यमिति तयोरनेकत्वं, तथा द्रच्यस्याभावो गुणो गुणस्याभावो द्रच्यमित्येकस्यापिद्रच्यस्यानेकत्वं स्यात् । यथा सुवर्णस्याभावे सुवर्णत्वस्याभावः सुवर्णत्वस्याभावे सुवर्णस्याभाव

## गाथा १०८

अन्तयार्थः—[ अर्थात् ] स्वरूपापेक्षासे [ यत् द्रव्यं ] जो द्रव्य है [तत् न गुणः] वह गुण नही है, [ यः अपि गुणः ] ग्रौर जो गुण है [ सः न तत्त्वं ] यह द्रव्य नही है। [ एपः हि अतद्भावः ] यह ग्रतद्भाव है, [ न एव अभावः ] सर्वथा ग्रभाव ग्रतद्भाव नही है, [ इति निर्दिष्टः ] ऐसा ( जिनेन्द्रेव द्वारा ) निर्देश किया गया है।

टीका:—एक द्व्यमे जो द्व्य है वह गुण नही है, जो गुण है वह द्व्य नही है, —इसप्रकार द्व्यका गुणरूपसे न होना है अथवा गुणका द्व्यरूपसे न होना, अतद्भाव है, क्योंकि इतनेसे ही अन्यत्व व्यवहार (अन्यत्वरूप व्यवहार) सिद्ध होता है। परन्तु द्व्यका ग्रभाव गुण है, गुणका ग्रभाव द्व्य है, —ऐसे लक्षणवाला ग्रभाव वो अतद्भाव नही है। यदि ऐसा हो तो (१) एक द्व्यको अनेकत्व ग्रा जायगा, (२) उभयशून्यता (दोनोका ग्रभाव) हो जायगा, ग्रथवा (३) ग्रपोहरूपता ग्राजायगी। इसी-को समभाते है —

(द्व्यका ग्रभाव गुण है ग्रीर गुणका ग्रभाव द्व्य, ऐसा मानने पर प्रथम दोष इसप्रकार ग्रायगा —)

(१) जैसे चेतनद्व्यका स्रभाव श्रचेतन द्रव्य है (श्रीर) स्रचेतनद्व्यका स्रभाव चेतन द्व्य है,—इसप्रकार उनके स्रनेकत्व (द्वित्व) है, उसीप्रकार द्रव्यका स्रभाव गुण, (ग्रीर) गुणका स्रभाव द्रव्य है,—इसप्रकार एक द्रव्यके भी स्रनेकत्व स्राजायगा। (ग्र्यात् द्रव्यके एक होनेपर भी उसके स्रनेकत्वका प्रसग स्राजायगा।

इत्युक्तरहत्वतं, तथा इत्यस्ताकारे गुजरवाकारो शुजरकाकारे स्मात् । यथा स्टामवमात्र एव कटो कटावाववात इत पट मात्र एव गुजो गुजोकावमात्र एव इत्यमित्यतात्ववीहकार्यं स्थात् । क्यो शुक्तत्वमनवीहर्यं वेचकता वयोदित एवातहायोऽस्कृतकृत्वस्यः ॥ १०८ ॥

वय सच्छ व्ययोर्गु वागु विश्वतं साप्यति---

( प्रथवा उभयशून्यत्वरूप दूसरा दोव इसप्रकार प्राता है--)

(२) जसे सुवणका सभाव होने पर सुवर्षत्वका सवाव हो सुवणत्वका सभाव हो सुवणत्वका सभाव हो जाता है, — इस्वप्रकार च जाता है, उसीप्रकार द्रव्यका सभाव होनेपर गुलका सनाव सौर पुषका सभाव पर द्रव्यका सभाव होजायगा, — इसप्रकार उभयसूत्यता होजावनी। (द्याद सम्बर्ग गुण दोनकि सभावका प्रसग साजायगा।)

( भगवा भगहरूपता नामक तीसरा दोव इसप्रकार बाता है---

(३) जसे पटामानमात्र ही घट है, घटामानमात्र ही घट है ( बस्त्रचे केवल प्रभाव जितना ही घट है और घटका केवल प्रभाव विकास है की है)—इमप्रकार दानांक प्रपोहनपता है उसीप्रकार बच्चाभावमात्र ही दुव बीर हुने बावमात्र ही बच्च होगा — इमप्रकार इसमें भी (बच्च-वृष्णें बी) विकास पात्रायगी (प्रपान् ववस नकारन्यताका प्रसङ्ग प्राज्ञायना।)

प्रमासिय प्रस्य भीर गुणना एकरन समृत्यरण भीर 'सनकोहरण पार्क्रेकारी' स्वास्त्र ही सनदमान मानना वाहिय ॥ १०० ॥

घद नता भौर द्रम्यका गुण गुलित्व निद्ध करते हैं 🗕

१—अन्यहरणा - सबया नवारान्यवना, नर्पया जिल्ला । (इस्स स्टेस सुवर्ष स्ट स्टेस्टर वेस्ट नवार ही हो मां 'इस्स गुणवाना है 'स्ट गुण इस उच्च्छा है'—इस्स्टर क्याचे सुवित विकासकी संकल है। इस मीर गुणवे नहीं वजेन्छ।) १—अन्यहरू - सन्देहरस्यका स होना, केस्ट सम्बद्धाः क्याचा नवाना

## जो खलु दन्वसहावो परिणामो सो गुणो सदविसिट्टो । सदवद्विदं सहावे दन्व त्ति जिणोवदेसोयं ॥१०९॥

यः खलु द्रव्यस्वभावः परिणामः स गुणः सदविशिष्टः । सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यमिति जिनोपदेशोऽयम् ॥ १०९ ॥

द्रव्यं हि स्वभावे नित्यमविष्ठमानत्वात्सदिति प्राक् प्रतिपादितम् । स्वभावस्तु द्रव्यस्य परिणामोऽभिहितः । य एव द्रव्यस्य स्वभावभृतः परिणामः, स एव सदिविशिष्टो गुण इतीह साघ्यते । यदेव हि द्रव्यस्वस्त्पवृत्तिभृतमस्तित्वं द्रव्यप्रधाननिर्देशात्सदिति संशव्यते तद्विशिष्टगुणभृत एव द्रव्यस्य स्वभावभृतः परिणामः द्रव्यवृत्तेर्हि त्रिकोटिसमयस्पर्शन्याः प्रतिक्षणं तेन तेन स्वभावेन परिणमनाद्द्रव्यस्वभावभृत एव तावत्परिणामः । स त्वस्तित्वभृ-

## गाथा १०६

अन्वयार्थ:—[यः खलु] जो [द्रव्यस्वभावः परिणामः] द्रव्यका स्वभावभूत (उत्पादव्ययधीव्यात्मक) परिणाम है [सः] वह (परिणाम) [सदविशिष्टः गुणः] 'सत्' से ग्रविशिष्ट (सत्तासे ग्रभिन्न है ऐसा) गुण है। [स्वभावे अवस्थितं] 'स्वभावमे ग्रवस्थित (होनेसे) [द्रव्य] द्रव्य [सत्] सत् है'—[इति जिनोपदेशः] ऐसा जो (६६ वी गाथामे कथित) जिनोपदेश है [अयम्] वही यह है। (ग्रयित् ६६ वी गाथाके कथनमेसे इस गाथामे कथित भाव सहज ही निकलता है।)

टीका:—द्रव्य स्वभावमे नित्य ग्रवस्थित होनेसे सत् है,—ऐसा पहले ( ६६ वी गाथामे) प्रतिपादित किया गया है, ग्रीर (वहाँ) द्रव्यका स्वभाव परिणाम कहा गया है। यहाँ यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है वही 'सत्' से ग्रविशिष्ट ( ग्रस्तित्वसे ग्रभिन्न, ऐसा ) गुण है।

जो द्रव्यके स्वरूपका वृत्तिभूत ग्रस्तित्व द्रव्यप्रधान कथनके द्वारा 'सत्' शब्दसे कहा जाता है उससे ग्रविशिष्ट ( उस ग्रस्तित्वसे ग्रनन्य ) गुणभूत ही द्रव्य स्वभावभूत परिणाम है, क्योंकि द्रव्यकी वृत्ति (ग्रस्तित्व) तीन प्रकारके समयको (भूत, भविष्यत, वर्तमान कालको ) स्पर्शित करती है, इसलिये ( वह वृत्ति—ग्रस्तित्व ) प्रतिक्षण उस उस स्वभावरूप परिणमित होती है, ( इसलिये ) प्रथम तो द्रव्यका स्वभावभूत परि-

१ वृत्ति = वर्तना, अस्तित्व रहना वह, टिकना वह।

140

तह स्यवस्थातम इत्वात्सद विविष्टी हस्यविवावको गुण ववेति सिक्चिति ॥ १०९ ॥

थव गुचगुनिनोर्नातवश्ववश्नतः---

णत्य गुणो चिव कोई पञ्जा**चो सीह वा निवा दर्ज 🎼** दब्बत पुणभावो तम्हा दब्ब सर्य सत्ता ॥ ११० 🛭

नास्ति गुण इति वा कमित वर्गाय इतीह वा विना इञ्चव । इच्यत्वं चुनर्मावस्त्रसम्बद्धव्यं स्वयं सच्यः॥ ११० ॥

न सञ्च हम्पारप्रवरभूतो गुण इति वा पर्याच इति वा कमिद्दि स्वात । वका भग्भतं तत्पीतत्वादिकमिति वा तत्कृष्यसत्वादिकमिति वा। मय तत्व त हम्बर्य स्था वृत्तिभूतमस्तित्वारूपं यदद्रव्यत्व स **सम्** तुम्रावास्त्री गुण एव भवन कि दि द्रव्यारपुर्वास्त्र बर्तते । न कर्तत एव । तर्हि हर्म्य सचाञ्च, स्वयमेव ।। ११० ॥

णाम है भीर वह ( उत्पाद-अप झौज्यात्मक परिणाम ) धरितत्वभूत व्रम्मकी वृति स्वरूप होनेसे, 'सत् से भविशिष्ट द्रव्यविधायक ( द्रव्यका रचमिता ) गुण ही है। क्क प्रकार सत्ता भौर प्रव्यका गुग-गुणी माव सिद्ध होता है ॥ १०६ ॥

भव गुण भौर गुणीके भनेकत्वका सध्यन करते हैं ---

#### नाचा ११०

मन्यवार्वः--[ इह ] इस विश्वमें [ गुनः इति वा करियत् ] गुग ऐसा सुष [ वर्षावः इति वा ] या पर्यास ऐसा कुछ [ हरूथं विना नास्ति ] हरूपके विना ( हरूको प्रमक्त ) नहीं होता [ द्रम्पत्वं पुनः मावः ] भीर द्रव्यत्व भाव है ( भवत् भरितत्व 🗺 है ) [ तस्मात् ] इसिंशये [ हुन्में स्वयं सत्ता ] द्रव्य स्वय सत्ता ( झस्तित्व ) है ।

टीका'— वास्तवमें द्रव्यसे पृषरभूत ऐसा कोई गुण या ऐसी कीई पर्मीय 🕫 नहीं होता जसे-सुवणसे पृवग्भूत उसका पीलापन मादि या उसका कुण्डलस्वादि नहीं होता । भव उस प्रस्पका स्वरूपकी वृक्तिभूत जो भस्तित्व नामसे कहा बानेवाला हम्पत्व है उसका 'माव' नामसे कहा जानेवाला गुण ही होनेसे, नया उस हम्पसे पृषद-क्षसे रहता है ? नहीं ही रहता । तब फिर द्रव्य स्वयमेव सत्ता हो ॥ ११० ॥

अय द्रव्यस्य सदुत्वादासदुत्वादयोरविरोधं साधयति---

एवंविहं सहावे दव्वं दव्वत्थपज्जयत्थेहिं। सदसव्भावणिबद्धं पादुव्भावं सदा लभदि॥१११॥

एवंविधं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यार्थपयीयार्थाभ्याम् । सदसद्भावनिवद्धं प्रादुर्भावं सदा रुभते ॥ १११ ॥

एवमेतद्यथोदितप्रकारसाकल्याकलङ्कलाञ्जनमनादिनिधनं सत्स्वभावे प्रादुर्भावमास्कन्दित द्रन्यम्। स तु प्रादुर्भावो द्रन्यस्य द्रन्याभिधेयतायां सङ्गावनिवद्ध एव स्यात्। पर्यायाभिधेय-तायां त्वसद्भावनिवद्ध एव। तथाहि—यदा द्रन्यमेवाभिधीयते न पर्यायास्तदा प्रभवावसान-

म्रव, द्रव्यके सत्-उत्पाद म्रीर ग्रसत्-उत्पाद होनेमे म्रविरोध सिद्ध करते है.—

### गाथा १११

अन्वयार्थ:—[ एवं विधं द्रव्यं ] ऐसा ( पूर्वोक्त ) द्रव्य [ स्वभावे ] स्वभावमे [ द्रव्यार्थपर्यायार्थास्यां ] द्रव्यार्थिक ग्रीर पर्यायार्थिक नयोके द्वारा [ सदसद्भावनिबद्धं प्रादुर्भावं ] सद्भावसबद्ध ग्रीर ग्रसद्भावसबद्ध उत्पादको [ सदा लभते ] सदा प्राप्त करता है।

टीका:—इसप्रकार यथोदित (पूर्वकथित) सर्वप्रकारसे भैश्रकलक लक्षणवाला श्रनादिनिधन यह द्रव्य सत्स्वभावमे (ग्रस्तित्व स्वभावमे ) उत्पादको प्राप्त होता है। द्रव्यका वह उत्पाद द्रव्यकी भ्रिभिधेयताके समय सद्भावसबद्ध है ग्रीर पर्यायोकी कथनीके समय ग्रसद्भावसबद्ध है। इसे स्पष्ट समभाते है—

जब द्रव्य ही कहा जाता है,—पर्याये नही, तब उत्पत्ति-विनाशसे रहित, युग-पत् प्रवर्तमान, द्रव्यको उत्पन्न करनेवाली अप्रन्वयशक्तियोके द्वारा, उत्पत्तिविनाशलक्षण-

१ अकलक = निर्दोष ( इस द्रव्य पूर्वकथित सर्वप्रकार निर्दोष लच्च एवाला है।)

२ अभिधेयता = कहने योग्यपना, विवज्ञा, कथनी ।

३ अन्वयशक्ति = अन्वयरूपशक्ति। (अन्वयशक्तिया उत्पत्ति और नाशसे रहित हैं, एक ही माथ प्रवृत्त होती हैं और द्रव्यको उत्पन्न करती हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इत्यादि आत्मद्रव्यकी अन्वयशक्तियां हैं।)

वर्मितासिर्योगवयप्रश्चवार्म्यं स्वातिन्यादिकासिरावव विकितः पर्वायनिम्यादिका स्मातिवेकस्वकीस्तास्ताः संकामतो क्षूच्यस्य क्ष्यस्विकः वतः । तवादि—यदाः हेमैवामिधीयते नाष्ट्रस्यः वर्षायस्वतः चार्भिर्मेनिन्यादिकासिरावयक्तिसिक्यसिद्वर्गित्वर्गितस्यान्यसिताः क्ष्यस्वकः निम्यादिका स्वतिवेकस्यकीस्तास्ताः संकामतो हेन्यः स्वत्यविकदः वद

वाली कमश प्रवर्तमान, पर्यायोंकी उत्पादक उन-उन "स्वितिरेकम्बिकाँकी वाले क्रव्यका "सद्भावसबद ही उत्पाद है सुवर्षकी भाँति। वैसे — वर्ष कहा जाता है —शाज्य भावि पर्याय नहीं तब सुवर्ष वितरी स्वायी, सुवर्ष सुवर्गकी उत्पादक भन्वयशक्तियोंके द्वारा, बाजूबम इत्यादि पर्वाय वितरी कमश प्रवतमान बाजूबम इत्यादि पर्यायोंकी उत्पादक उन उन व्यविरेक प्राप्त होनेवाले सुवर्णका सद्भावसबद ही उत्पाद है।

भीर जब पर्यायें ही कही जाती हैं इच्य नहीं तब उत्पत्ति-विवास किर्में सक्षण है ऐसी कमस प्रवतमान पर्यायोंको उत्पन्न करनेवाली उन उन व्यविद्यार्थ किरमें के दारा उत्पत्ति विनास रहित युगपत् प्रवर्तमान इन्यकी उत्पादक कनवन्त्र को प्राप्त होनेवाले इन्यको "असद्भावसबद्ध हो उत्पाद है सुवर्षकी ही भीति। उत्पन्त वाजूवपादि पर्यायें ही कही जाती हैं—सुवण नही तब वाजूवय इत्वादि व्यविद्यायें जितनी टिकनेवाली कमस प्रवतमान वाजूवय इत्यादि पर्यायोंकी उत्पादक का व्यव

१—स्वतिरेक्क्वांक - मेर्क्य प्रगटवा । [ व्यतिरेक्क्वांक्यां व्याचि विनासको यहा होती हैं, क्वकं हुन्य होती हैं और प्यतिर्वे क्यकं हुन्य होती हैं। युवानिक व्यतिर्वे क्विकं व्यतिर्वे क्विकं व्यतिर्वे क्विकं क्विकं क्विकं क्विकं क्विकं क्विकं क्विकं क्विकं हुन्य पुरतिर्वे क्वित क्विकं क्विकं क्विकं हुन्य पुरतिर्वे हित्य वा स्वत्य क्विकं क्विकं हुन्य पुरतिर्वे हित्य हुन्य हुन्य हुन्य हुन्य क्विकं साथ क्वकं क्विकं क्विकं क्विकं क्विकं क्विकं क्विकं साथ क्वकं क्विकं साथ क्विकं साथ क्विकं साथ क्विकं साथ क्विकं साथ क्विकं साथ हुन्य क्विकं साथ क्विकं साथ हुन्य क्विकं साथ क्विकं साथ क्विकं साथ क्विकं साथ क्विकं साथ क्विकं क्विक

पर्याया एवाभिधीयन्ते न द्रव्यं तदा प्रभवावसानलाञ्छनाभिः क्रमप्रवृत्ताभिः पर्यायनिष्पादि-काभिव्यतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिः प्रभवावसानवर्जिता यौगपद्यप्रवृत्ता द्रव्यनिष्पादिका अन्वयशक्तीः संक्रामतो द्रव्यस्यासङ्गावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः हेमवदेव । तथाहि—यदाङ्गदादि-पर्याया एवाभिधीयन्ते न हेम तदाङ्गदादिपर्यायसमानजीविताभिः क्रमप्रवृत्ताभिरङ्गदादिपर्यायनि-ष्पादिकाभिव्यतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिर्हेमसमानजीवितायौगपद्यप्रवृत्ता हेमनिष्पादिका अन्वय-शक्तीः संक्रामतो हेम्नोऽसङ्गावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः । अथ पर्यायाभिधेयतायामप्यसदुत्वत्तौ पर्या-यनिष्पादिकास्तास्ता व्यतिरेकव्यक्तयो यौगपद्यप्रवृत्तिमासाद्यान्वयशक्तित्वमापन्नाः पर्यायान् द्रवोक्चर्यः, तथाङ्गदादिपर्यायनिष्पादिकाभिस्ताभिस्ताभिव्यतिरेकव्यक्तिभयौगपद्यप्रवृत्तिमासाद्या-न्वयशक्तित्वमापन्नाभिरङ्गदादिपर्याया अपि हेमीक्रियेरन् । द्रव्याभिधेयतायामपि सद्दुत्वत्तौ द्रव्य-

व्यतिरेक-व्यक्तियोके द्वारा, सुवर्ण जितनी टिकनेवाली, युगपत् प्रवर्तमान, सुवर्णकी उत्पादक ग्रन्वयशक्तियोको प्राप्त सुवर्णके ग्रसद्भावयुक्त ही उत्पाद है।

श्रब, पर्यायोकी श्रिभधेयता (कथनी) के समय भी, श्रसत्-उत्पादमे पर्यायोको उत्पन्न करनेवाली वे वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युगपत् प्रवृत्ति प्राप्त करके श्रन्वय शक्तित्वको प्राप्त होती हुई पर्यायोको, द्रव्य करता है (पर्यायोकी विवक्षाके समय भी व्यतिरेकव्यक्तियाँ श्रन्वयशक्तिरूप बनती हुई पर्यायोको, द्रव्यरूप करती है), जैसे वाजूबध श्रादि पर्यायोको उत्पन्न करनेवाली वे-वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युगपत् प्रवृत्ति प्राप्त करके श्रन्वयशक्तित्वको प्राप्त करती हुई बाजूबध इत्यादि पर्यायोको, सुवर्ण करता है। द्रव्यकी श्रिभधेयताके समय भी, सत्-उत्पादमे द्रव्यकी उत्पादक श्रन्वयशक्तियाँ कमप्रवृत्तिको प्राप्त करके उस उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई, द्रव्यको पर्यायरूप करती है, जैसे सुवर्णकी उत्पादक श्रन्वयशक्तियाँ कमप्रवृत्ति प्राप्त करके उस उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई, सुवर्णको बाजूबधादि पर्यायमात्ररूप करती है।

इसलिये द्रव्यार्थिक कथनसे सत्-उत्पाद है, पर्यायार्थिक कथनसे ग्रुसत्-उत्पाद है,—यह बात ग्रनवद्य (निर्दोप, ग्रबाध्य ) है।

भावार्थ:—जो पहले विद्यमान हो उसीकी उत्पत्तिको सत्-उत्पाद कहते है, ग्रीर जो पहले विद्यमान न हो उसकी उत्पत्तिको ग्रसत्-उत्पाद कहते है। जब पर्यायो-को गौण करके द्रव्यका मुख्यतया कथन किया जाता है, तब तो जो विद्यमान था वही उत्पन्न होता है, (क्योकि द्रव्य तो तीनो कालमे विद्यमान है), इसलिये द्रव्याधिक

\$=Q

निष्मदिका अन्वयक्तमः अन्वयक्तमः अन्वयक्तिमानाम् वर्षद्रवनिकम्पक्तिस्वकरणः तवा द्वेतनिष्मदिकामिरन्ययक्तिमा अन्वयक्तिमानाम् मात्री क्रिकेत । ततो द्रष्मावदिकासम्बद्धादः, वर्षानावदिकासम्बद्धसम्बद्धाः अस्तिमाना

> महरमहम्बन्धनेन निक्षितीत--जीवों मन भविस्सदि एरोऽमरो वा परो मनीय पुनो । किं दब्बतां पजहदि ए जहं अस्मो कहं होहि॥ ११२ ॥ बीवो मन्द महिन्यवि बरोऽमरो स सरो सुन्ध हवा।

कता मनन् यावस्थातं नरिऽयरो स स्रो भूत्वा हुवाः । किं ब्रम्यर्त्व प्रवहाति न बहदन्याः कवं स्वति ॥ ११२ ॥

नयसे तो द्रध्यको सत्-उत्पाद है, भीर जब द्रव्यको गौन करके पर्वायका दुर्वको क्ष्मन किया जाता है तब जो विद्यमान नहीं या वह उत्पन्न होता है ( क्योंकि क्यें-मानपर्याय मूतकालमें विद्यमान नहीं थी), इसिसये पर्यायाचिक नयसे द्रव्यके क्योंक् उत्पाद है।

यहाँ यह सक्यमें रताना चाहिये कि प्रस्य और पर्यावें मिश्र विश्व चाहुँ नहीं हैं, इसलिये पर्यायाकी विवक्षाके समय भी, श्रसत्तरपादमें, जो पर्वावें हैं दे प्रस्य ही हैं और प्रस्यकी विवक्षाके समय भी सत्उत्पादमें, जो दुव्य है वे वर्षों हैं हैं। १११।

श्रव ( सब पर्यापेमिं वृष्य भनत्य है शर्वात् वह का वही है, इसिने करें सत् उत्पाद है,-इसप्रकार ) सत्-उत्पादको अनन्यत्वके द्वारा निश्चित करते हैं---

#### मामा ११२

भन्तवार्षः—[बीरा] जीत [ब्बन् ] परिणमित होता हुमा [सरा] नपुण्णं, [ब्बरः] देव [बा] भवता [बरः] भाग (तियन, नारती या सिद्धः) [ब्रिक्टि ] होता [बून ] परन्तु [भूना] मनुष्य देवादि होकर [क्वि] नपा वह [ह्म्बल्वं ब्रब्सिवी] वृध्यस्वना छाड़ देता है? [न बहुत्र] महो छोडता हुमा वह [ब्रन्वा कर्य अवि ] धन्य भने हो सकता है? (भर्मात् वह सन्य नहीं वहका वही है।) द्रव्यं हि तावद्द्रव्यत्वभूतामन्वयशक्तिं नित्यमप्यपिरत्यजद्भवि सदेव। यस्तु द्रव्यस्य पर्यायभूताया व्यतिरेकव्यक्तेः प्रादुर्भावः तिसमन्निष द्रव्यत्वभूताया अन्वयशक्तरेप्रव्यवनात् द्रव्यमनन्यदेव। ततोऽनन्यत्वेन निश्चीयते द्रव्यस्य सदुत्पादः। तथाहि—जीवो द्रव्यं भवन्नार-किर्तियग्मनुष्यदेवसिद्धत्वानामन्यतमेन पर्यायेण द्रव्यस्य पर्यायदुर्लितवृत्तितवाद्वश्यमेव भवि-ष्यति। सहिभूत्वा च तेन किं द्रव्यत्वभूतामन्वयशक्तिमुज्झिति, नोज्झिति। यदि नोज्झिति कथ-मन्यो नाम स्यात्, येन प्रकटितिविकोटिसचाकः स एव न स्यात्।। ११२।।

टीकाः—प्रथम तो द्व्य द्व्यत्वभूत अन्वयशक्तिको कभी भी न छोडता हुम्रा सत् ही है। ग्रोर द्व्यके जो पर्यायभूत व्यतिरेकव्यक्तिका उत्पाद होता है उसमे भी द्व्यत्व-भूत अन्वयशक्तिका अच्युतत्व होनेसे द्व्य अनन्य ही है, (अर्थात् उस उत्पादमे भी अन्व-यशक्ति अपितत-अविनष्ट-निश्चल होनेसे द्व्य वहका वही है, अन्य नही।) इसिलये अनन्यत्वके द्वारा द्व्यका सत्-उत्पाद निश्चित होता है, (अर्थात् उपरोक्त कथनानुसार द्व्यका द्व्यापेक्षासे अनन्यत्व होनेसे, उसके सत्-उत्पाद है,—ऐसा अनन्यत्वके द्वारा सिद्ध होता है।)

इसी बातको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट करते है —

जीव द्रव्य होनेसे ग्रीर द्रव्य पर्यायोमे वर्तनेसे जीव नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व ग्रीर सिद्धत्वमेसे किसी एक पर्यायमे ग्रवश्य (परिणमित) होगा। परन्तु वह जीव उस पर्यायरूप होकर क्या द्रव्यत्वभूत ग्रन्वयशक्तिको छोडता है? नहीं छोडता यदि नहीं छोडता तो वह ग्रन्य कैसे हो सकता है कि जिससे त्रिकोटि सत्ता (तीनप्रकारकी सत्ता, शैकालिक ग्रस्तित्व) जिसके प्रगट है ऐसा वह (जीव), वहीं न हो? (ग्रर्थात् तीनो कालमे विद्यमान वह जीव ग्रन्य नहीं, वहका वहीं है।)

भावार्थः—जीव मनुष्य-देवादिक पर्यायरूप परिणमित होता हुम्रा भी म्रन्य नहीं हो जाता, म्रनन्य रहता है, वहका वहीं रहता है, क्यों कि 'वहीं यह देवका जीव है, जो पूर्वभवमे मनुष्य था म्रीर म्रमुक भवमे तिर्यंच था' ऐसा ज्ञान हो सकता है। इसप्रकार जीवकी भाँति प्रत्येक द्व्य म्रपनी सर्व पर्यायोमे वहका वहीं रहता है, म्रन्य नहीं हो जाता,—म्रनन्य रहता है। इसप्रकार द्रव्यका म्रनन्यत्व होनेसे द्रव्यका सत्-उत्पाद निश्चत होता है।। ११२।।

मबासदुत्याद्यस्थत्वेन निविदोति---

14

मणुवो ण होदि देवो देवो वा मासुसो व सिक्तो वर्षे, एवं घहोजजमानो मणुक्य मावं कवं सहदि ॥ ११ई

मनुत्रो न मनित देशो देशो वा नामुक्ती का सिद्धी का । एवममत्रजनन्यमार्थ कर्म सम्बंधारिक ।। ११३॥

वर्षाया हि वर्षावधूताया भारतन्यविरेकम्बकेः कार वर्ष सन्त एव । यत्र वर्षावाणी द्रम्बत्वयूतवान्यवक्ष्यवानुस्तृतः कवानुसती स्थाने न्यर्पायभूताया भारतन्यविरेकम्यकेः वृर्षमस्त्रास्त्रवीया मन्त्र वृष् । एकः

> ग्रद, ग्रसत्-उत्पादको ग्रन्थत्वके द्वारा निक्ष्यित करते हैं∵— साथा ११३

कत्वपार्थः—[मञुद्धः] मनुष्यः [देशः न काति ] देव नहीं है, [स्त ] की हैं [देशः] देव [मञुद्धः शासिद्धः शा] मनुष्यः यासिद्धः नहीं है, [स्त व्यक्तः] देवीं होता हुमा [अन्त्य सार्वं कव समते ] मनन्यभावको कीसे प्राप्त हो सकता है ?

टीका — पर्यायं पर्यायभूत स्वस्यतिरेकव्यक्तिके कासमें ही सत् (विकास) हाने उससे प्रत्य कासोमें प्रसत् (पविद्यमान) ही हैं। धौर पर्यावोंका वृष्यपद्य विकास सिक्तिके साथ गुषा हुमा (एकण्पतास मुक्त) जो कमानुपाती (कमानुषार) व्यवस्थित होता है उसमें पर्यायभूत स्वस्थितिके व्यवस्थित हो। इससिय पर्यायानी प्रत्यताने दारा इस्यका— वो कि पर्यायोंके व्यवस्था करण भीर प्रधिवरण होनेसे पर्यायोंके प्रपृथक है — प्रसत्-अलाव विकास होनेसे पर्यायोंके प्रपृथक है — प्रसत्-अलाव विकास होना है।

इस बातको ( उदाहरन देकर ) स्पष्ट करते हैं ---

मनुष्य देव या भिज नहीं है चीर देव नमुख्य वा विक्र नहीं है, देखें व हाता हुमा मनृष्य (बहरा देही) कसे हा नकता है कि विक्षते खाव है वह खेट जिससे जिसके समुष्यादि पर्याय उत्पन्न हाती है ऐसा बीच दुव्य ची,-विकास कंपनी पर्याय हाती है एने सुवर्णकी जीति-वद-यह वर (जीव क्यांक वर) जन्म व निश्चीयते पर्यायस्वरूपकर् करणाधिकरणभूतत्वेन पर्यायभ्योऽपृथग्भूतस्य द्रव्यस्यासदुत्पादः । तथाहि—न हि मनुजिस्त्रदेशो वा सिद्धो वा स्यात् न हि त्रिदशो मनुजो वा सिद्धो वा स्यात् । एवमसन् कथमनन्यो नाम स्यात् येनान्य एव न स्यात् । येन च निष्पद्यमानमनुजादिपर्यायं जायमानवलयादिविकारं काश्चनिमव जीवद्रव्यमपि प्रतिपदमन्यन्न स्यात् ।। ११३ ।।

अथैकद्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वविप्रतिपेधमुद्धुनोति-

# दब्बद्विएण सब्वं दब्वं तंपज्जयद्विएए पुणो। हबदि य अगणमणगणां तक्काले तम्मयत्तादो॥ ११४॥

द्रव्यार्थिकेन सर्वे द्रव्यं तत्पर्यायार्थिकेन पुनः । भवति चान्यदनन्यचत्काले तन्मयत्वात् ॥ ११४॥

हो ? [ जैसे ककण, कुण्डल इत्यादि पर्याये अन्य है, (भिन्न भिन्न है, वे की वे ही नहीं है) इसलिये उन पर्यायोका कर्ता सुवर्ण भी अन्य है, इसीप्रकार मनुष्य, देव इत्यादि पर्याये अन्य हैं, इसलिये उन पर्यायोका कर्त्ता जीव द्रव्य भी पर्यायापेक्षासे अन्य है । ]

भावार्थः — जीवके अनादि अनन्त होने पर भी, मनुष्य पर्यायकालमे देवपर्यायकी या स्वात्मोपलिब्बरूप सिद्धपर्यायकी अप्राप्ति है, अर्थात् मनुष्य, देव या सिद्ध नहीं है, इसिलये वे पर्याये अन्य अन्य हैं। ऐसा होनेसे, उन पर्यायोका कर्त्ता, साधन और आधार जीव भी पर्यायापेक्षासे अन्यत्वको प्राप्त होता है। इसप्रकार जीवकी भाँति प्रत्येक द्व्यके पर्यायापेक्षासे अन्यत्व है। ऐसा होनेसे द्व्यके असत्—उत्पाद है, —यह निश्चित हुआ।। ११३।।

ग्रब, एक ही द्रव्यके ग्रन्यत्व ग्रौर ग्रनन्यत्व होनेमे जो विरोध है, उसे दूर करते है। (ग्रर्थात् उसमे विरोध नहीं ग्राता, यह वतलाते है) —

### गाथा ११४

अन्वयार्थः—[ द्रव्यार्थिकेन ] द्रव्यार्थिक नयसे [ सर्वे ] सब [ द्रव्यं ] द्रव्य है, [ पुनः च ] ग्रीर [ पर्यायार्थिकेन ] पर्यायार्थिक नयसे [ तत् ] वह ( द्रव्य ) [ अन्यत् ] ग्रन्य-ग्रन्य है, [ तत्काले तन्मयत्वात् ] क्योकि उस समय तन्मय होनेसे [ अनन्यत् ] ( द्रव्य पर्यायोसे ) ग्रनन्य है। २४

सर्वस्य हि क्छुना सामान्य विदेशासकरवाकरस्वस्यस्य विक्रन्त् । हे किन वस्तुन, ह्रव्यार्थिक वर्षायार्थिक वेदि । वस्तु विद्याय केक्कोन्मीसितेन ह्रव्यार्थिकन् यहावस्त्रोक्यते वदा स्मकेष्ठ विद्योगु प्रतिगति । यहा तु इन्यार्थिकमेकान्त्रनिर्मासिते केक्कोन्मीसिते विवस्तान्य स्वार्थिक विद्याय व

टीका'—वास्तवमें सभी वस्तु सामान्यविश्वेवात्मक होनेते वस्तुकों देक्षनेवालिक त्रमण (१) सामान्य भीर (२) विश्वेषको बाननेवासी वो अर्जि है-(१) दृष्याधिक भीर (२) पर्यामाधिक।

इतमेंसे पर्यायाधिक चक्षुको सववा बन्द करके जब मात्र सुनी 💵 चक्षके द्वारा देखा जाता है तब नारकत्व तियचत्व, मनुष्यत्व, देशत्व भीर विकास पर्यायस्वरूप विशेषोंमे रहनवाले एक जीवसामान्यको देखनेवाले सौर विशेषीं व देसनेवाले जीवाको 'वह सब जीव दुव्य है' ऐसा मासित होता है। भीर वब कुल्ली वक्षका सबया बन्द करके मात्र लुली हुई पर्यामाधिक वक्षके द्वारा देखा वाटा 🕻 🕊 जीवद्व्यम रहनवाले नारकरव तियवरव मनुष्यस्य देवस्य ग्रीर तिकाय प्रवीकारण भनेक विदेशाको देलनेवाले भीर सामान्यको न देलनेवासे जीवोंको ( वह बीव 📢 ) ग्रन्य-ग्रन्य भासित होता है स्थानि दृष्य उन-उन विशेषेत्रि समय सम्बद्ध 👫 जन-जन विदोपांसे भनाय है — कण्डे चाम पत्ते भीर काष्ट्रम**न भनिकी वाँति। (की** वास सक्की दृत्यादिकी धाम उस-उससमय वासमय सक्कीमब दृश्वादि होनेके 🗯 सकडी इरवादिस मनस्य है। उमीप्रकार दुस्य उन-उन पर्यावक्य विके**वंकि सम्ब** हानस उनमे भनन्य है - पृथक नहीं है।) भीर जब उन इस्पाणिक और प्योक्तिक दोना मौलाना एक ही साथ सामनर उनक द्वारा भीर इसके (इच्चाविक क्या स्मीतः विक मन्त्रावि ) द्वारा देना जाता है तब नारकरव तिर्ववस्य अनुस्मरय वैकाय और विकास पर्यायांने रहतेवाला जीवमामान्य तथा जीवमामान्यमें रहनेवाने नारकरन, विवेचरक महर्कि रव - इवरब भी र मिजरवपर्यायम्यमप विभाग मृह्यकाममें ही ( एक ही कांच ) विकार के हैं।

कालोन्मीलिते विधाय तत इतश्रावलोक्यते तदा नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायेषु व्यवस्थितं जीवसामान्यं जीवसामान्ये च व्यवस्थिता नारकतिर्यग्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मका विशेषाश्र तुल्यकालमेवावलोक्यन्ते । तत्रैकचन्नुरवलोकनमेकदेशावलोकनं, द्विचन्नुरवलोकनं सर्वावलोकनं । तत्रै कचन्नुरवलोकनमेकदेशावलोकनं, द्विचन्नुरवलोकनं सर्वावलोकनं । ततः सर्वावलोकने द्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वं च न विश्रतिषिध्यते ।। ११४ ।।

अथ सर्वविप्रतिपेधनिपेधिकां सप्तभङ्गीमवतारयति—

# अतथि ति य णत्थि ति य हवदि अवत्तव्वमिदि पुणो दव्वं। पज्जायेण दु केण वि तदुभयमादिट्टमग्णं वा ॥ ११५॥

अस्तीति च नास्तीति च भवत्यवक्तव्यमिति पुनर्दव्यम् । पर्यायेण तु केनचित् तदुभयमादिष्टमन्यद्वा ॥ ११५ ॥

वहाँ एक ग्रॉखसे देखा जाना एकदेश अवलोकन है और दोनो आँखोसे देखना सर्वावलोकन (सम्पूर्ण ग्रवलोकन ) है। इसलिये सर्वावलोकनमे द्रव्यके अन्यत्व ग्रीर ग्रनन्यत्व विरोधको प्राप्त नहीं होते।

भावार्थः — प्रत्येक दृव्य सामान्य — विशेषात्मक है, इसलिये प्रत्येक दृव्य वह का वहीं भी रहता है और बदलता भी है। द्रव्यका स्वरूप ही ऐसा उभयात्मक है, इसलिये दृव्यके ग्रनन्यत्वमे ग्रीर ग्रन्यत्वमे विरोध नहीं है। जैसे — मरीचि ग्रीर भगवान महावीरका जीवसामान्यकी ग्रपेक्षासे ग्रन्यत्व ग्रीर जीवके विशेषोकी ग्रपेक्षासे ग्रन्यत्व होनेमे किसी प्रकारका विरोध नहीं है।

द्रव्याथिकनयरूपी एक चक्षुसे देखनेपर द्रव्य सामान्य ही ज्ञात होता है, इसलिये द्रव्य ग्रनन्य ग्रर्थात् वहका वही भासित होता है, ग्रौर पर्यायाधिकनयरूपी दूसरी एक चक्षुसे देखने पर द्रव्यके पर्यायरूप विशेष ज्ञात होते है, इसलिये द्रव्य ग्रन्य-ग्रन्य भासित होता है। तथा दोनो नयरूपी दोनो चक्षुग्रोमे देखने पर द्रव्य सामान्य ग्रौर द्रव्यके विशेष—दोनो ज्ञात होते है, इसलिये द्रव्य ग्रनन्य तथा ग्रन्य-ग्रन्य दोनो भासित होता है। ११४ ॥

ग्रब, समस्त विरोधोको दूर करनेवाली सप्तभगी प्रगट करते है ---

### गाथा ११५

अन्वयार्थ: -[ द्रव्यं ] द्रव्य [ अस्ति इति च ] किसी पर्यायसे 'ग्रस्ति' [ नास्ति

स्पादस्तेव १ स्वाचास्तेव १ स्वाचाक्यमधेव १ मेव ४ स्वाचास्त्यक्यममेव ६ स्वाचात्तिनास्त्यक्यम्बदेव ७, स्ववनेक 🚣 , इनवीनवर्धेन १ स्वरादक्यमेन ४ स्वरादक्यक्यमेवस्याचा ४ ६ स्वद्यवस्त्रप्रस्वराद्वस्यीनक्येसविस्यमानस्य स्वद्येण स्वयः, अगरद्वक्रमक्यस्य, स्वरादक्यस्यां क्रमेण स्वोऽस्वयम्,

शित च] कसी पर्यायसे 'नास्ति [ कुनः] ग्रोर [ अवकास्वर शांव वस्ति ] 'धवक्तस्य' है [केनचित् वयविच तु तदुवरं] ग्रीर किसी पर्वावसे (दोनों) [वा] ग्रथवा [ अन्यत् मारिष्टस् ] किसी पर्यायसे ग्रम्थ तीन गया है!

टीका'—द्रस्य (१) स्वरूपापेकासे 'स्यात् मस्ति' (२) परक्यकी 'स्यात् नास्ति', (३) स्वरूप-पररूपकी गुगपत् मपेकासे 'स्यात् 'मचक्रका', स्वरूप-पररूपके क्रमकी भपेकासे 'स्यात् मस्ति-नास्ति', (४) स्वरूपकी स्वरूप-पररूपकी गुगपत् भपेकासे 'स्यात् मस्तिमवक्रक्य' (६) परकर्पकी स्वरूप-पररूपकी गुगपत् भपेकासे 'स्यात् नास्ति मवक्रक्य' चीर (७) स्वरूपक्षि स्वरूप-पररूपकी गुगपत् मपेकासे 'स्यात् नास्ति मवक्रक्य' चीर (७) स्वरूपक्षि गुगपत् मपेकासे 'स्यात् मस्ति-नास्ति-मवक्रक्य' मिर

द्रस्यका कवन करतेमें, (१) जो स्वक्यते 'सत्' है (२) **वो परस्पत्रे क्या** है (३) जिसका स्वक्य धीर परस्पत्रे गुगपत् कवन ध्रवस्य है (४) जो स्वक्यते क्या परस्पत्रे क्या स्वक्य है (४) जो स्वक्यते क्या परस्पत्रे क्या स्वक्य स्वयं परस्पत्रे क्या स्वक्य स्वयं प्रत्ये प्र

१—(न्यान) — कर्मणित् ; किसीमकार; किसी आपकासे। ( प्राचेक इत्य स्वकानुक्**यी स्वेत्वान्ति ।**इत्यः, स्व-केत्रः, स्व कास और स्व भागको अपेकाने—'अस्ति' है। ग्रुद्ध जीवका स्वयनुक्य इक्ताव्या है—
इद्ध गुलवर्षार्थेका आधारम्त गुढास्त्रास्य इत्य है। शोकाकासप्रमातः गृद्ध असंश्वालेक के कि क्षाविक स्वालंदिक स्वालंदिक

वक्तुमशक्यस्य च, पररूपस्वपरूरूपयोगपद्याभ्यामसतो वक्तुमशक्यस्य च, स्वरूपपररूपस्वपरूप-योगपद्यैः सतोऽसतो वक्तमशक्यस्य चानन्तधर्मणो द्रव्यस्यैकैकं धर्ममाश्रित्य विवक्षिताविवक्षित-विधिव्रतिपेद्याभ्यामवतरन्ती सप्तभिक्तिवैवकारविश्रान्तमश्रान्तसम्बार्यमाणस्यात्कारामोद्यमन्त्रपदेन समस्तमपि विव्रतिपेधविषमोद्दमुदस्यति ॥ ११५॥

अथ निर्धार्यमाणत्वेनोदाहरणीकृतस्य जीवस्य मनुष्यादिपर्यायाणां क्रियाफलत्वेना-न्यत्वं द्योतयति—

एसो ति णत्थि कोई ण णत्थि किरिया सहावणिव्वत्ता। किरिया हि णत्थि अफला धम्मो जदि णिष्फलो परमो ॥ ११६॥

एप इति नास्ति कश्चित्र नास्ति किया स्वभावनिर्देचा । क्रिया हि नास्त्यफला धर्मो यदि निःफलः परमः ॥ ११६॥

अविवक्षितताके विधि-निपेधके द्वारा प्रगट होनेवाली सप्तभगी सतत सम्यक्तया उच्चारित करनेपर 'स्यात्काररूपी अमोघ मत्र पदके द्वारा 'एव' कारमे रहनेवाले समस्त विरोध-विपके मोहको दूर करती है।। ११४ ॥

श्रव, जिसका निर्धार करना है, इसलिये जिसे उदाहरणरूप बनाया गया है ऐसे जीवकी मनुष्यादि पर्याये क्रियाका फल है इसलिये उनका श्रन्यत्व ( श्रर्थात् वे पर्याये वदलती रहती हैं, इसप्रकार ) प्रकाशित करते है —

### गाथा ११६

अन्वयार्थः—[एषः इति कश्चित् नास्ति] (मनुष्यादि पर्यायोमे ) 'यही' ऐसी कोई (शाश्वत पर्याय) नही है, [स्वभाव निर्वृत्ता क्रिया नास्ति न] (क्योकि

१—स्याद्वादमें अनेकान्तका सूचक 'स्यात्' शब्द सम्यक्तया प्रयुक्त होता है। वह 'स्यात्' पद एकान्तवाद-में रहनेवाले समस्त विरोधरूपी विषके भ्रमको नष्ट करनेके लिये रामवाण मत्र है। २—अनेकान्तात्मक वस्तुस्वभावकी अपेक्षासे रहित एकान्तवादमें मिथ्या एकान्तको सूचित करता हुआ जो 'एव' या 'ही' शब्द प्रयुक्त होता है वह वस्तुस्वभावसे विपरीत निरूपण करता है, इसलिये उसका यहाँ निषेध क्या है। (अनेकान्तात्मक वस्तुस्वभावका ध्यान चूके बिना, जिस अपेक्षासे वस्तुका कथन चल रहा हो उस अपेक्षासे उसका निर्णीतत्व,—नियमबद्धत्व,-निरपवादत्व बतलानेके लिये 'एव' या 'ही' शब्द प्रयुक्त होता है, उसका यहाँ निषेध नहीं समफना चाहिये।)

म्ह हि संसारिको

क्रिया किल स्वमायनिर्धेवैवास्ति । ततस्तरम् मतुष्यादिपर्यादेषु म भोऽस्ति, तेषां पूर्वपूर्वोपर्यप्रदृष्टकियास्करवेनोपरोक्तरेववर्षमान्त्वात् संबद्धनाविक्यमात् क्रियायाः । क्रिया दि तावचेतस्य सा पुनरकोरम्पन्तरसंग्तस्य परिवृतिरिवास्यनो मोद्दर्शविकस्य क्रम्बद्धस्य

ससारी जीवके) स्वभावनिष्पन्न त्रिया नहीं हो सो बात नहीं है (प्रवांत विवास कि से उत्पन्न होनवाजी रागद्वेपमय किया प्रवश्य है।) [यहि ] भोर यदि [ कर्क कि किया प्रवश्य है।) [ करिया प्रवश्य प्रवश्य है किया प्रवश्य प्रवश्य किया प्रवश्य प्रवश्य किया है किया दि मक्त नासि ] किया प्रवश्य प्रवश्य किया है किया प्रवश्य किया है किया है किया प्रवश्य किया है किया प्रवश्य किया है किया प्रवश्य किया है किया प्रवश्य किया है किया है किया है किया है किया है किया प्रवश्य किया है कि

टीका:—यहाँ (इस विश्वमें) भ्रनादिकर्मपुद्गलकी उपाधिक सद्भावक भाक्य (कारण) से जिसके प्रतिक्षण 'विवत्तन होता रहता है ऐसे ससारी जीवको जिला वास्तवमें स्वभाव निष्पल ही है इसलिये उसके मनुष्यादि पर्यायों में कोई भी पर्याव 'वार्य है ऐसी टकोत्कीण नहीं है वर्यों के वे प्याय पूत्र—पूत्र पर्यायों के नाहमें प्रवर्षनल किया फलरूप होनेसे 'उत्तर-उत्तर प्यायों के द्वारा नष्ट होती हैं। भौर क्रिमाका कर तो मोहके साथ 'मिलनका नाग न हुआ होनेसे मानना जाहिये क्यों कि-प्रवक्त हो किया के विवत्त है भीर वह (किया) कसे-दूसरे भणुके साथ युक्त (किसी भणुकी परिणति 'द्विभणुक कायकी निष्पादक है उसी प्रकार मोहके साथ मिलित भारमाके सवधमें मनुष्यादि कायकी निष्पादक होनेये सफल ही है भीर असे दूसरे भणुके साथवा स्वष्ट जिसका नष्ट होनेया है ऐके भणुकी परिणति द्वि-भणुक कायकी निष्पादक नहीं है उसीप्रकार मोहके साथ विकर्णम

१ विवतन - विपरिग्रममः पलटा (फरफार) होते रहना।

२. उत्तर वत्तर — वारकी । (मनुष्पादिपवाँ राग्नेसमव क्रियाक्षे काहर हैं, इवकिये केंद्रे की वावा प्रशासन क्रियाको काहर हैं, इवकिये केंद्रे की वावा प्रशासन क्रियाको नाम करती है और वारकी प्याप्त स्वयं नाम होती है।) ३ क्रियान — क्रिया काइकिया क्रियाको ने किया केंद्रिया क्रियाको केंद्रिया केंद्रिया क्रियाको केंद्रिया क्रियाको केंद्रिया केंद्रिया क्रियाको केंद्रिया क्रियाको केंद्रियाको क्रिया है।) १ क्रियाको क्रिया है।) १ क्रियाक विद्यापत क्रियाको क्रिया क्रियाको क्रिया है।) १ क्रियाक क्रियाको क्रियाको क्रियाक क्रियाको क्रिया है।) १ क्रियाक क्रियाको क्रियाक्ष क्रियाको क्रियाक

कार्यस्य निष्पादकत्वात्सफलैव । सैव मोहसंवलनविलयने पुनरणोरुच्छिन्नाण्वन्तरसंगमस्य परिणतिरिव द्वचणुककार्यस्येव मनुष्यादिकार्यस्यानिष्पादकत्वात् परमद्रव्यस्वभावभूततया परमध्यर्माख्या भवत्यफलैव ॥ ११६ ॥

अथ मनुष्यादिपर्यायाणां जीवस्य क्रियाफलत्वं व्यनक्ति-

कम्मं णामसमक्खं सभावमध अपणो सहावेण। अभिभूय णरं तिरियं णेरइयं वा सुरं कुणदि ॥ ११७॥

कर्म नामसमारूपं स्वभावमथात्मनः स्वभावेन । अभिभृय नरं तिर्यञ्चं नैरियकं वा सुरं करोति ॥ ११७ ॥

क्रिया खल्वात्मना प्राप्यत्वात्कर्म, तन्त्रिमित्तप्राप्तपरिणामः पुद्रलोऽपि कर्म, तत्क्रार्यभूता

नाज होने पर वही क्रिया-द्रव्यकी परमस्वभावभूत होनेसे 'परमधर्म' नामसे कही जाने-वाली-मनुष्यादि कार्यकी निष्पादक न होनेसे श्रफल ही है।

भावार्थ: — चैतन्यपरिणित ग्रात्माकी किया है। मोह रहित किया मनुष्यादि पर्यायरूप फल उत्पन्न नहीं करती, ग्रीर मोह सहित किया ग्रवश्य मनुष्यादि पर्यायरूप फल उत्पन्न करती है। मोह सहित भाव एक प्रकारके नहीं होते, इसलिये उसके फलरूप मनुष्यादि पर्याये भी टकोत्कीर्ण—शाश्वत एक रूप नहीं होती ॥ ११६॥ ग्रव, यह व्यक्त करते है कि मनुष्यादि पर्याये जीवको कियाके फल हैं —

गाथा ११७

अन्वयार्थ:—[अथ] वहाँ [नामयमारूपं कर्म] 'नाम' सज्ञावाला कर्म [स्वभा-चेन] अपने स्वभावसे [आत्मनः स्वभावं अभिभूय] जीवके स्वभावका पराभव करके, [नर निर्यञ्चं नैरियकं वा सुरं] मनुष्य, तिर्यच, नारक अथवा देव (इन पर्यायो)को [करोति] करता है।

टीका:—किया वास्तवमे आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे कर्म है, ( अर्थात् आत्मा कियाको प्राप्त करता है-पहुँचता है-इसलिये वास्तवमे किया ही आत्माका कर्म है।)

१ मूल गायामें प्रयुक्त 'क्रिया' शब्दसे मोहसहित किया सममनी चाहिये। मोहरहित कियाको तो 'परम धर्म' नाम दिया गया है।

मव इतो मनुष्पादिषयभिषु बीवस्य स्वयानाविक्तो वस्त्रीकि विवास्तिकि णरणारयतिरियसुरा जीवा स्वतु शामकम्मणिव्यता। ण हि ते लद्धसहावा परिणममाणा सकम्माणि ॥ ११८ ॥

उमके निमित्तसे परिणमन ( द्रव्यक्षमण्य ) को प्राप्त होता हुमा पुर्वक की कर्न है। उस (पुराणकम ) की कार्यभूत मनुष्यादि प्याये मूलकारवजूत वीवकी क्रिकेट प्रवतमान होनस त्रियाफल ही हैं क्योंकि क्रियाके सभावमें पुर्वलोंको कर्मत्वका विकर्ण होनसे उस (पुर्गल क्षम ) की कार्यभूत मनुष्यादि प्यायोंका सभाव होता है।

वहां वे मनुष्पादि पयायें वर्मके काम कसे हैं? ( सो कहते हैं कि-) वे वर्मस्वभावनं द्वारा जीवने स्वभावका पराभव वर्गकं की आती हैं इसिनवे, वैरुष्णे भौति। यथा - 'ज्याति ( सौ ) ने स्वभावके द्वारा तेसने स्वभावका पराभव करके किया जानवासा दीपन ज्यातिका नाम है उसीप्रकार नमस्वभावके द्वारा जीवके स्ववासका पराभव वर्गकं नाम है जानवासी मनुष्पार्थियायें वसने नाम हैं।

जाबार्ष — मनुष्यादि पयार्थे ११६ वी गायाम नही गई राम**ड पमव जिना**के पन है वर्षानि उस नियास नमजाप हाता है घोर नम जीवन स्वभावका पराक्य करन मनुष्यारि पर्यायों नो उत्पन्न नरन हैं। ११७॥

भव यह निजय करत है कि मनुष्याति पर्यायमि जीवन स्वभावका प्राप्तक किस कारणग्राता है ? ——

१ अवनि - अवनि अवन अस्ति।

# नरनारकतिर्यक्षुरा जीवाः खलु नामकर्मनिर्ष्टेचाः । न हि ते लब्धस्वभावाः परिणममानाः स्वकर्माणि ।। ११८ ।।

अमी मनुष्यादयः पर्याया नामकर्मनिईचाः सन्ति तावत् । न पुनरेतावतापि तत्र जीवस्य स्वभावाभिभवोऽस्ति । यथा कनकबद्धमाणिक्यकद्भगोषु माणिक्यस्य । यचत्र नैव जीवः स्वभाव- मुपलभते तत् स्वकर्मपरिणमनात् पयःपूरवत् । यथा खलु पयःपूरः प्रदेशस्वादाभ्यां पिचुमन्द-

### गाथा ११८

अन्वयार्थः—[ नरनारकतिर्यक्सुराः जीवाः ] मनुष्य, नारक, तिर्यंच श्रीर देवरूप जीव [ खलु ] वास्तवमे [ नापकर्म निर्वृत्ताः ] नामकर्मसे निष्पन्न है । [ हि ] वास्तवमे [ स्वकर्माण ] वे श्रपने कर्मरूपसे [ परिणममानाः ] परिणमित होते है इसलिये [ ते न लग्यस्यभावाः ] उन्हे स्वभावकी उपलब्धि नहीं है ।

टीकाः — प्रथम तो यह मनुष्यादि पर्याये नामकर्मसे निष्पन्न है, किन्तु इतनेसे भी वहाँ जीवके स्वभावका पराभव नहीं है, जैसे कनकबद्ध (सुवर्णमें जडे हुये) माणिकवाले ककणोमे माणिकके स्वभावका पराभव नहीं होता। जो वहाँ जीव स्वभावको उपलब्ध नहीं करता—अनुभव नहीं करता सो स्वकर्मरूप परिणमित होनेसे है, पानीके पूर (बाढ) की भाँति। जैसे—पानीका पूर प्रदेशसे और स्वादसे निम्बं—चन्दनादिवनराजिरूप (नीम, चन्दन इत्यादि वृक्षोकी लम्बी पिक्तरूप) परिणमित होता हुआ (अपने) 'द्वत्व और 'स्वादुत्वरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता, उसीप्रकार आत्मा भी प्रदेशसे और भावसे स्वकर्मरूप परिणमित होनेसे (अपने) अमूर्तत्व और 'निरूपराग—विशुद्धिमत्वरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता।

भागर्थः —मनुष्यादि पर्यायोमे कर्म कही जीवके स्वभावको न तो हनता है ग्रीर न ग्राच्छादित करता है, परन्तु वहाँ जीव स्वय ही ग्रपने दोपसे कर्मानुसार परिणमन करता है, इसलिये उसे ग्रपने स्वभावकी उपलब्धि नही है। जैसे पानीका पूर प्रदेशकी ग्रपेक्षासे वृक्षोके रूपसे परिणमित होता हुग्रा ग्रपने प्रवाहीपनेरूप स्वभावको

१ द्रवत्व = प्रवाहीपना । २ स्वादुत्व = स्यादिष्टपना । ३ निरुपराग विशुद्धिमत्व = उपराग (मिलनता, विकार ) र्राह्त विशुद्धिवालापना [ अरूपीपना और निर्विकार-विशुद्धिवालापना आत्माका स्वभाव है । ]

चन्दनादिवनरात्रीं परिणमक इष्यत्यस्वादुत्यस्वकाद्वेतकको, परिणमनान्नामृर्वत्यनिकृपरामविश्वदिमन्त्यस्यमध्यकृतकमो ॥ ११८ ॥

मव बीवस्य द्रश्यत्वेनावस्थितत्वेऽपि वर्वायैरनवस्थितत्वं बोह्यप्री--

जायदि ऐव ण गस्सदि खण्मंगसमुन्भने ज**रे कोई।** जो हि भनो सो विलग्नो संभवविलय **ति ते बाना ॥** 

> आवते नैव न नरवति जनसङ्ख्यान्त्रके बने कन्नित् । यो हि मदः स वितयः नंगविकयाविति ती गन्न ॥ ११९ स

हर तारम कविज्ञायते न प्रियते च। नव च

उपलब्ध करता हुमा मनुभव नहीं करता भौर स्वावकी मपेकासे वृक्षस्प हुमा भपने स्वादिष्टपनेरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता उसीप्रकार प्रदेशकी प्रपेक्षासे स्वकर्मानुसार परिजमित होता हुमा भपने ममूर्वस्वस्य उपलब्ध नहीं करता भौर भावकी भपेक्षासे स्वकर्मरूप परिजमित होता हुमा रहित विद्युद्धिवासापनारूप भपने स्वभावको उपलब्ध नहीं करता । इससे वह सित्रे होता है कि मनुष्यादि पर्याभों जीवोको भपने ही दोवसे भपने स्वभावको अपुरविक्ष होता है कर्माविक मन्य किसी कारणसे नहीं । कम जीवके स्वभावका परामव करता है कर्माविक मन्य किसी कारणसे नहीं । कम जीवके स्वभावका परामव करता है

भव श्रीवती द्रव्यरूपसे भवस्थितता होने पर मी पर्यावसि सनवस्थित ( भ्रतिस्थता-भस्थिरता ) प्रकाशते हैं ----

वाषा ११९

करपार्थ — [ जनप्रमुम्बहुष्टवे अते ] प्रतिक्षण उत्पाद ग्रीर विनासवाणे वीर्ष्य लावमें [ कविष्ठ ] कोई [ न व्य आपते ] उत्पन्न नहीं होता ग्रीर [ न नवविष्ठ ] व वर्ष्य हाता है [ दि ] स्थावि [ या म्या मा विस्य ] जा उत्पाद है वही विनास है [ वैक्षि विमयी इति भी नाना ] ग्रीर उत्पाद तथा विनास इसप्रकार वे ग्रीक (भिन्न ) भी हैं।

टीका — प्रमम तो यहाँ न नोई जम लेता है भौर न मरता है (धर्मात् स्व नाकम नाई न तो उत्पन्न हाता है भौर न नामना प्राप्त होता है भौर (ऐसा दोने

१ अवस्थितना-- सिस्वता, ठीक रहमा।

प्रतिक्षणपरिणामित्वादुत्संगितक्षणभङ्गोत्पादः। न च विप्रतिपिद्धमेतत्, संभवविलययोरेकत्व-नानात्वाभ्याम्। यदा खलु भङ्गोत्पादयोरेकत्वं तदा पूर्वपक्षः, यदा तु नानात्वं तदोत्तरः। तथाहि—यथा य एव घटस्तदेव कुण्डमित्युक्ते घटकुण्डस्वरूपयोरेकत्वासंभवाच्दुभयाधारभृता मृत्तिका संभवित, तथा य एव संभवः स एव विलय इत्युक्ते संभवितलयस्वरूपयोरेकत्वासंभवा-तदुभयाधारभृतं ध्रौव्यं संभवित । ततो देवादिपयीये संभवित मनुष्यादिपयीये विलीयमाने च य एव संभवः स एव विलय इति कृत्वा तदुभयाधारभृतं ध्रौव्यवज्जीवद्रव्यं संभाव्यत एव । ततः सर्वदा द्रव्यत्वेन जीवष्टङ्कोत्कीणोंऽवितष्ठिते । अपि च यथाऽन्यो घटोऽन्यत्कुण्डमित्युक्ते तदुभयाधारभृताया मृत्तिकाया अन्यत्वासंभवात् घटकुण्डस्वरूपे संभवतः, तथान्यः संभवोऽन्यो विलय इत्युक्ते तदुभयाधारभृतस्य ध्रौव्यस्यान्यत्वासंभवात्संभवविलयस्वरूपे संभवतः । ततो

पर भी ) मनुष्य—देव—तिर्यच—नारकात्मक जीवलोक प्रतिक्षण परिणामी होनेसे क्षण—क्षणमे होनेवाले विनाश और उत्पादके साथ (भी ) जुडा हुम्रा है । श्रीर यह विरोधको प्राप्त नही होता, क्योंकि उद्भव और विलयका एकत्व ग्रीर श्रनेकत्व है । जब उद्भव श्रीर विलयका एकत्व है तब पूर्वपक्ष है, श्रीर जब ग्रनेकत्व है तब उत्तरपक्ष है । (श्रर्थात्—जब उत्पाद ग्रीर विनाशके एकत्वकी ग्रपेक्षा ली जाय तब यह पक्ष फलित होता है कि—'न तो कोई उत्पन्न होता है श्रीर न नष्ट होता है', श्रीर जब उत्पाद तथा विनाशके श्रनेकत्वकी श्रपेक्षा ली जाय तब प्रतिक्षण होनेवाले विनाश श्रीर उत्पादका पक्ष फलित होता है । ) वह इसप्रकार है—

जैसे — 'जो घडा है वही कूडा है' ऐसा कहा जानेपर, घडे ग्रीर कूडेके स्वरूपका एकत्व ग्रसम्भव होनेसे, उन दोनोकी ग्राधारभूत मिट्टी प्रगट होती है, उसी-प्रकार 'जो उत्पाद है वही विनाश हे' ऐसा कहा जानेपर उत्पाद ग्रीर विनाशके स्वरूपका एकत्व ग्रसम्भव होनेसे उन दोनोका ग्राधारभूत ध्रीव्य प्रगट होता है, इसलिये देवादिपर्यायके उत्पन्न होने ग्रीर मनुष्यादि पर्यायके नष्ट होने पर, 'जो उत्पाद है वही विलय है' ऐसा माननेसे (इस ग्रपेक्षासे) उन दोनोका ग्राधारभूत ध्रीव्यवान् जीवद्रव्य प्रगट होता है (लक्षमे ग्राता है), इसलिये सर्वदा द्रव्यत्वसे जीव टकोत्कीण रहता है।

ग्रीर फिर, जैसे—'ग्रन्य घडा है ग्रीर ग्रन्य कू डा है' ऐसा कहा जानेपर उन दोनोकी ग्राधारभूत मिट्टीका ग्रन्यत्व (भिन्न-भिन्नत्व) ग्रसभवित होनेसे घडेका ग्रीर कू डेका (दोनोका भिन्न भिन्न) स्वरूप प्रगट होता है, उसीप्रकार ग्रन्य उत्पाद है ग्रीर देशादिक्योंने संस्थित मनुष्यादिक्योंने विक्रीयमाने कान्यः संस्थाविकपकती देशादिमनुष्यादिक्योंनी सञ्चल्येते । व्याः प्रविकर्णे विक्रतः ॥ ११९ ॥

भव बीवस्थानवस्थितत्वदेशहयोतयति-

\*\*\*

तम्हा दु नित्य कोई सहावसमबहिदो ति संतारे । संसारो पुण किरिया संसरमाणस्स दव्यस्स ॥ १२०

वस्माचु बास्ति कमित् सम्बन्धसम्बन्धस्य इति संवारे । संतारः पुनः क्रिया संसरतो हम्मस्य ॥ १२० ॥

यत' समु बीचो हम्पलेनावस्थितोऽपि वर्षावेरन्यस्थिता, तकः वर्षायो व संसारे स्वक्रवेनावस्थित हति । यथात्रान्यस्थितस्यं तत्र संसार वय हेता । तस्य

भ्राय व्यय है ऐसा नहा जानेपर उन दोनोंके भाषारभूत झौब्यका अन्यत्व होनेसे उत्पाद भीर व्ययका स्वरूप प्रगट होता है इसिमये देवादि पर्वापके व्यवका पर भीर मनुष्यादि पर्यायके नट्ट होने पर 'अन्य उत्पाद है भीर अन्य व्यवकाति देवादिपर्याय भीर मनुष्यादिक्य माननेमें (इस अपकास) उत्पाद भीर व्ययकाति देवादिपर्याय भीर मनुष्यादिक्य प्रगट होती है (सदाम भाती है) इसिलयं जीव प्रतिक्षण पर्यायसि अनवस्थित है भारे देवा

> भव जीवकी भनवस्थितताका हेतु प्रगट करते हैं — गावा १२०

मन्दर्गार्थ —[तस्मान् तु] रमात्य [मंतारे] ससारमें [स्वक्तनवारिका कि] रवभावन भवस्थित एसा [कवित् नामि ] कोई नहीं है ( धर्वात् संवारमें विकेश स्वभाव क्वल एकण्य उन्नेवाला नहीं है) [समार कुवः] धोर संवार तो [वेक्क] समरण करत हुव (गोल पिस्ते हुव परिवृत्तित होते हुवे)[कुल्कर] क्वली [किया] जिला है।

रीका ---वारगवम जीव इध्यत्वने प्रवस्थित होनेपर वी वर्षांविक वान्यतिका है इनसे यह प्रतीत होता है कि सनारण कोई जी स्वधावक व्यक्तिक नहीं है ( पर्यान् किसीका स्वजाय नवस प्रविचन-शक्तकप खुनेवाना नहीं है ), और वर्ष की कत्वात् स्वरूपेणैव तथाविधत्वात् । अथ यस्तु परिणममानस्य द्रव्यस्य पूर्वोत्तरदशापरित्यागी-पादानात्मकः क्रियाख्यः परिणामस्तत्संसारस्य स्वरूपम् ॥ १२० ॥

अथ परिणामात्मके संसारे कुतः पुद्गलश्लोपो येन तस्य मनुष्यादिपर्यायात्मकत्विमत्यत्र समाधानमुपवर्णयति—

> ञ्चादा कम्ममलिमसो परिणामं लहदि कम्मसंजुत्तं। तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥ १२१॥

आत्मा कर्ममलीमसः परिणामं लभते कर्मसंयुक्तम् । ततः श्लिष्यति कर्म तस्मात् कर्म तु परिणामः ॥ १२१ ॥

यो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाविधः परिणामः स एव द्रव्यकर्मश्लोपहेतुः । अथ

ग्रनवस्थितता है उसमे ससार ही हेतु है, क्यों वह (ससार) मनुष्यादि पर्यायात्मक है, कारण कि वह स्वरूपसे ही वैसा है, (श्रर्थात् ससारका स्वरूप ही ऐसा है।) उसमें परिणमन करते हुये दृव्यका पूर्वोत्तर दशाका त्यागग्रहणात्मक किया नामक परिणाम है सो वह ससारका स्वरूप है।। १२०॥

श्रव परिणामात्मक ससारमे किस कारणसे पुद्गलका सवध होता है-कि जिससे वह (ससार) मनुष्यादि पर्यायात्मक होता है ?-इसका यहाँ समाधान करते है - गाथा १२१

अन्वयार्थ:—[कर्ममलीमसः आत्मा] कर्मसे मिलन ग्रात्मा [कर्मसंयुक्तं परिणामं] कर्मसयुक्तं परिणामको (द्व्यकर्मके सयोगसे होनेवाले ग्रशुद्ध परिणामको ) [लभते] प्राप्त करता है, [ततः] उससे [कर्म शिलश्यिति] कर्म चिपक जाता है (द्व्यकर्मका बध होता है), [तस्मात् तु] इसलिये [परिणामः कर्म] परिणाम कर्म है।

टीका:—'ससार' नामक जो यह म्रात्माका तथाविध (उसप्रकारका) परिणाम है वहीं द्व्यकर्मके चिपकनेका हेतु है । म्रब, उसप्रकारके परिणामका हेतु कौन है ? (इसके उत्तरमे कहते है कि ) द्व्यकर्म उसका हेतु है, क्योंकि द्व्यकर्मकी सयुक्ततासे ही वह देखा जाता है।

१ — द्रव्यकर्मके सयोगसे ही अग्रुद्ध परिणाम होते हैं, द्रव्यकर्मके बिना वे कभी नहीं होते। इसलिये द्रव्यकर्म अग्रुद्ध परिणामका कारण है।

तथाविषयरिनामस्यावि को हेतुः, इध्यकर्म हेतुः तस्य, तराभ्रयदोगः न हि ।

वराजवरागः न व । नात् । एव कार्यकारणमृतनवदुरान्त्रस्यकर्मत्वादारयनक्त्वाविववरिकामे भारमपरिचामकर्जत्वाद्रद्रस्यकर्मकर्जन्यस्यारात् ॥ १२१ ॥

नव परनार्वादात्मनो ह्रम्यकर्माकर्तृत्वहृयोतवि---

परिणामो सयमादा सा पुण किरिय ति होदि जीवमना । किरिया कम्म ति मदा तम्हा कम्मस्स न हु कवा ॥ १२२ कै

परिचानः स्वयमात्मा सा तुनः क्रिवेति स्वति वीसम्बरी। किया कर्मेति सता तस्मात्कर्मचो न तु कर्ता ॥ १२२॥

(शका —) ऐसा होनेसे 'इतरेनराथयदोय घायगा । (सवावान) भी ग्रायगा वयांकि शनादिमिद दथ्यकमके साथ सबद ग्रास्माका वो पूर्वका 'वृव्यक्वी' उसका दहाँ हतुरूपसे ग्रहण (स्वीकार) किया गया है।

इसप्रकार नवीन दृष्यक्म जिसका कार्यभूत है और पुराना इथ्यक्म विश्वक कारणभूत है एसा धारमाका तथाविधपरिणाम होनसे वह उपचारते इव्यक्ष है के भीर धारमा भी धपन परिणामका कर्ता होनेस इव्यक्षका कर्ती ख उपचारस है ॥ १२१ ॥

धवः परमावसं बात्मानं द्रव्यक्तमका धकृतृ स्व प्रकामित करते 🖡 一

गाचा १०२ अन्यवार्षः—[वरिकाम'] परिणाम [स्वयस्] स्वय [अस्ता] **वारंग है** 

१ एक সমিত্র বানকা নিত্র কলেক নিব বুমনী সমিত্র বানকা সামৰ নিবা কক कि কিব কম বুমনী বানকা নিত্র কলেক নিবী বর্ণাকা সামৰ নিবা সাধে, নাম বুম নক ব্যবকা রাষ্ট্রকাকক বাৰ আনাসালা ।

इञ्चल्यका चारण महुद वरिणाम कहा है। किर उस अगुद परिलासक वारल्य संबंधने हुई हात्वरा, पत्तका चारण पुना उप्यक्त कहा है उमित्रव संवाकारको संवा हाती है कि इस वानमें इसरेक्साव्य दोन पत्ता है। वे असीन उप्यक्तका चारण अगुद्ध अन्यपरिलास है और उस आहुद आस परिकारक काम्य क्याच वहीं (जातेल) उप्यक्तमं नहीं किंगु स्वयंका (पुरात्म) उल्लब्स है। इसलिये इसमें इसरेक्सा व्यव दोन नहीं चाला।

नैन शास्त्रमाला ]

आत्मपरिणामो हि तावत्स्वयमात्मैव, परिणामिनः परिणामस्वरूपकर्तृत्वेन परिणामा-दनन्यत्वात् । यश्च तस्य तथाविधः परिणामः सा जीवमय्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परिणामलक्षण-क्रियाया आत्ममयत्वाभ्युपगमात् । या च क्रिया सा पुनरात्मना स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कर्म । ततस्तस्य परमार्थादात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मण एव कर्ता, न तु पुद्गलपरिणामात्म-कस्य द्रव्यकर्मणः । अथ द्रव्यकर्मणः कः कर्तेति चेत् । पुद्गलपरिणामो हि तावत्स्वयं पुद्गल एव, परिणामिनः परिणामस्वरूपकर्तृत्वेन परिणामाद्नन्यत्वात् । यश्च तस्य तथाविधः परिणामः सा पुद्गलमय्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परिणामलक्षणिक्रयाया आत्ममयत्वाभ्युपगमात् । या च क्रिया सा पुनः पुद्गलेन स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कर्म । ततस्तस्य परमार्थात् पुद्गलात्मा आत्मपरि-

[सा पुनः] ग्रीर वह [जीवमयी क्रिया इति भवति] जीवमय क्रिया है, [क्रिया] क्रियाको [कर्म इति मता] कर्म माना गया है, [तस्मात्] इसलिये ग्रात्मा [कर्मणः कर्ता तुन] द्रव्य कर्मका कर्ता तो नही है।

टीकाः—प्रथम तो ग्रात्माका परिणाम वास्तवमे स्वय ग्रात्मा ही है, क्योंकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्त्ता होनेसे परिणामसे ग्रनन्य है, ग्रौर जो उस (ग्रात्मा) का तथाविध परिणाम है वह जीवमयी ही क्रिया है, क्योंकि सर्व द्रव्योकी परिणामलक्षणिक्रया ग्रात्ममयता (निजमयता) से स्वीकार की गई है, ग्रौर फिर, जो (जीवमयी) किया है वह ग्रात्माके द्वारा स्वतत्रतया प्राप्य होनेसे कर्म है। इसलिये परमार्थत ग्रात्मा ग्रपने परिणामस्वरूप भावकर्मका ही कर्त्ता है, किन्तु पुद्गल-परिणामस्वरूप द्रव्यकर्मका नही।

ग्रब यहाँ यह प्रश्न होता है कि '( जीव भावकर्मका ही कर्ता है तब फिर ) द्रव्यकर्मका कर्ता कौन हैं ?' ( इसका उत्तर इसप्रकार है — ) प्रथम तो पुद्गलका परिणाम वास्तवमे स्वय पुद्गल ही है, क्योंकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिणामसे ग्रनन्य है, ग्रौर जो उस ( पुद्गल ) का तथाविध परिणाम है वह पुद्गलमयी ही किया है, क्योंकि सर्व द्रव्योंकी परिणामस्वरूप किया निजमय होती है, यह स्वीकार किया गया है, ग्रौर फिर, जो ( पुद्गलमयी ) किया है वह पुद्गलके द्वारा

१—प्राप्य = प्राप्त होने योग्य, (जो स्वतत्रतया करे सो कर्ता है, और कर्ता जिसे प्राप्त करे सो कर्म है।)

ž.,

जामारमञ्जल इञ्चलमंत्र एव कर्ता, व लात्मवरिकामारकस्तर रूपेच परिचयति न प्रयुक्तस्यरूपेण परिचयति ॥ १२२ ॥

मच किं तरस्वकर्ष वेनारमा परिणमतीति तदावेदवरि---

परिगमदि चेदगाए आदा पुग चेदशा तिनामिनदा 💱 सा पुण जाले कम्मे फलम्मि वा कम्मनो मिनदा ॥ १९६

वरिचमति चेतनवा करमा दुनः चेतक त्रिकमिक्स । सा पुनः हाने कर्मणि पत्ने वा कर्मणी मण्डिस ।। १२३ ।।

वतो हि नाम चैतन्यमात्मनाः स्ववर्मन्यादकर्यः, वतरचेतनेवात्मवः स्ववर्मे परिचमति । यः कथनाप्यात्मनः वरिचायः स सर्वोऽनि चेतनां नाविकर्ततः स्वि कम

स्वतत्रतया प्राप्य होनेसे कम है। इसलिय परमार्थत पृत्नम अपने परिवासस्वस्य प्र प्रध्यकमका ही कत्ती है किन्तु आत्माके परिवासस्वस्य भावकर्मका नहीं।

इससे ( यह समभना चाहिये कि ) ब्रात्मा घारमस्वरूप परिचमित झेका 🕹 पुद्रमलस्वरूप परिणमित नहीं होता ॥ १२२ ॥

मब मह कहते हैं कि वह कौतसा स्वरूप है जिसकप **भारमा परिक्रीण** होता है ? —

#### गावा १२३

अन्त्यार्थः—[आरमा ] भारमा [चेनतया ] चेतनारूपसे [ परिचवति ] चरिक मित होता है ! [धूनः ] भीर [चेनता ] चेतना [ विचा समितता ] तीन प्रकारके सान्ति गर्न है [धूनः ] भीर [सा ] वह [शाने ] आयसवर्षा [ध्यानि ] कर्मतवंदी [खी प्रवदा [ध्यानः फले ] समयस सवर्षा [सनिया ] कही गई है ।

रीका'— विममे चतन्य मारमाना 'स्वयमंग्यापनस्व है उससे चेतना हैं धारमाना स्वरूप है उसरूप (चेतनारूप) वास्तवम घारमा परिणमित होता है। धारमाना जा हुए भी परिणाम हा वह मब ही चतनाना उस्समन नहीं करण, (भ्रवांत् धारमाना कोई भी परिणाम चेतनाका निवित्तमात्र भी नहीं छाइता—किंग

१ स्वयम्बानस्थ -- शिप्रधनीते स्थानस्थलः।

े चेतना पुनर्ज्ञानकर्मकर्मफलत्वेन त्रेधा। तत्र ज्ञानपरिणतिर्ज्ञानचेतना, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, कर्मफलपरिणतिः कर्मफलचेतना।। १२३।।

अथ ज्ञानकर्मकर्मफलस्वरूपमुपवर्णयति-

णाणं अट्टवियप्पो कम्मं जीवेण जं समारद्धं। तमणेगविधं भणिदं फलं ति सोक्खं व दुक्खं वा ॥ १२४॥

ज्ञानमर्थविकल्पः कर्म जीवेन यत्समारव्धम् ।

तदनेकविधं भणित फलिमिति सौख्यं वा दुःखं वा ।। १२४ ।।

अर्थविकल्पस्तावत् ज्ञानम् । तत्र कः खल्वर्थः, स्वपरविभागेनावस्थितं विश्वं, विकल्पस्त-

चेतनाके बिलकुल नहीं होता )—यह तात्पर्य है । श्रीर चेतना ज्ञानरूप, कर्मरूप श्रीर कर्मफलरूपसे तीन प्रकारकी है । उसमे ज्ञानपरिणित ज्ञानचेतना, कर्मपरिणित कर्मचेतना श्रीर कर्मफलपरिणित कर्मफलचेतना है ॥ १२३॥

श्रब ज्ञान, कर्म श्रीर कर्मफलका स्वरूप वर्णन करते है --

### गाथा १२४

अन्वयार्थः—[अर्थविकल्पः] अर्थ विकल्प ( अर्थात् स्व-पर पदार्थोका भिन्नतापूर्वक युगपत् अवभासन ) [ ज्ञानं ] ज्ञान है, [जीवेन ] जीवके द्वारा [ यत् समारब्धं ] जो किया जा रहा हो वह [कर्म ] कर्म है, [तत् अनेकविधं ] वह अनेक प्रकारका है, [सौख्य वा दुःखं वा ] सुख अथवा दुख [फलं इति भणितम् ] कर्मफल कहा गया है।

टीका:—प्रथम तो, अर्थविकल्प ज्ञान है। वहाँ, अर्थ क्या है ? स्व-परके विभागपूर्वक अवस्थित विक्व अर्थ है। उसके आकारोका अवभासन विकल्प है। और दर्पणके निजविस्तारकी भाँति (अर्थात् जैसे दर्पणके निजविस्तारमे स्व और पर आकार एक ही साथ प्रकाशित होते हैं, उसीप्रकार) जिसमे एक ही साथ स्व-पराकार अवभासित होते हैं, ऐसा अर्थविकल्प ज्ञान है।

१ विश्व = समस्त पदार्थ-द्रव्य गुण पर्याय। (पदार्थों में स्व और पर—ऐसे दो विभाग हैं। जो जाननेवाले आत्माका अपना हो वह स्व है, और दूसरा सब, पर है।)

२ अवभासन = अवभासन, प्रकाशन, ज्ञात होना, प्रगट होना।

दाकरावजासनम् । यस्तु हुकुकन्यहुवनामोत्र स्व ज्ञानम् । क्रियसालमास्यनाः कर्म, क्रियमात्राः स्वव्यस्याः ज्ञतिसर्व देव देव तद्भावः सः एव कर्मात्मना ज्ञाप्यस्यात् । तस्येकविषमपि मनेकविषम् । तस्य कर्मणो यश्विष्यायं सुसदुःशं तस्कर्मक्कम् । तम ज्ञाबास्वर्मं तस्य प्रक्रमनाइसस्यक्षम् ग्रक्कविषयं सीक्यं, वय

जो मारमाके द्वारा किया जाता है वह कर्म है। प्रतिक्षण उस उस नावके किया जानेवामा जो उसका माव है वही, मारपाके किया प्राप्त को उसका माव है वही, मारपाके किया प्राप्त होने से कर्म है। भीर वह (कर्म) एक प्रकारका होनेपर भी अध्यक्षमंत्र के किया पिकी निकटताके सद्भाव भीर मसद्मावके कारण भनेक प्रकारका है।

उस कमसे उत्पन्न किया जानेवाला सुब-युक्त कर्मफल है। वहाँ, व्यवस्ति । उपाधिकी निकटताके असद्भावके कारण जो कर्म होता है उसका फल असह्यवस्ति स्वस्ता "प्रकृतिभूत सुक्त है, भौर प्रव्यक्रमस्य उपाधिकी मिकटताके सद्वावके कारण जो कर्म होता है उसका फल "विकृति-(विकार)भूत युक्त है क्वोंकि वहाँ दुव्य स्वर्णका अमाव है।

इसप्रकार ज्ञान कम और कमफलका स्वरूप निश्चित हुआ।

भावार्ष —जिसमें स्व स्व व्यसे धौर पर पर रूपसे (परस्पर एकमेक हुवे विकार स्पट्टिभिन्नतापूर्वक) एक ही साथ प्रतिभासित हो सो ज्ञान है। श्रीवके हारा किया वाले-वासा माव (श्रीवका) कर्म है। उसके मुख्य दो भेद हैं (१) निरुपाधिक (स्वाधानिक) युद्धभावव्य वर्म, धौर (२) भौपाधिक सुभागुभभावक्य कर्म।

(उस कर्मके द्वारा उत्पन्न होनेबाला सुल प्रयता दुल कर्मफल है। **यहाँ, स्था-**कमरूप उपाधिमें युक्त न होनेसे जो निरुपायिक सुद्ध भावरूप कर्म होता है उत्पन्न कर्म प्रमाकुत्ततालक्षणरूप स्वभावभूत सुल है और इस्पकर्मरूप उपाधिमें युक्त होने**वें की** 

१. भारमा अपन मानको प्राप्त करता है, इसलिये यह साथ ही <del>कालाका कर्य है।</del>

२. प्रइतिमृत -- स्वमावभूत । ( सुन्व स्वमावसूत्र है । )

३ विकतिभूत-विकारभूत ( गुन्न विकारभूत है, अव्यवसूत सही है। )

त्कर्म तस्य फलं सौख्यलक्षणाभावाद्विकृतिभृतं दुःखम् । एवं ज्ञानकर्मकर्मफलस्वरूप-निश्चयः ॥ १२४ ॥

अथ ज्ञानकर्मकर्मफलान्यात्मत्वेन निश्चिनोति---

# अप्पा परिणामप्पा परिणामो णाणकम्मफलभावी । तम्हा णाणं कम्मं फलं च आदा मुणेदव्वो ॥ १२५ ॥

आत्मा परिणामात्मा परिणामो ज्ञानकर्मफलभावी । तस्मात् ज्ञानं कर्म फलं चात्मा ज्ञातव्यः ॥ १२५ ॥

आत्मा हि तावत्परिणामात्मैव, परिणामः स्वयमात्मेति स्वयमुक्तत्वात् । परिणामस्तु चेतनात्मकत्वेन ज्ञानं कर्म कर्मफलं वा भवितुं शीलः, तन्मयत्वाचेतनायाः । ततो ज्ञानं कर्म

श्रीपाधिक शुभाशुभभावरूप कर्म होता है, उसका फल विकारभूत दु ख है, क्यों कि उसमें श्रनाकुलता नहीं, किन्तु श्राकुलता है।

इसप्रकार ज्ञान, कर्म ग्रीर कर्मफलका स्वरूप कहा गया ॥ १२४॥ ग्रव ज्ञान, कर्म ग्रीर कर्मफलको ग्रात्मारूपसे निश्चित करते है —

### गाथा १२५

अन्वयार्थः—[ आत्मा परिणामात्मा ] ग्रात्मा परिणामात्मक है, [परिणाम: ] परिणाम [ ज्ञानकर्मफलभावी ] ज्ञानरूप, कर्मरूप ग्रीर कर्मफलरूप होता है, [ तस्मात् ] इसलिये [ ज्ञानं, कर्म, फल च ] ज्ञान, कर्म ग्रीर कर्मफल [ आत्मा ज्ञातन्यः ] ग्रात्मा है ऐसा समभना ।

टीका:—प्रथम तो ग्रात्मा वास्तवमे परिणामस्वरूप ही है, क्योकि 'परिणाम स्वय ग्रात्मा है' ऐसा (११२ वी गाथामें भगवत् कुन्दकुन्दाचार्य देवने) स्वय कहा है, ग्रोर परिणाम चेतनास्वरूप होनेसे ज्ञान,-कर्म ग्रोर कर्मफलरूप होनेके स्वभाववाला है, क्योकि चेतना तन्मय (ज्ञानमय, कर्ममय ग्रथवा कर्मफलमय) होती है। इसलिये ज्ञान, कर्म ग्रोर कर्मफल ग्रात्मा ही है।

इसप्रकार वास्तवमे शुद्ध द्रव्यके निरूपणमे परद्रव्यके सम्पर्क (सम्बन्ध-

क्रमेंक्तं चारमेर । वर्षे हि **इत्हरून्य विक्रमेन्स्यां** मुक्तमाथ **इत्हरून्य क्**रमामक्तिते ।।-१९७ ।।

वर्षेवनात्वजो हेरलामास्यस्य **इत्त्वनिकास् अध्यापारिक्षे** क्सतीति रामभिकन्त् कृष्णसामान्यवर्णनाकृतस्यारिक

> कत्ता करणं कम्मं फलं व अप्प ति विश्विदो सम्बो किः परिणमदि येव अवणं जदि अप्पाणं सहिद सुद्ध ॥ १२६ कर्त करणं कर्म कर्मक्तं क्रमेति निकार मनवाः। परिणमित नैवान्यवि महमानं सम्बो अस्य ॥ १२६॥

सता) का असमय होनेसे और पर्याय हम्मके भीतर प्रकीत हो वालेसे बहना के इस्म ही रहता है। १२४।।

मन, इसप्रकार केयरनको प्राप्त भारमाकी युद्धताके निक्ष्यको सामक्रणको सिद्धि होनेपर भुद्ध भारमतत्त्वकी उपकल्पि (भनुमन, प्राप्ति ) होती है क्लाक्य उसका भिनत्त्वन करते हुये (भवति भारमाकी मुद्धताके निर्णयकी प्रवसा करते हैं भन्यवाद देते हुये ) हम्भसामान्यके वर्णनका उपसहार करते हैं—

#### माना १२६

कन्यपार्थ:—[यदि] यदि [अपना] स्नमा [कर्ता, करन, कर्म, कर्मन प आस्ता] 'कर्ता करण, कम और कमफल आस्ता है' [इति विविद्या]केम निरुव्यवाक्षा होता हुआ [कन्यत्] अन्यरूप [न इव परिनमति] परिचमित नहीं हैं हो तो नह [क्ष्म नास्मानं] सुद्ध भारताको [सम्ते] उपलब्ध करता है।

१ असीम दो बाना – कर्नर सीन दो बाता। नथा दो बाना। हुव बाता। नटस्व दो बाव्य ।

क्षेत्रसको मात — क्षेत्रमृतः। (कालमा झानकर भी और क्षेत्रकम भी है इस क्षेत्रकर भाविकारमें भावें हुन्य सामानकता निकायस क्षित्रमा आ पहा है। कार्ने ब्राह्मस क्षेत्रमू क्ष्मसे कार्यक्रिया होता है।

यो हि नामैं कर्तारं करणं कर्म कर्मफलं चात्मानमेव निश्चित्य न खलु परद्रव्यं परिणमित स एव विश्रान्तपरद्रव्यसंपर्क द्रव्यान्तः प्रलीनपर्यायं च शुद्धमात्मानस्रपलभते, न पुनरन्यः । तथाहि—यदा नामानादिप्रसिद्धपौद्गलिककर्मवन्धनोपाधिसंनिधिप्रधावितोपरागरं जितात्मष्ट्रचि- जेपापुष्पसंनिधिप्रधावितोपरागरं जितात्मष्ट्रचिः स्फटिकमणिरिव परारोपितविकारो ऽहमासं संसारी तदापि न नाम मम को ऽप्यासीत्, तदाप्यहमेक एवोपरक्तचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्तासम्, बहमेक एवोपरक्तचित्स्वभावेन साधकतमः कारणमासम्, बहमेक एवोपरक्तचित्परिणमनस्व-

टीका:—जो पुरुष इसप्रकार 'कर्ता' करण, कर्म ग्रीर कर्मफल ग्रात्मा ही है' यह निश्चय करके वास्तवमे परद्रव्यरूप परिणमित नही होता वही पुरुष, जिसका परद्रव्यके साथ सपर्क रुक गया है, ग्रीर जिसकी पर्याये द्रव्यके भीतर प्रलीन होगई है ऐसे शुद्धात्माको उपलब्ध करता है, परन्तु ग्रन्य कोई (पुरुष) ऐसे शुद्ध ग्रात्माको उपलब्ध नही करता।

इसीको स्पष्टतया समभाते है —

"जब ग्रनादिसिद्ध पौद्गलिक कर्मकी बन्धनरूप उपाधिकी निकटतासे उत्पन्न हुये उपरागके द्वारा जिसकी स्वपरिणित रिजत (विकृत मिलन) थी ऐसा मैं जपा कुसुमकी निकटतासे उत्पन्न हुये उपराग (लालिमासे जिसकी स्वपरिणित रिजत (रँगी हुई) हो ऐसे स्फिटिक मिणकी भाँति-परके द्वारा अग्रारोपित विकारवाला होनेसे ससारी था, तब भी (ग्रज्ञानदशामे भी) वास्तवमे मेरा कोई भी (सबधी) नही था। तब भी मैं ग्रकेला ही कर्ण था, क्योंकि मैं ग्रकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप स्वभावसे स्वतत्र था (ग्रर्थात् स्वाधीनतया कर्ता था), मैं ग्रकेला ही करण था, क्योंकि मैं ग्रकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप स्वभावके द्वारा साधकतम (उत्कृष्टसाधन)

१ 'कर्ता करण इत्यादि आत्मा ही है' ऐसा निश्चय होने पर दो बाते निश्चित हो जाती हैं,—एक तो यह कि 'कर्ता, करण इत्यादि आत्मा ही है, पुद्गलादि नहीं, अर्थात् आत्माका परद्रव्यके साथ संबध नहीं है,' दूसरी—'अभेद दृष्टिमें कर्ता, करण इत्यादि भेद नहीं हैं, यह सब एक आत्मा ही है, अर्थात् पर्यायें द्रव्यके भीतर लीन हो गई हैं।'

२. उपराग = किसी पदार्थमें, अन्य उपाधिकी समीपताके निमित्तसे होनेवाला उपाधिके अनुरूप विकारी भाव, औपाधिक माव, विकार, मिलनता।

३ आरोपित = (नवीन अर्थात् औपाधिकरूपसे ) किये गये। [विकार स्वभावभूत नहीं थे, किन्तु उपाधिके निमित्तसे औपाधिकरूपसे (नवीन ) हुये थे। ]

४. कर्ता, करण और कर्मके अर्थों के लिये १६ वीं गायाका भावार्थ देखना चाहिये।

विपर्यस्तरुपण दुःबारूपं कर्मफलमासम् । ध्वानी ાં બે વેસ્કે કો

रफटिकमणिरिव विभान्तपरारोपितविकारोऽइमेकान्तेनास्मि सहसः, अस्मिवरि को अप्यस्ति, इदानीमप्यहमेक एव सुविद्वक्ष विस्तवमावेन स्वतन्त्रः कर्तास्य, सविश्वत्र जिल्लाकोन साधकतमा करणमस्मित महरोक एव च नात्मना प्राप्यः कर्मास्मि, सहमेक एव च सुविश्च ब्रुविश्व नित्परिचामनस्वभावस्य 🗍 नं सौस्यास्यं कर्मफलमस्य । एवमस्य बन्धवद्वती मोक्रवद्वती चारमानमेकमेव सावन्तः

या, मैं मकेलाही कम या क्योंकि मैं भकेला ही उपरक्त कतम्यस्य होनके स्वभावने कारण भात्मासे प्राप्य भा भीर में भकेला ही सुखरे लक्षणवाला 'दू स' नामक कम फल या ---ओ कि उपरक्त चतन्यरूपपरिचित्र 🗗 स्वभावसे उत्पन्न किया जाता था।

भौर भन, भनादिसिद्ध पौद्गलिक कम की बचनरूप उपाधिकी निकासी नाशसे जिसकी सुविशुद्ध सहज (स्वामाविक) स्वपरिणति प्रगट **हाँ है ऐसा** जपाकुसुमकी निकटताके नाशसे जिसकी सुविखुद्ध सहज स्वपरिजित प्रगट 🏗 🗗 ऐसे स्फटिकमणिकी भाति-जिसका परके द्वारा भारोपित विकार रक गवा है 👫 होनेसे एकान्तत मुमुक्षु (केवल मोक्षार्थी) हूँ भभी भी ( मुमुक्षु दशामें सालदवार्षे । भी ) वास्तवमें मेरा कोई भी नहीं है। प्रभी भी मैं घकेसा ही कर्ता हूँ व्यक्ति वै भकेला ही सुविशुद्ध वतन्यरूप स्वभावसे स्वतन्त्र हूँ ( प्रयात् स्वाधीनतया कर्ता 🜓 🕻 मैं सकेला ही करण हूँ क्योंकि मैं सकेला ही सुविद्युद्धकात्म्यरूप स्वभावते डाक्कान हूँ मैं भनेला ही नम हूँ न्यांकि मैं भकेला ही सुविशुद्ध चतन्यरूप परिविधित रोके स्वभावके कारण भारमासे भाष्य हुँ भौर मैं भकेला ही भगाकुकताककणवासक 🐨 नामक कम पल हैं -- जो कि 'सुविध्देशत यरूपपरिगमित होनेके स्वनावके अपनी निया जाता है।

१ सुविशुद्ध चैतन्यपरिक्तनस्वमात्र आसाका कर्न है, और वह कर्न वासकुतक व्यवस्थानको । करता है, इसक्षिये सुन्य कर्मफल है। सुक्त आस्ताकी ही अवस्था होने हे व्यवस्था 🗗 क्याँका है।

रिवैकत्वभावनोन्मुखम्य परद्रव्यपरिणतिर्न जातु जायते । परमाणुरिवभावितैकत्वश्च परेण नो मंपृच्यते । ततः परद्रव्यासंपृक्तत्वात्सुविशुद्धो भवति । कर्तृ करणकर्मकर्मफलानि चात्मत्वेन भावयन् पर्यायैर्न संकीयेते, ततः पर्यायामंकीर्णत्वाच सुविशुद्धो भवतीति ।। १२६ ॥

वसततिलका छन्द।

द्रच्यान्तरच्यतिकराद्यसारितात्मा-सामान्यमञ्जितसमस्तविशेपजातः ।

दसप्रकार वधमार्गमे तथा मोक्षमार्गमे ग्रात्मा ग्रकेला ही है, इसप्रकार भानेवाला यह पुरुप, परमाणुकी भाँति एकत्व भावनामे उन्मुख होनेसे, (ग्रर्थात् एकत्वके ग्रानेमे तत्पर होनेसे), उसे परद्रव्यरूप परिणित-किचित् नही होती, ग्रीर परमाणुकी भाँति (जैसे एकत्वभावसे परिणिमत परमाणु परके साथ सगको प्राप्त नही होता उसीप्रकार—), एकत्वको भानेवाला पुरुष परके साथ 'सपृक्त नही होता; इसिलये परद्रव्यके साथ ग्रसवद्धताके कारण वह सुविशुद्ध होता है। ग्रीर, कर्ता, करण, कर्म, तथा कर्म फलको 'ग्रात्मारूपसे भाता हुग्रा वह पुरुप पर्यायोसे सकीर्ण (खिंडत) नही होता, ग्रीर इसिलये—पर्यायोके द्वारा सकीर्ण न होनेसे सुविशुद्ध होता है। १२६।।

[अव, इस क्लोक द्वारा इसी आश्रयको व्यक्त करके शुद्धनयकी महिमा की जाती है -]

अर्थः — जिसने अन्य द्रव्यसे भिन्नताके द्वारा आत्माको एक ग्रोर हटा लिया है (अर्थात् परद्रव्योसे अलग दिखाया है) तथा जिसने समस्त विशेषोके समूहको सामान्यमे लीन किया है (अर्थात् समस्त पर्यायोको द्रव्यके भीतर ड्वोया हुआ दिखाया है ) ऐसा जो यह, उद्धत मोहकी लक्ष्मी (ऋदिशोभा ) को लूट लेनेवाला शुद्धनय है, उसने उत्कट विवेकके द्वारा तत्वको (आत्मस्वरूपको ) विविक्त किया है।

१ भाना = अनुभव करना, समभना, चिन्तवन करना [ 'किसी जीवका-अज्ञानी या ज्ञानीका परके साथ सवन्ध नहीं है। वधमार्गमें आत्मा स्वय निजको निजसे बॉधता था और निजको अर्थात् अपने दु ख-पर्यायरूप फलको, भोगता था। अब मोत्तमार्गमें आत्मा स्वय निजको निजसे मुक्त करता है। और निजको-अर्थात् अपने सुखपर्यायरूप फलको-भोगता है'—ऐसे एकत्वको सम्यग्दष्टि जीव भाता है, अनुभव करता है, समभता है, चिन्तवन करता है। मिथ्याद्दष्टि इससे विपरीतभावनावाला होता है।]

२ सपृक्त = सपर्कवाला, सबधवाला, सगवाला।

३ सम्यग्दृष्टि जीव भेदोंको न भाकर अभेद आत्माको ही भाता-अनुभव करता है।

४ विविक्त=ग्रुद्ध, अकेला, अलग।

स्वेत श्रद्धन्य उद्यवन्तिस्वानी-श्रूण्टाक तत्क्ष्टविवेकविविकारणः ॥ ७ ॥ मंत्रकांता वंत । इत्युण्येदात्परपरिचतेः कर्तृकाविवेद-मान्तिर्णनाद्वि च श्रुष्टिकरचेकवोऽर्ण स्वास्त्रप्रसादमाविका सर्वेदा श्रूष्ट वर्ष ॥ ० ॥

म्बद्धपुर् संद । इन्पसामान्यविद्यानस्मिनं कृत्येति वासक्ष् । विद्यित्तेषपरिद्यानशान्यारा विभवेऽचुना ॥ ९ ॥

इति प्रवयनसारवृतौ तत्वदीपिकायौ भीमदमृतवद्रसूरिविरवितायौ देक्यस्य सामान्यद्रव्यप्रज्ञावनंसमाप्तम् ॥

[ मब शुदनयक द्वारा शुद मास्मस्यक्षणको प्राप्त करनेवाने मास्मान्त्री 🗮 दलोक द्वारा कह कर द्रव्यसामा यके वणनकी पूर्णाहृति की जाती हैं —]

नर्व — इसप्रनार परणरिणतिक उन्हेद (परह्म्यस्य परिनानके वात ) से तथा कर्ता कम इत्यानि भेदाकी भ्रातिके भी नावले धरतमें विवये भी भ्रारमतत्वको उपलब्ध किया है — एमा यह धारमा वतन्यमावस्य विवय (विवये) तंत्रमें सीन हाता हुधा, प्रपनी महत्र (स्वामाविक) महिमाकी क्रकावकराते व्यवस्था

[ अब दलाक द्वारा नवीन विषयका-दृश्यविशयक वजनको सूचित किया वास 🚰

नवः—दमप्रकार द्रस्यमामायक ज्ञातम समको नजीर करके, वर्ष डिवर विभागक 'परिजातका प्रारम किया जाता है।

नमप्रकार (श्रीमर्मगयाकु न्युन्याचार्यवेशम्बीतः) वी प्रवचनकार स्थाननम्त्रपादः मृति विर्वितं तत्रवराणिका नामकी दीकार्वे वेशकरण-सम्भागवास्त्रपान समान्त्र हमा।

१ परिज्ञान – विम्तारपर्वेदज्ञान ।

अय द्रव्यिवशेषप्रज्ञापनं तत्र द्रव्यस्य जीवाजीवत्विवशेषं निश्चिनोति— द्व्वं जीवमजीवं जीवो पुण चेदणोवस्रोगमस्रो । पोरगलद्व्वणमुहं स्रचेदणं ह्वदि य स्रज्जीवं ॥ १२७ ॥

द्रव्यं जीवोऽजीवो जीवः पुनश्चेतनोपयोगमयः। पुद्गलद्रव्यप्रमुखोऽचेतनो भवति चाजीवः॥ १२७॥

इह हि द्रव्यमेकत्वनिवन्धनभृतं द्रव्यत्वसामान्यमनुज्झदेव तद्धिरूढविशेपलक्षणसद्भा-वादन्योन्यव्यवच्छेदेन जीवाजीवत्वविशेपग्रुपढीकते । तत्र जीवस्यात्मद्रव्यमेवैका व्यक्तिः । अजी-वस्य पुनः पुद्गलद्रव्यं धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं कालद्रव्यमाकाशद्रव्यं चेति पश्चव्यक्तयः । विशेषलक्षण जीवस्य चेतनोपयोगमयत्वं, अजीवस्य पुनरचेतनत्वम् । तत्र यत्र स्वधर्मव्यापकत्वात्स्वरूपत्वेन

ग्रव, द्रव्यविशेपका प्रज्ञापन करते है, (ग्रथित् द्रव्यविशेपोको द्रव्यके भेदोको वतलाते है), उसमे (प्रथम) द्रव्यके जीवाजीवत्वरूप विशेपका निश्चय करते है, (ग्रथित् द्रव्यके जीव ग्रीर ग्रजीव-दो भेद वतलाते है) —

### गाथा १२७

अन्वयार्थः—[ द्रव्यं ] द्रव्य [ जीवः अजीवः ] जीव ग्रीर ग्रजीव है । [ पुनः ] उसमे [ चेतनोपयोगमयः ] चेतनामय तथा उपयोगमय सो [ जीवः ] जीव है, [ च ] ग्रीर [ पुद्रलद्रव्यप्रमुखः अचेतनः ] पुद्गल द्रव्यादिक ग्रचेतन द्रव्य [ अजीवः भवति ] ग्रजीव है ।

टीका:—यहाँ (इस विश्वमे ) द्रव्य, एकत्वके कारणभूत द्रव्यत्वसामान्यको छोडे विना ही, उसमे रहनेवाले विशेषलक्षणोके सद्भावके कारण एक-दूसरेसे पृथक् किये जानेपर जीवत्वरूप श्रीर श्रजीवत्वरूप विशेषको प्राप्त होता है। उसमे, जीवका श्रात्मद्रव्य ही एक भेद है, श्रीर ग्रजीवके पुद्गल द्रव्य, धर्मद्रव्य, श्रध्मद्रव्य, कालद्रव्य, तथा ग्राकाशद्रव्य-यह पाँच भेद है। जीवका विशेषलक्षण चेतनोपयोगमयत्व (चेतना-मयता श्रीर उपयोगमयता) है, श्रीर श्रजीवका श्रचेतनत्व है। उसमे जहाँ स्वधमोंमे व्याप्त होनेसे (जीवके) स्वरूपत्वसे प्रकाशित होती हुई, श्रविनाशिनी, भगवती, सवेदनरूप चेतनाके द्वारा, तथा चेतनापरिणामलक्षण, द्वव्यपरिणतिरूप उपयोगके द्वारा जिसमे निष्पन्नत्व (रचनारूपत्व) श्रवतरित प्रतिभासित होता है वह जीव

१—चेतनाका परिणामस्वरूप उपयोग जीवद्रव्यकी परिणति है।

योजमानवानवायित्या क्वनस्या **संविध्यत्या वेकस्या** वयोगेन च निर्दे क्रवनवरीर्ण प्रक्रियाचि व बीवः । वत्र समायास्येजनाया मनावास्यक्तिरन्तमानेकनस्यवदीर्णं प्रविद्यति क्षेत्रकीरः

वन होदाहोदान्तिको निविज्ञीति--

पोग्गलजीव**णिवदो** 

वट्टदि भागासे जो लोगो सो सन्दर्भ हु #

पुरुक्तजीवनिवदी पर्माचर्गास्त्रकारकारणः। 💛 वर्तते माध्यये वो सोकः न सर्वक्रये हु ॥ १२०॥ 🦠

गस्ति हि हम्मास डोबाजेक्स्पेन विदेशविविदालं स्वक्रमण्डहात्वाः । स्व पहुरूपसम्बद्धाराहरूलं, महोक्स्प दुवा केम्स्यावासम्बद्धस् । इर्व

है। भौर जिसमें उपयोगके साथ रहनेवाली, 'यथोक्त सम्राथवाली वेसनात्रम होनेसे बाहर तथा भीतर भवेतनत्व भवतरित प्रतिमासित होता है नह सवीन

स्ववर्ष — इट्यत्तक्य सामान्यकी अपेक्षाचे इन्योंमें एक्त हैं विशेषसक्तर्गोंकी अपेक्षाचे उनके जीव और अवीव दो शेव हैं। जो इन्य क्रिकें चेतनाके द्वारा और चेतनाके परिणामस्वरूप उपयोग द्वारा रचित है वह और जो चेतनारहिन होनेसे अचेतन है वह अवीव है। बीवका एक हैं किंदी अवीवके पांच भेद हैं। इन सबका विस्तृत विवेचन आपे किया जायसा ॥१२७॥ "

॥च मद हा इन सबका ।वस्तृत ।ववचन ग्राम ।कया चायमा ॥१९०० ग्रब (द्रव्यके ) लोकालोकस्वरूपभेदका निश्चय करते हैं:—

#### बाबा १२८

कल्यार्थ: [बाह्म हे ] माकासमें [बा] जो भाग [बुहस्मीविवार ] पुरुषल और जीवसे समुक्त है तथा [बर्मायमीतिकायकास्त्राहण करते ] वयसिकार्य अध्यमितिकाय और कालसे समृद्य है [सः] वह [सर्वकाले हु ] सवकानमें [केटा ] भोक है। (सेय केवल भाकार प्रसोक है)

टीका'—बास्तवमें प्रस्म सोकत्व ग्रीर ग्रलोकत्वके भेवसे विवेषवान् है क्मांकि ग्रपने ग्रपने सक्तगोंका सञ्जाव है। लोकका स्वत्रक्ष वदश्य समावास्त्रकर

र नवीच्य सङ्द्रवासी - इ.पर कई अनुसार सङ्क्रवासी (चेतवास सङ्क्रवासी के प्री में काल है।)

परममहत्याकाशे यत्र यावति जीवपुद्गलौ गतिस्थितिधर्माणौ गतिस्थिती आस्कन्दतस्तद्गति-स्थितिनिवन्धनभूतौ च धर्माऽधर्मावभिन्याप्यावस्थितौ, सर्वद्रन्यवर्तनानिमिचभूतश्च कालो नित्य-दुर्ललितस्तचावदाकाशं शेपाण्यशेपाणि द्रन्याणि चेत्यमीपां समवाय आत्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य स लोकः। यत्र यावति पुनराकाशे जीवपुद्गलयोगितिस्थिती न संभवतो धर्माधर्मौ नावस्थितौ न कालो दुर्ललितस्तावत्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य सोऽलोकः।। १२८।।

अथ क्रियाभावतद्भावविशेषं निश्चिनोति-

# उपादद्विदिभंगा पोग्गलजीवपगस्स लोगस्स । परिणामादो जायंते संघादादो व भेदादो ॥ १२६ ॥

उत्पादस्थितिभङ्गाः पुद्गलजीवात्मकस्य लोकस्य । परिणामाजायन्ते संघाताद्वा भेदात् ॥ १२९ ॥

(छह द्रव्योकी समुदायस्वरूपता ) है, ग्रीर ग्रलोकका केवल ग्राकाशात्मकत्व (मात्र ग्राकाशस्वरूपत्व ) है । वहाँ, सर्वद्रव्योमे व्याप्त होने वाले परममहान ग्राकाशमे, जहाँ जितनेमे गित-स्थिति धर्मवाले जीव तथा पुद्गल गितस्थितको प्राप्त होते है, (जहाँ जितनेमे ) उन्हे, गितस्थितिमे निमित्तभूत धर्म तथा ग्रधमं व्याप्त होकर रहते हैं ग्रीर (जहाँ जितनेमे ) सर्व द्रव्योके वर्तनामे निमित्तभूत काल सदा वर्तता है, वह उतना ग्राकाश तथा शेष समस्त द्रव्य उनका समुदाय जिसका 'स्व-रूपतासे स्वलक्षण है, वह लोक है, ग्रीर जहाँ जितने ग्राकाशमे जीव तथा पुद्गलकी गिति— स्थित नही होती, धर्म तथा ग्रधमं नही रहते, ग्रीर काल नही पाया जाता, उतना केवल ग्राकाश जिसका स्व-रूपतासे स्वलक्षण है, वह ग्रलोक है ॥ १२८॥

त्रव, 'किया' रूप ग्रौर 'भाव' रूप जो द्रव्यके भाव हैं उनकी ग्रपेक्षासे द्रव्यका भेद निश्चित करते है —

### गाथा १२९

अन्वयार्थः—[ पुद्गलंजीवात्मकस्य लोकके [ परिणामात् ] परिणमनसे, श्रौर [ संघातात् वा मेदात् ] सघात ( मिलने ) श्रौर भेद

१. स्वरूपतासे = निजरूपसे (पढ्द्रव्यसमुदाय ही लोक है, अर्थात् वही लोकका स्वत्व है—स्वरूप है। इसलिये लोकके स्व-रूपतासे षट्द्रव्योंका समुदाय लोकका स्व-लच्चण है।)

क्रियाज्ञावरणेन केरकप्रकारणेन प्रक्रमासिः विदेशः ।
पुर्मक्रवीवी परिणानान्त्रमेदसंपातान्त्रां चोरस्यमान्यविद्यान्त्रम्यसम्बद्धः ।
प्रमानस्येतः परिणानादेगेरस्यमानाविद्यानान्त्रम्यमानस्यविद्यानान्त्रम्याः
प्रक्रमा ज्ञावः, परिणानादेगेरस्यमानाविद्यानान्त्रम्यमानस्यविद्यानिः
प्रमानो ज्ञावः, परिस्तन्त्रसम्या विद्या । कत्र सर्वाच्यति द्रष्याणि
पानेनोपाणान्त्रयम्यविदेशस्यमानस्यान्तरस्यमानस्यमानानिः स्वस्तिः
परिस्तन्त्रसम्यविदेशस्य मित्राः संपातेन संद्याः ॥
क्रियानस्यस्य मनन्ति । तथा जीवा गवि परिस्तन्त्रसम्यक्रस्यानिरस्यवेन स्वस्त्रम्यविद्यान्तरस्य

(पृथक होने) से [उत्पादस्वितियंगा'] उत्पाद, झौब्य, झौर व्यव [ होते हैं।

टीका- कोई तस्य माव' तथा 'कियाबाने' होनेसे, धौर कोई क्या कि 'भाव' वाले होनेसे -इस प्रपेशासे द्रव्यके भेव होते हैं। उसमें पुद्मन तथा कि 'रे) भाववाले तथा (२) कियाबाले हैं, न्योंकि (१) परिणाम द्वारा, तथा (६) स्वात और भेदके द्वारा वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं धौर मध्ट होते हैं। वेच क्या भाववाने ही हैं, क्योंकि वे परिणामके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं टिकते हैं धौर वया होते हैं - ऐसा निरुवय है।

उसमें, 'माब'का लक्षण परिणाममात्र है, (धौर) 'किया'का कार्य परिस्पत (कम्पन) है। इसमें समस्त ही द्रम्य माववाले हैं क्योंकि परिणाम स्वयान्त बाले होनेसे परिणामके द्वारा 'प्रम्यय धौर व्यतिरेकोंको प्राप्त होते हैं उत्पन्न होते हैं टिकते हैं भौर नष्ट होते हैं। पुद्गम तो (बाववाने होनेके भतिरिक्त) कियाबाले भी होते हैं क्योंकि परिस्पद स्वयाबवाने होनेसे परिस्पदके द्वारा 'पृषक पुद्गम एकत्रित होबाते हैं इससिये धौर एकिय-मिले हुये पुद्गल पुनः पृषक होबाते हैं इससिये (इस धपेकासे ) वे उत्पन्न होते हैं टिक्ते हैं और नष्ट होते हैं। तथा जीव भी (भाववाले होनेके धतिरिक्त) कियाबाने मी होते हैं वर्षोंकि परिस्पन्त स्वमाववाले होनेसे परिस्पदके द्वारा नवीन कर्म-नोकर्क

१ अन्वय, कावित्वको और व्यक्तिक, करनार तथा व्यवस्थको बतलाते हैं।

२. प्रमाप् पुरामा संपतने हारा पणित होते हैं। तम ने हमस्यमा नह होते पुरामासमये दिस्से स्टेंग प्राप्तितकपरी मनम होते हैं।

-भिन्नास्तैः सह संघातेन संहताःपुनर्भेदेनोत्पद्यमानाविष्ठमानभज्यमानाः क्रियावन्तश्च भवन्ति ।१२९। अथ द्रव्यविशेषो गुणविशेषादिति प्रज्ञापयति—

लिगेहिं जेहिं दब्वं जीवमजीवं च हवदि विगणादं । तेऽतब्भावविसिद्वा मुत्तामुत्ता गुणा ऐया ॥ १३० ॥

> लिगैर्यें द्रेच्यं जीवोऽजीवश्र भवतिविज्ञातम् । तेऽतद्भावविशिष्टा मृतीमृती गुणा ज्ञेयाः ॥ १३० ॥

द्रव्यमाश्रित्य परानाश्रयत्वेन वर्तमानैर्लिङ्गचते गम्यते द्रव्यमेतेरिति लिङ्गानि गुणाः । ते च यद्द्रव्यं भवति न तद्गुणा भवन्ति, ये गुणा भवन्ति ते न द्रव्यं भवतीति द्रव्यादतद्भावेन विशिष्टाः सन्तो लिङ्गलिङ्गिप्रसिद्धौ तिङ्गङ्गत्वमुपदौक ते । अथ ते द्रव्यस्य जीवोऽयमजीवोऽय- मित्यादिविशेषमुत्पाद्यन्ति, स्वयमपि तद्भावविशिष्टत्वेनोपात्तविशेषत्वात् । यतो हि यस्य यस्य

रूप पुद्गलोसे भिन्न जीव उनके साथ एकत्रित होनेसे ग्रौर कर्म-नोकर्मरूप पुद्गलोके साथ एकत्रित हुये जीव बादमे पृथक् होनेसे, (इस ग्रपेक्षासे) वे उत्पन्न होते है, टिकते है ग्रौर नष्ट होते है।। १२६॥

त्रब यह बतलाते है कि-गुण-विशेष (गुणोके भेद ) से द्रव्य-विशेष (द्रव्योका भेद ) होता है —

### गाथा १३•

अन्वयार्थः—[यै: लिगै:] जिन लिंगोसे [द्रव्यं] द्रव्य [जीव: अजीव: च] जीव ग्रीर ग्रजीवके रूपमे [विज्ञातं भवति] ज्ञात होता है, [ते] वे [अतद्भाविकिशाः] ग्रतद्भाव विशिष्ट (ग्रतद्भावके द्वारा द्रव्यसे भिन्न) [मूर्तामूर्ताः] मूर्त-ग्रमूर्त [गुणाः] गुण [ज्ञेयाः] जानने चाहिये।

टीका:—द्रव्यका भ्राश्रय लेकर और परके भ्राश्रयके बिना प्रवर्तमान होनेसे जिनके द्वारा द्रव्य 'लिगित' (प्राप्त ) होता है—पहचाना जा सकता है, ऐसे लिग गुण हैं। वे (गुण), 'जो द्रव्य है वे गुण नहीं है भीर जो गुण है वे द्रव्य नहीं है' इस भ्रपेक्षासे

१ ज्ञानावरणादि कर्मरूप और शरीरादि नोकर्मरूप पुद्गलोंके साथ मिला हुआ जीव कपनसे पुन पृथक होजाता है। तब वह (उन पुद्गलोंके साथ) एकत्रिततया नष्ट्र जीवत्वेन स्थिर और (उनसे) पृथक्तवेन उत्पन्न होता है।

ह्रष्यस्य वो या स्वजावस्तरस्य उस्य तेन तेन विशिवस्याचेनावस्ति विवेकः नामयुर्वानां च ह्रष्याचां सूर्वत्येनायुर्वत्येन च ब्ह्याकेन विशिवस्त्वादिये पूर्णाः इति तेषां विक्रेयो निरुपेयाः ॥ ११० ॥

वव मूर्वामूर्वगुवानां समनसंबन्धमारूपाति-

217

मुत्ता इ दियगेनम्त्र पोग्गलद्व्वप्या **अवेगविद्यः ।** द्व्वावममुत्ताणं गुणा अमृता मु**वेदव्या ॥ १३१ ॥** भृतं इन्द्रियशक्षाः प्रस्कृत्वात्वक वनेकविद्यः । इत्यावासपूर्वानं गुणा वसूर्वा शक्याः ॥ १११ ॥

दूआसे 'म्रातद्भावके द्वारा विशिष्ट (भिम्न) रहते हुवे, सिन धौर 'सिनीके कार्य प्रसिद्धि (परिचय)के समय दृष्यके सिगत्वको प्राप्त होते हैं। सब, वे दुव्य 'पह जीव है, यह मजीव है' ऐसा भेद उत्पन्न करते हैं, क्योंकि स्वय भी 'तज्जाकके द्वारा 'विशिष्ट होनेसे विशेषको प्राप्त हैं। जिस जिस दृष्यका थो वो स्वनाव हो का उसका उस उसके द्वारा विशिष्टत्व होनेसे उनमें विशेष (भेद ) हैं, दौर स्वीकिंग मूर्त तथा प्रमूर्त दृष्योंका मूर्तत्व-ममूर्तत्वक्ष्य तद्भावके द्वारा विशिष्टत्व होनेसे उनमें इसप्रकारके भेद निश्चित करना चाहिये कि 'यह मूर्त मुन है भीर व्य समूर्तगुण हैं। १३०।।

भव मूर्त भीर भमूर्त गुर्गोके सक्षण तथा सबध (भवांक् उनका स्मि बर्म्मोके साथ सबभ है यह ) कहते हैं —

माचा १३१

कन्याची:—[ इन्द्रियबाझाः युवीः ] इन्द्रियबाह्य-मूर्तेगुण [ पुष्कक्रकारणकाः ] पुरुगल कुम्यारमक [ कनेक विचाः ] मनेक प्रकारके हैं, [बसूर्वीनां हृज्याचां] प्रमूर्व वर्णके [ गुचाः ] गुज [ असूर्वीः इतिच्याः ] प्रमूर्व जानना चाहिये ।

१ अतर्माय=(कर्वचित्) इसहय मही होना वहः

र सिंगी - सिंगवासाः, (विशवगुतः सिंगविह है और सिंगी श्रव्य है)!

६ वर्जाव -- क्सरूप, ४स-पनाः इस-पनाने होताः स्वरूपः । ४ विकिष्ठ -- फ्रियुवायानाः सासः जिल्रः ।

मृतीनां गुणानामिन्द्रियग्राह्यत्वं लक्षणम् । अमृतीनां तदेव विपर्यस्तम् । ते च मृतीः पुद्गलद्रव्यस्य, तस्यैवेकस्य मृतित्वात् । अमृतीः शेपद्रव्याणां, पुद्गलाद्वयेषां सर्वेषामप्यमूर्तिन्त्वात् ॥ १३१ ॥

अथ मूर्तस्य पुद्गलद्रव्यस्य गुणान् गृणाति—

वगणरसगंधफासा विज्जंते पुरगलस्स सुहुमादो । पुढवीयरियत्तस्म य सद्दो सो पोरगलो चित्तो ॥ १३२ ॥

वर्णरसगंघस्पर्शा विद्यन्ते पुद्गलस्य स्वक्ष्मात् । पृथिवीपर्यन्तस्य च शब्दः स पुद्गलिश्वतः ॥ १३२ ॥

इन्द्रियग्राह्याः किल स्पर्गरसगन्धवर्णास्तद्विषयत्वात्, ते चेन्द्रियग्राह्यत्वव्यक्तिशक्तिवशात् गृह्यमाणा अगृह्यमाणाश्च वा एकद्रव्यात्मकद्यक्ष्मपर्यायात्परमाणोः वा अनेकद्रव्यात्मकस्थूल-पर्यायात्पृथिवीस्कन्धाच्च सकलस्यापि पुद्गलस्याविशेषेण विशेषगुणत्वेन विद्यन्ते । ते च मूर्त-

टीका:—मूर्त गुणोका लक्षण इन्द्रियग्राह्यत्व है; श्रीर श्रमूर्तगुणोका उससे विपरीत है, (श्रथीत् श्रमूर्त गुण इन्द्रियोसे ज्ञात नहीं होते।) श्रीर मूर्तगुण पुद्गलद्व्यके है, क्योंकि वही (पुद्गल ही) एक मूर्त है, श्रीर श्रमूर्तगुण शेष द्व्योके है, क्योंकि पुद्गलके श्रतिरिक्त शेष सभी द्व्य श्रमूर्त है।। १३१।।

भ्रव मूर्त पुद्गल दृव्यके गुण कहते है ---

## गाथा १३२

अन्वयार्थः—[वर्णरसगंधस्पर्शाः] वर्ण, रस, गघ स्रौर स्पर्श (गुण) [सूक्ष्मात्] सूक्ष्मसे लेकर [पृथिवीपर्यंतस्य च]पृथ्वी पर्यन्तके [पुद्गलस्य] (सर्व) पुद्गलके [विद्यन्ते] होते है, [चित्रः शब्दः] जो विविध प्रकारका शब्द है [सः] वह [पुद्गलः]पुद्गल स्रथित् पौद्गलिक पर्याय है।

टीका:—स्पर्श, रस, गध श्रीर वर्ण इन्द्रियग्राह्य है क्योकि वे इन्द्रियोके विषय हैं। वे इन्द्रियग्राह्यताकी व्यक्ति श्रीर शिक्तिके वशसे भले ही इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण किये जाते हो या न किये जाते हो तथापि वे एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म पर्यायरूप

१ परमागु, कार्मणवर्गेणा इत्यादिमें इन्द्रियपाद्यता व्यक्त नहीं है, तथापि शक्तिरूपसे अवश्य होती है, इसीलिये बहुतसे परमागु स्कथरूप होकर स्थूलता धारण करके इन्द्रियोंसे ज्ञात होते हैं।

14

त्वादेव क्षेत्रह्मात्वामसंबदन्तः पुरस्मविवसयन्ति । बङ्गनीर्यं, तस्य

गुनते वा न तावदमूर्तद्रम्पगुनः बन्दः ु

स्यापि अववेन्द्रियविषयत्वावयेः । मवति । पर्यायकार्यः हि काराविस्कर्तः गुजनकार्यः ह निस्यत्वतः । तवः

निस्पत्तस्य न कम्प्स्यास्य गुण्यस्य । यतु तत्र नित्सस्य तत्रकारम्यस्य प्रसाणी । परमाणुसे लेकर सनेक प्रत्यात्मक स्वूल पर्यायक्य पृथ्वीस्क्य तकके समस्य

प्रविश्वेषत्या विश्वेषपुर्णीके रूपमें होते हैं धौर उनके मूर्त होनेके (पुद्गलके प्रतिरिक्त ) क्षेष द्रव्योंके न होनेसे वे पुद्गलको वतनाते हैं। ऐसी शका नहीं करनी चाहिये कि सम्ब भी इन्द्रियसाह्य होनेसे पुत्र

क्योंकि वह (शब्द) विविज्ञताके द्वारा विश्वरूपत्व ( दिक्सलाता है फिर भी उसे मनेक द्रव्यात्मक पुष्गलपर्यायके रूपमें स्वीकार्यः जाता है।

यदि शब्दको (पर्याय न मानकर) गुण माना जाय तो वह कर्वी नहीं है उसका समाधान —

प्रथम तो शब्द समृत द्रव्यका गुण नहीं है क्योंकि गुण-नुषीने कि प्रदेशत्व होनेसे वे (गुण-नुणी) प्रक वेदनसे वेद्य होनेसे समूर्त द्रव्यके भी अवचेतिका विषयभृतदा साजायगी।

(दूसरे शब्दमें ) पर्यायके लक्षणसे गुणका सक्षण उत्वापित होनेहें क्य मूर्त प्रव्यका गुण भी नहीं है। पर्यायका लक्षण कावाचित्कत्व ( धनित्वत्व ) के धीर गुणका लक्षण निरमत्य है इसलिये ( शब्दमें ) धनित्यत्वसे निरमत्वके क्याया

१ विचित्रता — विविधता ( राज्य मानामम्क, मानामम्क, मानोमिक, वैजसिक व्यक्ति व्यक्ति विकास कर्माण्ये हैं। १. एक वेदनसे वेद्य — एक ज्ञानसे ज्ञात होने वोम्य ( नैनामिक सम्पद्धी व्यक्तसम्बद्धा स्वत्यो के क्रिया कर मान्यता मानाय है। ग्राय-गुलीक मेरी मानाय क्रिया के स्वत्या क्ष्य कर्म हैं है। व्यक्ति ग्रायी-भी ज्ञात होना चाहिए। सम्ब व्यक्तिवची ज्ञाल क्ष्य है, व्यक्तिय व्यक्त क्ष्य क्ष

स्पर्शादीनामेव न शब्दपर्यायस्येति दृढतरं ग्राह्मम् । न च पुद्गलपर्यायत्वे शब्दस्य पृथिवीस्कन्ध-स्येव स्पर्शनादीन्द्रियविषयत्वम् । अषां घाणेन्द्रियाविषयत्वात्, ज्योतिषो घाणरसनेन्द्रियाविषय-त्वात्, मरुतो घाणरसनचन्नुरिन्द्रियाविषयत्वाच । न चागन्धागन्धरसागन्धरसवर्णाः, एवमप्-ज्योतिर्मारुतः, सर्वपुद्गलानां स्पर्शादिचतुष्कोपेतत्वाभ्युपगमात् । व्यक्तस्पर्शादिचतुष्कानां च चन्द्रकान्तारणियवानामारम्भकैरेव पुद्गलैरव्यक्तगन्धाव्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवर्णानामप्ज्यो-

होनेसे (ग्रर्थात् शब्द कभी कभी ही होता है, ग्रीर नित्य नही है, इसलिये ) शब्द गुण नही है। जो वहाँ नित्यत्व है वह उसे (शब्दको ) उत्पन्न करनेवाले पुद्गलोंका ग्रीर उनके स्पर्शादिक गुणोका ही है, शब्द पर्यायका नही,—इसप्रकार भ्रतिदृद्ता पूर्वक ग्रहण करना चाहिये।

भ्रौर, "यदि शब्द पुद्गलकी पर्याय हो तो वह पृथ्वीस्कधकी भाँति स्पर्शनादिक इन्द्रियोका विषय होना चाहिये, अर्थात् जैसे पृथ्वीस्कधरूप पुद्गलपर्याय सर्व इन्द्रियोसे ज्ञात होती है उसीप्रकार शब्दरूपपुद्गल पर्याय भी सभी इन्द्रियोसे ज्ञात होनी चाहिये" (ऐसा तर्क किया जाय तो) ऐसा भी नही है, क्योंकि पानी (पुद्गलकी पर्याय है, फिर भी) घ्राणेन्द्रियका विषय नहीं है; श्रीन घ्राणेन्द्रिय तथा रसनेन्द्रियका विषय नहीं है, भ्रौर वायु घ्राण, रसना, तथा चक्षुइन्द्रियका विषय नहीं है। भ्रौर ऐसा भी नही है कि—पानी गध रहित है (इसलिये नाकसे अग्राह्य है), भ्रीन गध तथा रस रहित है (इसलिये नाक तथा जीभसे भ्रग्राह्य है); भ्रौर वायु गध, रस तथा वर्ण रहित है (इसलिये नाक, जीभ तथा आँखोसे भ्रग्राह्य है); क्योंकि सभी पुद्गल स्पर्शाद्य नैवाक, जीभ तथा आँखोसे भ्रग्राह्य है); क्योंकि सभी पुद्गल स्पर्शाद्य नैवाक, जीभ तथा श्रांखोसे ज्ञिग्राह्य है);

१ चतुष्क = चतुष्टय, चारका समूह। [ समस्त पुद्गलों में — पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन सबही में स्पर्शादि चारों गुण होते हैं। मात्र अन्तर इतना ही है कि पृथ्वी में चारों गुण व्यक्त हैं, पानी में गध अव्यक्त हैं, अग्नि में गध तथा रस अव्यक्त हैं, और वायु में गध, रस तथा वर्ण अव्यक्त हैं। इस बातकी सिद्धिके लिये युक्ति इसप्रकार है — चन्द्रकान्त मणिरूप पृथ्वी में से पानी करता है, अर्णिकी-लकड़ी-मेंसे अग्नि प्रगट होती है और जो खानेसे पेट में वायु उत्पन्न होती है। इसलिये — (१) चद्रकांत-मणिमें, (२) अर्णि-लकड़ी में, और (३) जो में रहनेवाले चारों गुण (१) पानी में, (२) अग्नि में, और (३) वायु में होने चाहिये। मात्र अन्तर इतना ही है कि उन गुणों मेंसे कुछ अप्रगटरूपसे पिर्णिमत हुये हैं। और फिर, पानी मेंसे मोतीरूप पृथ्वीकाय और अग्नि मेंसे काजलरूप पृथ्वीकायके उत्पन्न होने पर चारों गुण प्रगट होते हुये देखे जाते हैं।]

إمري

विषय्तमञ्जामारमञ्जूषेतात् । व च क्रमिरकारमञ्जू वैचित्रवास्त्यपे तिस्पद्रप्यस्यकारमित्राताः । वरोऽस्यु क्रम्यः समाप्रतीतो क्षेत्रस्यानां ग्रामान् ग्रामान्

> भागासस्सवगाहो धम्मदव्यस्स गमणहेदुर्च । धम्मेदरदव्यस्स दु गुणो पुणो ठाणकारणद्रा ॥ १ कालस्य वटणा से गणोवकोगो नि कप्पणो मिक

कालस्त वट्टणा से ग्रुणोवश्चोगो ति श्रूप्य**ो अविदों** ृषेया संखेवादी ग्रुणा हि मुत्तिव्यहीणाएं ॥१३४॥ **अगर्व** 

भीकाश्वस्तावनाहो धर्मद्रश्यस्य रामनहेतुत्वस् । धर्मेतरद्रश्यस्य तु गुन्नः धूनः स्थानकारण्यतः ॥ १३३ ॥ कातस्य वर्तना स्थात् गुन्न त्वयोम इति शासनो सन्तितः । क्षेत्राः संवेपावृगुन्ना हि भूतिवहीनानास् ॥ १३४ ॥ वृत्वस्स् ।

सार्वादिबतुक व्यक्त हैं ऐसे (१) चन्द्रकालामिकको, (२) घरिषको, धौर (१) वी को को पुद्रान उत्पन्न करते हैं उन्हेंकि द्वारा (१) विश्वकी वैच बच्च प्रामिकी (२) विश्वकी गंव तथा रस बच्चक है ऐसी धम्मिकी, धौर (३) विश्वकी गंव तथा रस बच्चक है ऐसी धम्मिकी, धौर (३) विश्वकी प्राप्त है ऐसी उदरवायुकी उत्पत्ति होती वैची वसरी है!

मीर कहीं (किसी पर्यायमें ) किसी 'गुणकी कावाचित्क परिचानकी विचित्रताके कारण होनेवाली स्थकता मा मन्यक्तता तिस्य पुरुषस्वनावका प्रशिक्क नहीं करती। (अर्थात् अतिस्थिरिणामके कारण होनेवाली गुणकी प्रषटता और 'अप्रगटता तिस्य पुरुषस्वनावके साथ कहीं विरोधको प्राप्त नहीं होती।)

इसलिये छट्य पुरुषलकी पर्याय ही है ।। १३२ ॥ सब शेप समूर्त दुरुयोंके गुज कहते हैं ---

गाचा १३३३४

सन्ववार्षः—[आकावस्यावशादः] प्राकाशका प्रवशाह [प्रमीहस्यस्य वस्यः हेतृत्वं] वर्मवृष्यका गमनहेतृत्व [तु पुनः] ग्रीर [पर्मेतरह्वपस्य गुनः] ग्रवर्षे वृष्यका पुन [स्थानकारचता] स्वानकारचता है।[कावस्य]कामका गुन [सर्ववा स्वात्]वर्तना है [चारमना गुनः] भारमाका गुन [उपयोगः इति वस्ति ] उपयोग विशेषगुणो हि युगपत्सर्वद्रव्याणां साधारणावगाहहेतुत्वमाकाशस्य, सकृत्सर्वेषां गमन-परिणामिनां जीवपुद्गलानां गमनहेतुत्वं धर्मस्य, सकृत्सर्वेषां स्थानपरिणामिनां जीवपुद्गलानां स्थानहेतुत्वमधर्मस्य, अशेषशेषद्रव्याणां प्रतिपर्यायं समयग्रचिहेतुत्वं कालस्य, चैतन्यपरिणामो जीवस्य । एवममूर्तानां विशेषगुणसंत्तेषाधिगमे लिङ्गम् । तत्रैककालमेव सकलद्रव्यसाधारणाव-गाहसंपादनमसर्वगतत्वादेव शेषद्रव्याणामसंभवदाकाशमधिगमयति । तथैकवारमेव गतिपरिणत-

कहा है । [ मूर्तिप्रहीणानां गुणाः हि ] इसप्रकार अमूर्त दृव्योके गुण [ संनेपात् ] सक्षेपसे [ ज्ञेपाः ] जानना चाहिये ।

टीका:—युगपत् सर्वद्रव्योके साधारण अवगाहका हेतुत्व आकाशका विशेष गुण है। एक ही साथ सर्व गतिरूप परिणमित जीव-पुद्गलोके गमनका हेतुत्व धर्मका विशेष गुण है। एक ही साथ सर्व स्थितिरूप परिणमित जीव-पुद्गलोके स्थिर होनेका हेतुत्व अधर्मका विशेषगुण है। (कालके अतिरिक्त) शेष समस्त द्रव्योकी प्रति-पर्यायमे समयवृत्तिका हेतुत्व (समय-समयकी परिणतिका निमित्तत्व) कालका विशेष गुण है। चैतन्य परिणाम जीवका विशेष गुण है। इसप्रकार अमूर्त द्रव्योके विशेष गुणोका सक्षिप्त ज्ञान होने पर अमूर्त द्रव्योको जाननेके लिग (चिह्न, लक्षण, साधन) प्राप्त होते है, अर्थात् उन उन विशेष गुणोके द्वारा उन उन अमूर्त द्रव्योका अस्तित्व ज्ञात होता है—सिद्ध होता है। (इसीको स्पष्टता पूर्वक समकाते है —-)

वहाँ एक ही कालमे समस्त द्रव्योको साधारण प्रवगाहका सपादन (ग्रवगाह हेतुत्वरूप लिंग) ग्राकाशको बतलाता है, क्योकि शेष द्रव्योके सर्वगत न होनेसे उनके वह सभव नहीं है।

इसीप्रकार एक ही कालमे गित परिणत समस्त जीव-पुद्गलोको लोक तक गमनका हेतुत्व धर्मको बतलाता है, क्योंकि काल ग्रीर पुद्गल ग्रप्रदेशी हैं इसलिये उनके वह सभव नहीं है, जीव समुद्धातको छोडकर ग्रन्यत्र लोकके ग्रसख्यातवें भाग मात्र है, इसलिये उसके वह सभव नहीं है लोक ग्रलोककी सीमा ग्रचलित होनेसे वह ग्राकाशके सभव नहीं है, ग्रीर विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे ग्रधमंके वह सभव नहीं है।

, (काल भ्रौर पुद्गल एकप्रदेशी हैं, इसलिये वे लोक तक गमनमे निमित्त नहीं हो सकते, जीव समुद्घातको छोडकर भ्रन्य कालमे लोकके भ्रसख्यातवे भागमे

१ अवगाह = लीन होना, मजित होना, अवकाश प्राप्त फरना। (एक ही कालमें सर्व द्रव्योंको सामान्य अवकाशकी प्राप्तिमें आकाशद्रव्य निमित्तमूत है।)

समस्त्रजीनपुरस्कामास्त्रोच्यहनवदेशुरावगरेकाराज्यसम्बद्धाः सममात्राराह्मीयस्य सोक्स्योकसीम्बीऽवस्त्रियसम्बद्धाः मधितनवति । त्रवैक्यस्येव सपुरक्षाः, स्वयुवासस्ययः शोकार्षक्षेत्रवसम्बद्धाःस्यानस्य

ही रहता है, इसिनये वह भी लोक तक वमनमें निमित्त वहाँ के साकाश गतिमें निमित्त हो तो बीव और पूद्वनोंकी वित सबीक वित्त सिन्त हो तो बीव और पूद्वनोंकी वित सबीक वित्त सिन्त के सिन के सिन्त के सिन्त के सिन्त के सिन्त के सिन्त के सिन्त के सिन्त

इसीप्रकार एक ही कासमें दिवति परिवत समस्त बीव-पूर्ववाँकी रियतिका हेतृत्व अभर्मको बतलाता है, क्योंकि कास और पुद्गत अप्रवेषी कें उनके वह समय नहीं है, जीव समुद्रभातको छोड़कर अन्यत्र लोकके मात्र है इसलिये उसके वह समय नहीं है, सोक और अलोककी सीमा आकाशके वह समय नहीं है और विरुद्ध कार्यका हेतू होनेसे वर्षके वह संवत

इसीप्रकार (कालके प्रतिरिक्त ) शेव समस्त हम्मांके प्रत्येक समयवृत्तिका हेतुस्य कालको बतमाता है क्योंकि उनके 'समयवित्यं कारणान्तरसे साम्य होनेसे (प्रयात उनके समयसे विशिष्टपरिषाति सम्य होती है इसलिये ) स्वतः उनके वह (समयवृत्ति हेतुस्य ) समयित नहीं है !

इसीप्रकार चतस्य परिणाम जीवको बसलाता है क्योंकि वह केरन के इसलिये शेष बच्योंके वह समय नहीं है।

इसप्रकार गुण विश्वेषसे ब्रव्यविशेष जानना चाहिये।

वावार्ष:—कसा कि पहले बताया गया है — स्पर्श रस गंभ वर्णसे पूर्वण हम्पोंका प्रस्तित्व जात होता है। यहाँ प्रमूर्त द्रव्योंका प्रस्तित्व उनके विशेष सक्षणोंसे प्रगट किया गया है।

<sup>े</sup> कारूपे व्यविरिक्त इन्मेंकी परिवृति 'एक समक्षी का परिवृत्ति हुई है' इसककार समक्षेत्रे विशिष्ट के कर्मात् क्लकारके वसर्वे समक्षी अपेका वाली है, इसकिये वसमें इस्म कालहरूक-विशिष्ट होगा वाहिये।

काशस्य, विरुद्धकार्यहेतुत्वाद्धर्मस्य चासंभवदधर्ममधिगमयति । तथा अशेपशेपद्रव्याणां प्रतिपर्याय समयवृत्तिहेतुत्वं कारणान्तरसाध्यत्वात्समयविशिष्टाया वृत्तेः स्वतस्तेषामसंभवत्कालमधिगमयति । तथा चैतन्यपरिणामश्चेतनत्वादेव शेपद्रव्याणामसंभवन् जीवमधिगमयति । एवं गुणविश्लेषा-दूद्रव्यविशेषोऽधिगन्तव्यः ।। १३३ । १३४ ।।

अथ द्रव्याणां प्रदेशवत्त्वाप्रदेशवत्त्वविशेषं प्रज्ञावयति— जीवा पोग्गलकाया धम्माऽधम्मा पुणो य ञ्यागासं । सपदेसेहिं ञ्यसंखादा णित्थि पदेस ति कालस्स ॥ १३५ ॥

> जीवाः पुद्गलकाया धर्माधर्मो पुनश्चाकाशम् । स्वप्रदेशैरसंख्याता न सन्ति प्रदेशा इति कालस्य ॥ १३५ ॥

चैतन्य परिणामरूप लक्षण अनुभवमे आता है इसलिये अनन्तजीव द्रव्योंका अस्तित्व ज्ञात होता है। जीवादि समस्त द्रव्य जिसके निमित्तसे अवगाह (अवकाश) को प्राप्त करते हैं, ऐसा कोई द्रव्य होना चाहिये, वह द्रव्य लोकालोकव्यापी आकाश है। जीव और पुद्गल गित करते हुये मालुम होते है, इसलिये जैसे मछलीको गित करनेमें निमित्तभूत करनेमें निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये; वह द्रव्य लोकव्यापी धर्मद्रव्य है। जैसे मनुष्यको स्थितिमें निमित्तभूत पृथ्वी है उसीप्रकार जीव और पुद्गलोको स्थितिमें निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये। वह द्रव्य लोकव्यापी अधर्मद्रव्य है। जैसे कुम्हारके चक्रके चलनेमे कील निमित्तभूत है उसीप्रकार (कालके अतिरिक्त) सर्व द्रव्योके परिणमनमें निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये, वह द्रव्य असंख्यात कालाणु है, जिनकी पर्यायें समय, घडी, दिन, वर्ष इत्यादिरूपसे व्यक्त होती है।

इसप्रकार गुणभेदसे द्व्यभेद निश्चित हुग्रा ।। १३३-१३४ ॥
ग्रब, द्रव्यका प्रदेशवत्व ग्रीर ग्रप्रदेशवत्वरूप विशेष (भेद) बतलाते हैं —
गाथा १३५

अन्वयार्थः—[जीवाः] जीव [पुद्गलकायाः] पुद्गलकाय, [धर्माधर्मी] धर्म, ग्रांचर्म [पुनः च] ग्रीर [आकारां] ग्रांकाश [स्वप्रदेशैः]स्वप्रदेशोकी ग्रापेक्षासे

१ प्रदेशवस्त्र = प्रदेशवानपना।

प्रदेशनित दि श्रीन्त्र्यस्यमाँकांश्वासामि प्रदेशमातलात् । मस्ति च संवर्गविस्तारचीरपि हम्मेन प्रदेशमात्रलाद्यक्टेरल्वेऽपि श्रताद्युद्यस्यम् , सक्तिकोक्ष्मनाप्यसंक्षेत्रमदेशप्रदेशप्रस्तास्यस्य वर्षस्य, स्मेनप्रदेशप्रसादकार्यस्य, सर्वन्याप्यस्त्वत्यदेशप्रस्तास्यस्यस्य काराणीस्य हम्मेन प्रदेशमात्रसालवन्ति । ११४ ॥

193

वव कामी प्रदेशिनोऽवरेकाकारिकता इति अक्रास्पति---

लोगालोगेसु एमी भम्माभम्मेहि बाददो लोगो । सेसे पहुच कालो जीवा पुण पोग्गला सेसा ॥ १२६ ॥

[ अर्थन्याताः ] ग्रसस्यातः ग्रयात् भनेक हैं [ कालस्य ] कालके [ वदेकाः 👼 [ असित ] नहीं हैं !

टीका — जीव, पृद्गल धर्म घसम, और बाकास अनेक प्रदेशनाचे 💐 प्रदेशनान् हैं। नालाणु प्रदेशमात्र (एक प्रदेशी) होनेसे अप्रदेशी है।

(उपरोक्त बातको स्पष्ट करते हूँ —) सकोच विस्तारके होने वर की साकाकाणतुन्य ससस्य प्रदेशाको नहीं छोड़ता इसिसये वह प्रदेशवाल है, इसिस्य स्पर्थशास प्रदेशामात्र (एकप्रदेशी ) होनेसे सप्रदेशी है स्वापि की किता सम्पात समस्यात भीर भनत्त्रप्रदेशावाणी पर्यायोकी स्पर्थशास प्रदेशामात्र होनेसे प्रदेशामात्र है, सकल साकन्यायी समस्य प्रदेशोंके फ्रस्तारक स्थाप प्रदेशामात्र है सकल साकन्यायी समस्य प्रदेशोंके फ्रस्तारक है सम्पात्र प्रदेशामात्र है स्वाप्त स्थाप समस्य प्रदेशोंक फ्रस्तारक है से प्रदेश सम्पात्र होनेसे स्वयं किता है से सम्पात्र स्थाप प्रदेशमात्र है। की सम्पात्र स्थापत्र होनेसे स्थापत्र होनेस स्यापत्र होनेस स्थापत्र होनेस स्थापत्य होनेस स्थापत्र होनेस स

इनित्ये कालडम्म धप्रशी है घोर शय द्रय्य प्रशासन है ॥ १३५ ॥ चय- यह कननात है कि प्रवेशी चौर धप्रशी क्या कहाँ रहते हैं —

t marc & 4 apa, feranc i

लोकालोकयोर्नभो धर्माधर्मास्यामाततो लोकः। शेषौ प्रतीत्य कालो जीवाः पुनः पुद्गलाः शेषौ ॥ १३६॥

वाकाशं हि तावत् लोकालोकयोरिष पड्द्रच्यसमवायासमवाययोरिविभागेन ष्ट्रच्यत् । धर्मीधर्मी सर्वत्र लोके तिविमिचगमनस्थानानां जीवपुद्गलानां लोकाद्वहिस्तदेकदेशे च गमनस्थानासंभवात् । कालोऽषि लोके जीवपुद्गलपरिणामच्यज्यमानसमयादिपर्यायत्वात् , स तु लोकेकप्रदेश एवाप्रदेशत्वात् । जीवपुद्गलौ तु युक्तित एव लोके पड्द्रच्यसमवायात्मकत्वाच्लोकस्य । किन्तु जीवस्य प्रदेशसंवतिवस्तारधर्मत्वात् पुद्गलस्य मन्धर्हतुभृतिस्नग्धरूक्षगुण्धर्मत्वाच व्रदेकदेशसर्वलोकनियमो नास्ति कालजीवपुद्गलानामित्येकद्रच्यापेसया एकदेश अनेकंद्रच्यापेसया पुनरञ्जन- चूर्णपूर्णसम्बद्धकन्यायेन सर्वलोक एवेति ॥ १३६ ॥

## गाथा १३६

अन्वयार्थ:—[नभः] ग्राकाश [लोकालोकयोः] लोकालोकमे है, [लोकः] लोक [धर्माधर्मास्याम् आततः] धर्म ग्रीर ग्रधर्मसे व्याप्त है, [शेपौ प्रतीत्य] शेष दो द्रव्योका ग्राश्रय लेकर [कालः] काल है, [पुनः] ग्रीर [शेपौ ] व शेष दो द्रव्य [जीवाः पुद्रलाः] जीव ग्रीर पुद्रगल है।

टीका:—प्रथम तो, ग्राकाश लोक तथा ग्रलोकमे है, क्योंकि वह छह द्रव्योंके समवाय ग्रीर ग्रसमवायमे विना विभागके रहता है। धर्म ग्रीर ग्रधमें द्रव्य सर्वत्र लोकमे है, क्योंकि उनके निमित्तसे जिनकी गित ग्रीर स्थित होती है ऐसे जीव ग्रीर पुद्गलोकी गित या स्थित लोकसे बाहर नहीं होती, ग्रीर न लोकके एक-देशमें होती है, (ग्रर्थात् लोकमें सर्वत्र होती है)। काल भी लोकमें है, क्योंकि जीव ग्रीर पुद्गलोके परिणामोके द्वारा (कालकी) समयादि पर्याये व्यक्त होती है, ग्रीर वह काल लोकके एकप्रदेशमें ही है, क्योंकि वह ग्रप्तदेशी है। जीव ग्रीर पुद्गल तो ग्रुक्तिसे ही लोकमें है, क्योंकि लोक छह द्रव्योंका समवायस्वरूप है।

ग्रीर इसके ग्रतिरिक्त (इतना विशेष जानना चाहिये कि ), प्रदेशोका सकोचिवस्तार होना जीवका धर्म है, ग्रीर बधके हेतुभूत स्निग्ध-रूक्ष (-चिकने-रूखे) गुण पुद्गलका धर्म है, इसलिये जीव ग्रीर पुद्गलका समस्त लोकमे या उसके एकदेशमे रहनेका नियम नहीं है। ग्रीर, काल, जीव तथा पुद्गल एक द्व्यकी ग्रपेक्षासे लोकके एकदेशमे रहने हैं, ग्रीर ग्रनेक द्व्योंकी ग्रपेक्षासे ग्रजनचूर्ण (काजल) से भरी हुई डिबियाके न्यायानुसार समस्त लोकमे ही है।। १३६/॥

मन प्रदेशनत्त्राप्रदेशनत्त्रतं नवस्त्रार वा**द्यापति** →

जभ ते नमप्पदेसा तभप्पदेसा स्वीत अपदेसो परमाण् तेन पदेसुनमनो मनियो औ

नवा ते जनामदेवास्तवा प्रदेश कान्ति केललाह है। अप्रदेश परमाञ्चरतेन प्रदेशोग्रजी कनिका ॥ १३७ स

द्याविष्यते हि स्वयमानाशस्य प्रदेशकायनेकाञ्चन्यात्रस्यविति । प्रदेशस्यवातेनरम्यात्रामिति प्रदेशकायनाकारैकास्यवद्यान्यवे । क्वी गण्यमानस्याकायस्यानन्तांत्रस्यादनन्त्रदेशस्य क्वीकाञ्चन्यानेकारेक गण्यमानस्यानकारम्यानन्तांत्रस्यान्तरम्यकेषप्रदेशस्य क्वीकाञ्चन्यमेकार्

भव यह कहते हैं कि प्रवेशवरन भीर भप्रवेशवरन किस प्रकारने

#### माथा १२७

कन्यवार्थः—[वया] येसे [ते नना बदेवा] ने साकावप्रदेव हैं उसीप्रकार [वेदार्था] सेन दृश्योंके [प्रदेवा: सदिन] प्रदेश हैं। सर्वाद् प्रदेश परमानुक्यी मजसे नाये जाते हैं उसीप्रकार सेन प्रव्योंके प्रदेश थीं नाये जाते हैं।[सरमान्तः] परमानु [अनदेवः] सप्रदेशी है, [तेन] स्वर्वेके [प्रदेवोद्धार विनदः] प्रदेशोद्धार कहा है।

टीका — ( अनवत् कुन्वकुन्याचार्य ) स्वय ही ( १४० वें ) तुत्र हार्य कि साकासके प्रदेशका नक्षण एकाणुव्याप्यत्व ( सर्वात् एक परवानुके वह प्रदेशका नक्षण है ) है, भीर यहाँ ( इस सूत्र वा सावावें ) किवत्रकार प्रदेश हैं उसीप्रकार भीव दुव्यकि प्रदेश हैं इसप्रकार प्रदेशके नक्षणकी कही जाती है। इसमिये जसे एकाणुव्याप्य (जो एक परमाचुने व्याप्य हो स्वर्ग कही जाते हैं। इसमिये जसे पर साकासके स्वन्त हो जेते सावाव क्षण्याच्या ( एक परमाचुने व्याप्य हो जेते सावाव क्षण्याच्या ( एक परमाचुने व्याप्य हो जतना ) संबर्ध हार्य जातेपर वर्ष, सवर्ग सोग एक जीवके सत्वस्थात प्रस होनेते वे अस्तिक हार्य क्षण्याच्या ( एक जीवके सत्वस्थात प्रस होनेते वे अस्तिक हार्य क्षण्याच्या स्वर्ग स्वर्ण क्षण्याच्या ( क्षण्याच्याच स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण क्षण्याच्याच क्षण्याच्याच स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण क्षण्याच्याच हो जिल्ला स्वर्ण स्वर्ण

र अवस्थित ज्ञाप – निवय परिवाय, विजित सक्तु (वर्ष क्या क्या प्रवेश स्था स्था । विकास निवय है।)

संवर्तविस्ताराभ्यामनविस्थितप्रमाणस्यापि शुष्कार्द्रत्वाभ्यां चर्मण इव जीवस्य स्वांशान्यबहुत्वा-भावादसंख्येयप्रदेशत्वमेव । अमूर्तसंवर्तविस्तारसिद्धिश्च स्थूलकृशशिशुकुमारशरीरच्यापित्वादित्ति स्वसंवेदनसाध्येव । पुद्गलस्य तु द्रच्येणैकप्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वे यथोदिते सत्यपि द्विप्रदेशाद्यु-द्भवहेतुभृततथाविधस्निग्यरूक्षगुणपरिणामशक्तिस्वभावात्प्रदेशोद्भवत्वमस्ति । ततः पर्यायेणानेक-प्रदेशत्वस्यापि संभवात् द्वचादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशत्वमपि न्याय्यं पुद्गलस्य ॥ १३७॥

अथ कालाणोरप्रदेशत्वमेवेति नियमयति—

समञ्जो दु ञ्रप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स । वदिवददो सो वट्टदि पदेसमागासदव्वस्स ॥१३८॥

सकोच-विस्तारके कारण 'ग्रनवस्थित प्रमाणवाले जीवके-सूखे-गीले चमडेकी भाँति-निज ग्रशोका ग्रल्पबहुत्व नही होता इसलिये ग्रसख्यातप्रदेशित्व ही है।

(यहाँ यह प्रक्त होता है कि ग्रमूर्त जीवका सकोच-विस्तार कैसे सभव है ? उसका समाधान किया जाता है —)

श्रमूर्तके सकोच-विस्तारकी सिद्धि तो ग्रपने श्रनुभवसे ही साध्य है, क्योकि ( सबको स्वानुभवसे स्पष्ट है कि ) जीव स्थूल तथा कृश शरीरमे तथा बालक श्रीर कुमारके शरीरमे व्याप्त होता है ।

पुद्गल तो द्रव्यत एकप्रदेशमात्र होनेसे यथोक्त (पूर्वकथित) प्रकारसे ग्रप्रदेशी है, तथापि दो प्रदेशादिके उद्भवके हेतुभूत तथाविघ (उस प्रकारके) स्निग्ध-रूक्ष गुणरूप परिणमित होनेकी शक्तिरूप स्वभावके कारण उसके प्रदेशोका उद्भव है। इसलिये पर्यायत ग्रनेक प्रदेशित्वका भी सभव होनेसे पुद्गलको द्विप्रदेशित्वसे लेकर सख्यात, ग्रसस्यात ग्रीर ग्रनन्त प्रदेशित्व भी न्याययुक्त है।। १३७।।

म्रव, यह नियम बतलाते है कि 'कालाणु भ्रप्रदेशी ही है' —

१ अनवस्थित = अनियत, अनिश्चित, (सूखे-गीले चर्मकी भॉति जीव परचेत्रकी अपेचासे संकोच-विस्तारको प्राप्त होनेसे अनिश्चित मापवाला है। ऐसा होने पर भी जैसे चमड़ेके निज अश कम-बढ़ नहीं होते उसीप्रकार जीवके निज अश कम-बढ नहीं होते, इसलिये वह सदा नियत असल्यप्रदेशी ही है।)

२ द्विप्रदेशी इत्यादि. स्कन्घोंकी उत्पत्तिके कारणभूत जो स्निग्ध-रूच गुण हैं उनरूप परिणमित होनेकी शक्ति पुद्गलका स्वभाव है।

- 1111111

275

समयस्त्रप्रदेशः प्रदेशनायस्य व्यक्तिस्तरः स सर्वते प्रदेशमासम्बद्धाः वस्त् ॥

नप्रदेश एवं समयो दूरनेण प्रदेशमानलात् न च तस्य **प्रदेशकारीन** यतस्यस्य निरम्तरं

#### गाचा १३८

कन्यवार्षः—[समयः तु]कास तो [क्यादेषः] प्रप्रदेशी है, इच्यज्ञातस्य] प्रदेशमात्र पृद्गल-परमाणु [क्याद्यक इव्यस्य क्षेपं] प्रदेशको [व्यविष्ततः] मदगतिसे उस्त्यमत कर रहा हो तब [सः करे है, प्रवांत् निमित्तभूततया परिवामित होता है।

टीका- कास इस्ततः प्रवेतमात्र होनेसे घप्रवेशी ही है। धौर
गाँति पर्यामत भी भनेकप्रवेशित्व नहीं है, वर्मोक परस्पर भन्तरके विना
विस्तृत प्रवेशमात्र भसक्यात कालद्रव्य होने पर भी परस्पर सपर्क न होनेके
भाकाक्षप्रदेशको व्याप्त करके रहनेवाले कालद्रव्यकी वृत्ति तभी होती है (
कामाणुकी परिजति तभी निमत्तमृत होती है) जब भवेबमात्र (कामाणु ) से स्थाप्त एक माकाशप्रदेशको मन्त्यातिसे उस्सनन करता हो।

सार्वारं- लोकाकाशके प्रसस्थातप्रदेश हैं। एक एक प्रवेशनें एक कि कालागु रहा हुया है। वे कालाजु स्तित्व-क्लागुके प्रभावके कारण रलाँकी राज्य भौति पृथक पृथक ही रहते हैं पुद्गल परमाणुमोकी भौति परस्पर मिनने नहीं हैं।

जब पुद्गलपरमाणु धाकाशके एक प्रदेसको मन्दगिष्ठिसे उत्त्वाचन (
प्रयांत एक प्रदेशसे दूसरे भनन्तर-निकटतम प्रदेशपर मन्द्रमिष्ठ बाला १)
उस (उस्तिमत किये जानेदाल) प्रदेशमें रहनेदाला कालाणु उसके निविद्या

श्रम्भार — क्लिंगार । ( कार्मकात कालहरून समस्त कोक्सकार्य की हुवे हैं। कार्क क्लिंग मन्तर मही है, क्लेंक मन्तर महा है।)
 श्रम्भार — एकम्हरी ( वच एकमहेरी प्रमा वरतालु किसी वच कालकार्य की की कार्य कार्याय की की कार्य कार्याय की की कार्य कार्याय की की कार्य कार्याय की की कार्य करते हैं।)

प्रदेशमभिन्याप्य तस्थुपःप्रदेशमात्रस्य परमाणोस्तदभिन्याप्तमेकमाकाशप्रदेशं मन्दगत्या न्यतिपतत-एव वृत्तिः ॥ १३८ ॥

अथ कालपदार्थस्य द्रव्यपर्यायौ प्रज्ञापयति--

वदिवददो तं देसं तस्सम समञ्जो तदो परो पुन्वो । जो अत्थो सो कालो समञ्जो उपपरणपद्धं सी ॥ १३६ ॥

व्यतिपततस्तं देशं तत्समः समयस्ततः परः पूर्वः । योऽर्थः स कालः समय उत्पन्नप्रध्वंसी ॥ १३९ ॥

यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालपदार्थेनाकाशस्य प्रदेशोऽभिन्याप्तस्तं प्रदेशं मन्दगत्याति-कमतः परमाणोस्तन्प्रदेशमात्रातिक्रमणपरिमाणेन तेन समो यः कालपदार्थस्रक्ष्मवृत्तिरूपसमयः

रहता है। इसप्रकार प्रत्येक कालाणु पुद्गलपरमाणुके एकप्रदेश तकके गमन पर्यंत ही सहकारीरूपसे रहता है, ग्रधिक नही। इससे स्पष्ट होता है कि कालद्रव्य पर्यायतः भी ग्रनेकप्रदेशी नहीं है। १३८॥

श्रब काल पदार्थके द्रव्य श्रीर पर्यायको बतलाते है -

## गाथा १३९

अन्वयार्थः — [तं देशं व्यतिपततः] परमाणु एक ग्राकाशप्रदेशका (मन्दगतिसे) उल्लघन करता है तब [तत्समः] उसके बराबर जो काल (लगता है) वह [समयः] 'समय' है, [ततः पूर्वः परः] उस (समय) से पूर्व तथा पश्चात् ऐसा (नित्य) [यः अर्थः] जो पदार्थ है [सः कालः] वह कालद्रव्य है, [समयः उत्पन्न-प्रध्वंशी] 'समय' उत्पन्नध्वसी है।

टीका:— किसी प्रदेशमात्र कालपदार्थके द्वारा श्राकाशका जो प्रदेश व्याप्त हो उस प्रदेशको जब परमाणु मन्दर्गितसे (श्रितिक्रम-उल्लंघन) करता है तब उस प्रदेशमात्र श्रितिक्रमणके परिमाणके बराबर जो कालपदार्थकी सूक्ष्मवृत्तिरूप 'समय' है, वह उस काल पदार्थकी पर्याय है। श्रीर ऐसी उस पर्यायसे पूर्वकी तथा बादकी

१. अतिक्रमण = उलघन करना।

२ परिमाण = माप

٠,

स तस्य कालस्यार्थस्य वर्यायस्ततः व्यविवास्वर्यायस्य्यायस्यार्थस्य कर्यस्य तत् प्रवस्य । एवसनुरुव्याविकास्तो प्रव्यसम्बन्धः अस्यसम्बन्धः । एवसनुरुव्याविकास्तो प्रवस्यसम्बन्धः । न वैकासम्बन्धः सांवस्यं विवादान्यसम्बन्धः । न वैकासम्बन्धः सांवस्यं विवादान्यसम्बन्धः । न वैकासम्बन्धः । ववादि — क्याः वेकारम्यावस्यसम्बन्धः । वरादि — क्याः वेकारम्यावस्यसम्बन्धः । वरमावस्यम्यावस्यसम्बन्धः । वरमावस्यम्यावस्यसम्बन्धः । वरमावस्यम्यावस्यसम्बन्धः । वरमावस्यम्यावस्यसम्बन्धः । वरमावस्यसम्बन्धः ।

ेवृत्तिरूपसे वर्तित होनेसे जिसका नित्यत्व प्रयट होता है ऐका इसप्रकार द्रव्यसमय (कालद्रव्य) प्रमुत्पन्न-प्रविनच्ट है भीर पर्यावस्ववव है, (प्रयात् समय' पर्याय उत्पत्ति विनाद्यवासी है।) यह समय यदि ऐसा न हो तो प्राकासके प्रवेसका निरुष्टत्व न बने।

भीर एक समयमें परमाणु लोकके मन्त तक बाता है किर की मग्न नहीं होते, क्योंकि जैसे (परमाणुके) विशिष्ट (बास मकारका) परिणाम होता है उसीप्रकार (परमाणुके) विशिष्ट गतिपरिणाम होता है समम्रात है —जसे विशिष्ट मवगाहपरिणामके कारण एक परमाणुके बरावर मनन्त परमाणुकोंका स्कम बनता है तथापि वह स्कंब परमाणुके बरावर मनन्त परमाणुकोंका स्कम बनता है तथापि वह स्कंब परमाणुके बरावर एक परमाणुके बरावर एक प्रमाणुके बरावर लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक बाता है विशिष्टगतिपरिणामके कारण लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक बाता है विशिष्टगतिपरिणामके बराय उस्लिमत होनेवाले) मसन्य कालाणु 'समय'के मत्रवंच करिया पर साथ पर साथ करिया हो करते वर्गोंक समय निरश है।

सार्वा — परमाणुको एक प्रावाणप्रदास दूसरे निकटवर्ती (धन्तर प्रिण)
प्राकाणप्रदेश पर मन्त्रगतिम जानम जितना काल सगता है उसे समय क्रांत है।
बह समय कालद्रव्यकी सूरमातिसूरम पर्याय है। कालद्रव्य नित्य है 'समय' क्रांत होता है।
हाता है धौर मध्य हाता है। जस प्रावाणप्रदेश प्रावाण दृग्यका छोटेसे छोडा कर्ष हे उसके भाग नहीं होत उसी प्रकार समय कालद्रव्यकी छोटीसे छाटी निरंग कर्षात है उसके भाग नहीं होते। यदि समयक भाग हो तो परमाणुक हारा एक समवक्षे

१ चुलि -- बनता सा परिवर्ति हैं ( काय पहाब बनवास सम्बन्ध पृषको परिवर्तिन पर्या पर्याचे बारका परिवर्तिन परे परिवर्तिन होता है, इसचित्रे प्रसद्धा क्रिक्स कार है।)

तथा विशिष्टगतिपरिणामादेककालाणुव्याप्तैकाकागप्रदेशातिक्रमणपरिमाणाविष्ठिननेनैकममयेनैक-स्मान्लोकान्ताद्द्वितीयं लोकान्तमाकामतः परमाणोरसंख्येयाः कालाणवः समयस्यानंशत्याद-संख्येयांशत्वं न साध्यन्ति ॥ १३९॥

अथाकारास्य प्रदेशलक्षणं स्त्रयति---

# ञ्चागासमणुणिविद्वं ञ्चागासपदेससरणया भणिदं। सन्वेसिं च ञ्चणूणं सक्कदि तं देदुमवगासं ॥ १४० ॥

उल्लघन किये जानेवाले ग्राकाशप्रदेशके भी उतने ही भाग होने चाहिये, किन्तु वह ग्राकाशप्रदेश तो निरश है, इसलिये 'समय' भी निरश ही है।

यहाँ प्रश्न होता है कि "जब पुद्गल-परमाणु शीघ्र गतिके द्वारा एक 'समय'मे लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच जाता है तब वह चौदह राजू तक ग्राकाशप्रदेशोमे श्रेणिवद्ध जितने कालाणु हैं उन सवको स्पर्श करता है। इसलिये ग्रसख्य कालाणुग्रोको स्पर्श करनेसे 'समय'के ग्रसख्य ग्रश होना चाहिये"। इसका समाधान यह है —

जैसे ग्रनन्त परमाणुग्रोका कोई स्कध ग्राकाशके एक प्रदेशमें समाकर परिमाणमें (कदमें) एक परमाणु जितना ही होता है, सो वह परमाणुग्रोके विशेष (खास) प्रकारके ग्रवगाहपरिणामके कारण ही है, (परमाणुग्रोमें ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकारकी ग्रवगाहपरिणामकी शक्ति है, जिसके कारण ऐसा होता है,) इससे कही परमाणुके ग्रनन्त ग्रश नहीं होते, इसीप्रकार कोई परमाणु एक समयमें ग्रसख्य कालाणुग्रोको उल्लघन करके लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच जाता है, सो वह परमाणुके विशेष प्रकारके गितपरिणामके कारण ही है, (परमाणुमें ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकारके गितपरिणामकी शक्ति है, जिसके कारण ऐसा होता है,) इससे कही 'समय'के ग्रसख्य ग्रश नहीं होते।। १३६।।

म्रब, म्राकाशके प्रदेशका लक्षण सूत्र द्वारा कहते हैं —

१ आकाशमें भी अवगाहगुणहेतुत्वके कारण ऐसी शक्ति है कि उसका एक प्रदेश भी अनन्त परमाणुओंको अवकाश देनेमें समर्थ है।

वयवदार —

माकायमञ्जूनिविष्टमाकायप्रदेवसंक्रमा व्यक्तिम् । 🗝 सर्वेषां चाणुनां प्रकाति तहातुम्बकायम् ॥ १४० ॥

नाकावस्तैकाबुम्याप्योऽयः किलाकावप्रदेवः, स कन्नेकोऽवि परमसीस्त्यपरिज्ञतानन्तपरमाबुस्कन्वानां चावकावदानसमर्थः । नस्ति सक्त्यपनमाकावस्य, सर्वेवामजूनामवकावदानस्यान्यवानुपपचेः । वदि स्पृतिति मतिस्तदाकुनुतीयुग्धं नमसि प्रसार्य निक्र्यतां किनेकं केवं वेदिकमिकावाविमानिकावस्याने किंता स्विकावाविमानीकावस्याने

#### नावा १४०

क्रिन् मन्यपार्थः—[मन्नुनिनिष्ट स्वकार्यः] एक परमाणु जितने साकारार्थः के उतने साकाराको [ नास्त्रवप्रदेशस्त्रया ] साकाराप्रदेश के नामसे [ विकार ] स्वा है । [ च ] सोर [ तत ] वह [ सर्वेशां मच्यां ] समस्त परमाणुसोंको [ क्यां क्यां क्यां क्यां है । दिकाः—साकारा देनेको समस्ते है ।

टीकाः—साकाराका एक परमाणुसे स्याप्य सदा साकाराप्रदेश है , और स्व एक ( साकाराप्रदेश ) भी शेष पांच क्रमांकि प्रदेशोंको तथा परम सुक्षमताच्या परिवासत अनन्त परमाणुसोंके स्क्रमांको अवकारा देनेमें समस्ते है । साकारा सविकार ( सन्तर ) एक क्रम्य है किर भी उत्तर्भ ( प्रदेशस्प ) महाकरपना हो सक्यों है अमेंकि मदि ऐसा न हो तो सर्व परमाणुसोंको स्वकारा देना वहीं

बन सकेगा।

ऐसा होने पर भी यदि भाकाशके भ्रश्च नहीं होते ( भ्रवाह संशक्तकां नहीं को जाती) ऐसी (कसीकी) मान्यता हो तो भाकाशमें दो उगिनयी भीवाकर बताइये कि 'यो उगिलयोंका एक क्षेत्र है या भ्रतेक ? यदि एक है तो ( प्रकत होता है कि:—) (१) भाकाश भीन्य भयोंबाला भविभाग एक हम्भ है स्वासिये में भ्रतुलयोंका एक क्षेत्र है या (२) भिन्न भशोंबाला भविभाग एक हम्भ है स्वासिये शे (१) यदि 'भाकाश भिन्न भशांबाला भविभाग एक हम्भ है इसिये दो भ्रगुलियांका एक क्षेत्र है 'ऐसा कहा जाय तो जो भ्रश एक भ्रगुलिका क्षेत्र है वही भ्रश तूसरी भ्रगुलिका भी है इसिये योगेंसे एक भ्रशका भाव होग्या। इस्प्रकार दो इत्यादि (एकसे भविक) भंगोंका भ्रमाव होनेसे भ्राकाश परनाणुकी

त्वेन चेत् येनांशेनैकस्या अङ्गुलेः चेत्रं तेनांशेनेतरस्या इत्यन्यतरांशाभावः । एवं द्वचाद्यंशाना-मभावादाकाशस्य परमाणोरिव प्रदेशमात्रत्वम् । भिन्नांशाविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैकद्रव्य-स्यांशकल्पनमायातम् । अनेकं चेत् किं सविभागानेकद्रव्यत्वेन किं वाऽविभागैकद्रव्यत्वेन । सवि-भागानेकद्रव्यत्वेन चेत् एकद्रव्यस्याकाशस्यानन्तद्रव्यत्वं, अविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैक-द्रव्यस्यांशकल्पनमायातम् ॥ १४० ॥

षथ तिर्यगृष्वंप्रचयावावेदयति-

# एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य । दब्वाणं च पदेसा संति हि समय ति कालस्स ॥ १४१ ॥

भाँति प्रदेशमात्र सिद्ध हुम्रा (इसलिये यह तो घटित नही होता), (२) यदि यह कहा जाय कि 'म्राकाश भिन्न म्रशोवाला म्रविभाग एक द्रव्य है' (इसलिये दो म्रगुलियोका एक क्षेत्र है) तो (यह योग्य ही है, क्यों कि ) म्रविभाग एक द्रव्यमे म्र श-कल्पना फलित हुई।

यदि यह कहा जाय कि (दो ग्रगुलियोके) 'ग्रनेक क्षेत्र है' (ग्रर्थात् एकसे ग्रिधिक क्षेत्र है, एक नहीं) तो (प्रश्न होता है कि—), (१) 'ग्राकाश सिवभाग (खड खडरूप) ग्रनेक द्रव्य है इसिलये दो ग्रगुलियोके ग्रनेक क्षेत्र हैं या (२) ग्राकाश ग्रविभाग एक द्रव्य होनेपर भी दो ग्रगुलियोके ग्रनेक क्षेत्र हैं ? (१) यदि ग्राकाश सिवभाग ग्रनेक द्रव्य होनेसे दो ग्रगुलियोके ग्रनेक क्षेत्र हैं ऐसा माना जाय तो ग्राकाश जो कि एक द्रव्य है उसे ग्रनन्तद्रव्यत्व ग्राजायगा, (इसिलये यह तो घटित नहीं होता), (२) यदि ग्राकाश ग्रविभाग एक द्रव्य होनेसे दो ग्रगुलियोका ग्रनेक क्षेत्र है ऐसा माना जाय तो (यह योग्य ही है, क्योकि) ग्रविभाग एकद्रव्यमे ग्रशकल्पना फलित हुई ॥ १४०॥

म्रब, 'तिर्यक्प्रचय तथा 'ऊर्ध्वप्रचय बतलाते है —

१. तिर्यक् = तिरछा, आडा, चेत्रापेचासे ( प्रदेशोंका फैलाव )।

२ ऊर्ध्व = ऊँचा, कालापेचासे।

माकायमञ्ज्ञिनिष्टमात्राकादेवसंक्ष्या वित्रव्यु सर्वेशं चाणुनां वक्नोति वहातुमस्कावस् ॥ १४०

वाकावरनैकाकुरमाप्यों त्याः किलाकावत्रदेवः, त कन्नेकोत्रि परमसीहरूमवरिज्यानन्तपरमाञ्चरकन्वानां वावकावदावसमर्थः । वस्ति स्रकल्पनमाकावस्त्व, सर्वेवामण्नामकावदानस्याज्यवाज्यवदेः । वस्ति स्रुत्ति विस्तदाकुगुसीमुगर्धं नगिः प्रसार्थं निक्रमवर्धं विकेषं वेर्षं वेरिकममिनावादिमामैक्यस्यर्थनं किंदा निजावादिकामैक्यस्यर्थनं ।

#### वावा १४०

कृत्वार्षः—[ नद्यनिक्षि अकार्षं] एक परमान् चितने है उतने प्राकाशको [ नास्प्रकादेशसंहता ] भाकाशप्रदेशके नामसे [ अनिक्ष गया है। [ च ] भौर [ तत् ] वह [ सर्वेषां अनुनां ] समस्त परमानुर्धोंको [ इक्षं करनेति ] भवकाश देनेको समर्थ है।

टीका:— प्राकाशका एक परमाणुसे स्थाप्य प्रश साकाशप्रवेश है, जीर एक (साकाशप्रवेश) भी सेव पीच द्रस्थिक प्रवेशोंको तका परम परिममित धनन्त परमाणुभीके स्कंबोंको प्रकाश देनेमें समर्थ है। साकाश की सिंह साम है। साकाश की सिंह समर्थ है। साकाश की सिंह स्वयोंकि सिंह ऐसा न हो तो सब परमाणुभीको धवकाश देवा स्वयं सकेगा।

ऐसा होने पर भी यदि भाकाहाके प्रंश नहीं होते ( प्रवाद कंपन के नहीं की जाती ) ऐसी ( किसीकी ) मान्यता हो तो प्राकाहामें दो उपितवी के बताइये कि 'यो उपितवी के कि साम क

त्वेन चेत् येनांशेनैकस्या अङ्गुलेः चेत्रं तेनांशेनेतरस्या इत्यन्यतरांशाभावः । एवं द्वचाद्यंशाना-मभावादाकाशस्य परमाणोरिव प्रदेशमात्रत्वम् । भिन्नांशाविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैकद्रव्य-स्यांशकल्पनमायातम् । अनेकं चेत् किं सविभागानेकद्रव्यत्वेन किं वाऽविभागैकद्रव्यत्वेन । सवि-भागानेकद्रव्यत्वेन चेत् एकद्रव्यस्याकाशस्यानन्तद्रव्यत्वं, अविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैक-द्रव्यस्यांशकल्पनमायातम् ॥ १४० ॥

अथ तिर्यगूर्घ्वप्रचयावावेदयति —

# एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य । दव्वाणं च पदेसा संति हि समय ति कालस्स ॥ १८१ ॥

भाँति प्रदेशमात्र सिद्ध हुम्रा । (इसलिये यह तो घटित नही होता), (२) यदि यह कहा जाय कि 'म्राकाश भिन्न म्रशोवाला म्रविभाग एक द्रव्य है' (इसलिये दो म्रगुलियोका एक क्षेत्र है) तो (यह योग्य ही है, क्यों कि ) म्रविभाग एक द्रव्यमे म्र श-कल्पना फलित हुई।

यदि यह कहा जाय कि (दो अगुलियोके) 'अनेक क्षेत्र है' ( अर्थात् एकसे अधिक क्षेत्र हैं, एक नहीं) तो (प्रश्न होता है कि—), (१) 'आकाश सिवभाग (खड खडरूप) अनेक द्रव्य है इसिलये दो अगुलियोके अनेक क्षेत्र है या (२) आकाश अवभाग एक द्रव्य होनेपर भी दो अगुलियोके अनेक क्षेत्र है ? (१) यदि आकाश सिवभाग अनेक द्रव्य होनेसे दो अगुलियोके अनेक क्षेत्र है ऐसा माना जाय तो आकाश जो कि एक द्रव्य है उसे अनन्तद्रव्यत्व आजायगा, (इसिलये यह तो घटित नहीं होता), (२) यदि आकाश अविभाग एक द्रव्य होनेसे दो अगुलियोका अनेक क्षेत्र है ऐसा माना जाय तो (यह योग्य ही है, क्योंकि) अविभाग एकद्रव्यमे अशकत्पना फलित हुई।। १४०।।

ग्रब, 'तिर्यक्प्रचय तथा 'ऊर्ध्वप्रचय बतलाते है —

१. तिर्यक = तिरछा, आडा, नेत्रापेत्तासे ( प्रदेशोंका फैलाव )।

२ ऊर्ध्व = ऊँचा, कालापेचासे।

१११ -- अवस्थार --

एको वा ही बहुबा संकवातीसारस्वीऽभण्डाम । हम्मानां च प्रदेशाः सन्ति हि सबया इति कारणवा ॥ ५

प्रदेशप्रको हि विर्वेद्याचनः समयविक्टिवृत्तिक्वरस्थ्यंत्रकः।

द्रभोजानेका देशस्यवक्तियुक्तैका देशस्यास्त्रविक दिवहुत देशस्यक्तिक वि<del>र्वेद्वावका वि</del> कासस्य कारया व्यवस्या वैकादेशस्यात् । ठर्णात्रवसस्य विकोशिसार्किक सर्वद्रभाजामनिवारित १४ । वर्षे तु विकेशः सम्बन्धिकहरितका

#### गांचा १४१

अन्यपार्थः—[हुब्यालां च] हब्योके [एकः] एक, [ब्रौ] बो, [ बहुतसे, [सङ्बातीताः] घसस्य, [बा] घववा [ततः अनन्ताः च] धनन्त [ प्रदेशः [सन्ति है ] हैं । [कास्टस्य ] कासके [ममवाः इति ] 'समय' हैं ।

टीका — प्रदेशोंका प्रचय ( समूह) तिर्यकप्रचय और समबिकि

बित्तियोंका समूह ऊष्वप्रचय है।

वहाँ धाकाध धवस्थित (निश्वम स्थिर) धनन्तप्रवेशवाला है वर्ष विकास धवमं धवस्थित अस्वय प्रदेशवाले हैं श्रीव धनवस्थित अस्वयप्रदेशवाले हैं श्रीव धनवस्थित अस्वयप्रदेशवाले हैं, धौर धनवा अवस्था अनेक प्रदेशित्वकी शक्तिये पुक्त एकप्रदेशवाला है तथा पर्वायत वो धवशा बहुत (सस्थात धस्वयात धौर धनन्त) प्रदेशवाला है इस्तिये उनके विश्ववप्रवव है परन्तु कालके (तिर्यकप्रवय ) नहीं है क्योंकि वह सक्ति तथा ध्यक्ति (की धवेका) से एक प्रदेशवाला है।

उज्यंत्रचय तो सर्व ब्रब्योंके मनिवायं ही है क्योंकि ब्रब्यकी वृत्ति ही कोटियोंको (भूत वर्तमान भीर भविष्य-ऐसे तीनों कासोंको ) स्पर्ण करती है इसिने म साँसे मुक्त है। परन्तु इतना मन्तर है कि 'समयविधान्ट वृत्तियोंका प्रचव (कालको छोड़कर) सेप ब्रब्योंका उज्यंत्रचय है और समयोंका प्रचय कालब्रव्यका उज्यंत्रचय है क्योंकि सेव ब्रब्योंकी वृत्ति समयसे म्रब्यन्तरभूत (मन्त्र) है इसिनये वह

१ वृत्ति – वर्तन्ता, परिस्तृति, पर्याय, करपाद करव प्रोठकः अस्यित्व ।

समक्वितिह – समक्ते विशिष्टः समक्के निवित्तम्त होनेसे न्यून्यास्ये विवर्णे समक्कि व्योगा होती है।

समयप्रचयः एव कालस्योध्वेप्रचयः। शेषद्रव्याणां वृत्तेर्हि समयादर्थान्तरभूतत्वादस्तिसमयविशिष्ट-त्वम् । कालवृत्तेस्तु स्वतः समयभूतत्वात्तनास्ति ॥ १४१ ॥

अथ कालपदार्थोध्वेप्रचयनिरन्वयत्वसुपहिनत-

उप्पादो पद्धं सो विज्जिदि जिद्द जस्स एकसमयिम्ह । समयस्स सो वि समञ्जो सभावसमविद्वदो हवदि ॥१४२॥

> उत्पादः प्रध्वंसी विद्यते यदि यस्यैकसमये। समयस्य सोऽपि समयः स्वभावसमवस्थितो भवति ॥ १४२ ॥

समयो हि समयपदार्थस्य वृत्त्यंशः तिसमन् कस्याप्यवश्यग्रत्पादप्रध्वंसौ संभवतः, परमाणोर्व्यतिपातोत्पद्यमानत्वेन कारणपूर्वत्वात् । तौ यदि वृत्त्यंशस्यैव किं यौगपद्येन किं क्रमेण, यौगपद्येन चेत् नास्ति यौगपद्यं सममेकस्य विरुद्धधर्मयोरनवतारात् । क्रमेण चेत् नास्ति क्रमः, वृत्त्यंशस्य स्क्ष्मत्वेन विभागाभावात् । ततो वृत्तिमान् कोऽप्यवश्यमनुसर्तव्यः, स च समयपदार्थ एव । तस्य खल्वेकस्मिन्नपि वृत्त्यंशे सम्रत्पादप्रध्वंसौ संभवतः । यो हि यस्य वृत्तिमतो यस्मिन्

(वृत्ति) समय विशिष्ट है, ग्रौर कालद्रव्यकी वृत्ति तो स्वत समयभूत है, इसलिये वह समयविशिष्ट नहीं है।। १४१।।

म्रब, कालपदार्थका ऊर्ध्वप्रचय निरन्वय है, इस बातका खडन करते है — गाया १४२

अन्तयार्थः—[ यदि यस्य समयस्य ] यदि कालका [ एक समये ] एक समयमे [ उत्पादः प्रध्वंशः ] उत्पाद ग्रीर विनाश [ विद्यते ] पाया जाता है, [ सः अपि समयः ] तो वह भी काल [ स्वभावसमवस्थितः ] स्वभावमे ग्रवस्थित ग्रर्थात् ध्रुव [ भवति ] होता है।

टीका:—समय काल पदार्थका वृत्यश है, उस वृत्यशमे किसीके भी ग्रवश्य उत्पाद तथा विनाश सभवित हैं, क्यों कि परमाणुके ग्रतिक्रमणके द्वारा (समयरूपी वृत्यश) उत्पन्न होता है, इसिलये वह कारणपूर्वक है। (परमाणुके द्वारा एक ग्राकाशप्रदेशका मदगितसे उल्लघन करना कारण है, ग्रोर समयरूपी वृत्यश उस कारणका कार्य है, इसिलये उसमे किसी पदार्थके उत्पाद तथा विनाश होता होना चान्यि।)

१ निरन्वय = अन्वय रहित, एक प्रवाहरूप न होनेवाला, खहित, एकरूपता सदशतासे रहित।

२ वृत्यश = वृत्तिका अश, सूक्मातिसूक्म परिएति अर्थात् पर्याय।

इत्यंत्रे त्यूइत्यंवतिकित्यकोतास्यः । च वा वस्यैय विविद्यतेन प्रयंतः । वयेष्ट्रत्यस्थ्यमध्येष्टसम्बद्धी दृत्यकै निरन्त्यत्यतं, वटः पूर्वेचरहत्त्यंवतिविद्यत्यम्यं , कुरक्तवास्यत्यत्यम्यं य अस्त् । एवयेष्टस्थित् दृत्यकै विद्यु ॥ १४२ ॥

( किसी पदार्षके उत्पाद-विनाश होनेकी क्वा धाक्यक्यों पर वृत्यशको ही उत्पाद विनाश होते हुवे मानर्ने तो क्वा शर्नि समाधान करते हैं--)

यदि उत्पाद भौर विनाध बृत्यशके ही माने बावें तो, (
कि —) (१) वे (उत्पाद तथा विनाध ) युमपद है या (२)
यदि 'गुगपत्' कहा आय तो गुगपतपना बटित नहीं होता, क्योंकि
एकके दो विरोधी धर्म नहीं होते । (एक ही समय एक वृत्यंधके प्रकाव
कारकी मीति उत्पाद धौर विनाध—दो विरुख धर्म नहीं होते ।) (२)
है' ऐसा कहा आय तो, कम नहीं बनता, ध्रवांत कम भी बटता वहीं है
बृत्यशके सुक्म होनेसे उसमें विभागका ध्रमाव है | इसिवें ।
उत्पाद तथा विनाध होना ध्रशक्य होनेसे ) कोई 'वृत्याने प्रवाद है
गौर वह (वृत्तिमान् ) काम पदाध ही है । उसके (उस काकपवालेंको )
एक वृत्यशमें भी उत्पाद धौर विनाध समय है, क्योंकि विस वृत्यवाने
वृत्यशमें उस वृत्यशकी ध्रपेशासे को उत्पाद है वही (उत्पाद ) उसी वृत्यवाको विनाध है ।

यदि इसप्रकार उत्पाद और बिनाश एक बृत्यशर्में भी सम्बन्ध हैं तो के पदार्च निरम्बम कसे हो सकता है कि जिससे पून और पदान्य वृत्यंकनी वर्षेष पुगपत् बिनास और उत्पादको प्राप्त होता हुआ भी स्वभावसे अविनय्य और जुड़ी होनेसे वह (कास पदार्च) अवस्थित न हो ? (कास पदार्चके एक बृत्यसमें वी उत्पाद सी विनाश मुगपत् होते हैं इससिये वह निरम्बय भवति सहित नहीं है इस्टिंग स्वभावत भवत्य भवति सहै।)

इसप्रकार एकं वृत्यगर्ने नामपदार्व उत्पाद-स्यय झीम्यवाला है। सिद्ध हुमा ॥ १८२॥

१ वृत्तिमान् -- वृष्टिकाताः, वृत्तिको पारक करतेकाता स्थाधः ।

जैनशास्त्रमाला ]

अथ सर्ववृत्त्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पादच्ययध्रौव्यवत्त्वं साधयति---

एगम्हि संति समये संभविठिदिणाससिरणदा अट्टा। समयस्स सञ्वकालं एस हि कालाणुसञ्भावो ॥ १४३ ॥

एकस्मिन् सन्ति समये संभवस्थितिनाशसंज्ञिता अर्थाः। समयस्य सर्वकालं एष हि<sup>-</sup>कालाणुसद्भावः ॥ १४३॥

अस्ति हि समस्तेष्विप वृत्त्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पादव्ययध्रौव्यत्वमेकस्मिन वृत्त्यंशे तस्य दर्शनात्, उपपत्तिमचैतत् विशेषास्तित्वस्य सामान्यास्तित्वमन्तरेणानुपपत्तेः। अयमेव च समयपदार्थस्य सिद्धचित सद्भावः। यदि विशेषसामान्यास्तित्वे सिद्धचतस्तदा त अस्तित्वमन्त-रेण न सिद्धचतः कथंचिदपि ॥ १४३,॥

अथ कालपदार्थस्यास्तित्वान्यथाज्ञपपत्त्या प्रदेशमात्रत्वं साधयति-

भ्रब, (जैसे एक वृत्यशमे कालपदार्थ उत्पाद व्यय ध्रीव्यवाला सिद्ध किया है ( उसीप्रकार ) सर्व वृत्यशोमे कालपदार्थ उत्पाद व्यय ध्रीव्यवाला है, यह सिद्ध करते है --

# गाथा १४३

अन्वयार्थः — [ एकस्मिन् समये ] एक एक समयमे [ संभवस्थितिनाशसितताः वर्थाः ] उत्पाद, ध्रीव्य ग्रीर व्यय नामक ग्रर्थ [ समयस्य ] कालके [ सर्वकालं ] सदा [सित ] होते हैं। [एषः दि ] यही [कालाणुसद्भावः ] कालाणुका सद्भाव है, (यही कालाणुके ग्रस्तित्वकी सिद्धि है।)

टीका:—काल पदार्थके सभी वृत्यंशोमे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य होते है, क्योकि (१४२ वी गाथामे जैसा सिद्ध हुआ है तदनुसार) एक वृत्यशमे वे (उत्पाद-व्ययध्रीव्य ) देखे जाते हैं। स्रौर यह योग्य ही है, क्योंकि विशेष स्रस्तित्व सामान्य ग्रस्तित्वके बिना नही हो सकता। यही कालपदार्थके सद्भावकी (ग्रस्तित्वकी) सिद्धि है। (क्योकि) यदि विशेष ग्रस्तित्व ग्रीर सामान्य ग्रस्तित्व सिद्ध होते हैं तो वे ग्रस्तित्वके बिना किसी भी प्रकारसे सिद्ध नही होते ॥ १४३ ॥

म्रब, कालपदार्थका म्रस्तित्व म्रन्यथा (म्रन्यप्रकारसे) नही बन सकता, इसलिये उसका प्रदेशमात्रत्व सिद्ध करते हैं —

जस्स न संति पदेसा. पदेसमेचं व सुवर्णं जान तमत्वं सत्यतरसूदमत्वीदो स वस्य न सन्ति प्रदेशा प्रदेशनातं स क्लांगे स्वर्के हें सूनं सनीहि वर्वनविकास्त्रवरिक्तात् ॥१४४॥ त्र

मस्तित्वं हि ताबहुत्वाह्ण्ययमीन्वेद्यात्वकः दृषिः । व व्यक्त प्रत्यमाणा करकस्य संम्वति, यदः प्रदेशानावे दृषिमद्द्यावः । त ह व्यक्त वृद्ध दृषेर्यान्तरस्तृत्वात् । न व दृष्यितं केरका काको सन्दिनदृत्वति, दृष्टेर्वि वर्षे । तथयपी वा कबहुत्याद्य्ययमीन्वेदयात्वकत्वस्य । करवेन पूर्वपूर्वावप्रभासातुक्तोचरांकोत्यादावेकत्वमीन्वाहति चेत् । नैक्त् । यस्मिकोत्यादस्त्रयोः सद्धप्रदृत्यमावात् कृतस्यमीवयम् । तथा प्रव्यक्तीवस्य

#### नावा १४४

कन्दवार्ष:—[यस्य ] जिस पदार्थके [प्रदेशाः] प्रवेश [ क्षेत्रकर्यः प्रथमा एकप्रदेश मी [तस्ततः ] परमार्थत [ क्षातुम् न संति ] क्षात नहीं होते, [ क्ष्य पदार्थको [ सून्यं वानीहि ] शून्य जानो [ वस्तित्वात् वर्षान्तरमूतम् ] क्यों कि क्ष्य प्रस्तित्वसे अर्थान्तरमूत ( भ्रन्य ) है ।

टीकाः — प्रवम तो प्रस्तित्व उत्पाद व्यय प्रौर प्रौष्मको ऐक्कक्ष्मवृत्ति हैं। वह प्रदेशके बिना ही कालके होती हैं यह कथन समवित नहीं है क्योंकि क्रिकेट प्रमादमें वृत्तिमानका प्रमाद होता है। (धौर ) वह तो छून्य ही है क्योंकि प्रकार नामक वृत्तिसे प्रधान्तरभूत (धन्य ) है।

भौर (यदि यहाँ यह तर्क किया जाय कि 'मात्र समय पर्यायस्थ्य हैं साननी चाहिये वृत्तिमान् कालाजु पदार्थकी क्या भावस्थकता है ? तो उचकी समाधान इसप्रकार है —) मात्र वृत्ति (समयस्थ परिचति ) ही काल नहीं हो उचकी, क्योंकि वृत्तिमान् विना वृत्ति नहीं हो सकती । यदि ( यह कहा जाय कि वृत्तिमान् के बिना भी ) वृत्ति हो सकती है तो (प्रक्त होता है कि—वृत्ति तो उत्पादस्थक प्रोध्यकी एकतास्थक होनी चाहिये ) भ्रकेशी वृत्ति उत्पाद स्थय प्रौध्यकी एकतास्थक होनी चाहिये ) भ्रकेशी वृत्ति उत्पाद स्थय प्रौध्यकी एकतास्थक से हो सकती है ? यदि यह कहा जाय कि—भ्रमादि भ्रमन्त भ्रमन्तर (-परस्पर

दुत्पद्यमानांशस्य वासंभिवतात्मलाभत्वात्प्रध्वंसोत्पादैक्यवर्तिश्रीव्यमेव क्रुतस्त्यम् । एवं सित नश्यति त्रैलक्षण्यं, उल्लासित क्षणभङ्गः, अस्तप्रपिति नित्यं द्रव्यं, उदीयन्ते क्षणक्षियणो भावाः । ततस्तत्त्विप्तवभयात्कश्चिद्वश्यमाश्रयभृतो वृत्तेवृत्तिमाननुसर्तव्यः । स तु प्रदेश एवाप्रदेशस्यान्व-यव्यतिरेकानुविधायित्वासिद्धेः । एवं सप्रदेशत्वे हि कालस्य क्रुत एकद्रव्यनिवन्धनं लोकाकाश-तुल्यासंख्येयप्रदेशत्वं नाभ्युपगम्येत । पर्यायसमयाप्रसिद्धेः । प्रदेशमात्रं हि द्रव्यसमयमित-क्रामतः परमाणोः पर्यायसमयः प्रसिद्धचित । लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशत्वे तु द्रव्यसमयस्य क्रुतस्त्या तित्यद्धिः । लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशैकद्रव्यत्वेऽपि तस्यैकं प्रदेशमितकामतः परमा-

म्रान्तर हुये बिना एकके बाद एक प्रवर्तमान ) स्रनेक स्रशोके कारण एकात्मकता होती है इसलिये, पूर्व पूर्व अशोका नाश होता है, और उत्तर उत्तर अशोका उत्पाद होता है तथा एकात्मकतारूप ध्रौव्य रहता है, - इसप्रकार मात्र ( अकेली ) वृत्ति भी उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यकी एकतास्वरूप हो सकती है' तो ऐसा नही है। (क्योकि उस श्रकेली वृत्तिमे तो ) जिस अशमे नाश है श्रीर जिस अशमे उत्पाद है वे दो अश एक साथ प्रवृत्त नही होते, इसलिये ( उत्पाद ग्रौर व्ययका ) ऐक्य कहाँसे हो सकता है ? तथा नष्ट ग्र शके सर्वथा ग्रस्त होनेसे ग्रीर उत्पन्न होनेवाला ग्र श ग्रपने स्वरूपको प्राप्त न होनेसे ( अर्थात् उत्पन्न नही हुम्रा है इसलिये ) नाश स्रौर उत्पादकी एकतामे प्रवर्तमान ध्रौव्य कहाँसे हो सकता है ? ऐसा होनेपर त्रिलक्षणता ( उत्पादव्ययध्रीव्यता ) नष्ट हो जाती है, क्षणभग ( बौद्धसम्मत क्षणविनाश ) उल्लसित हो उठता है, नित्य द्रव्य श्रस्त होजाता है, श्रीर क्षणविध्वसी भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिये वतत्वविष्लवके भयसे अवश्य ही वृत्तिका आश्रयभूत कोई वृत्तिमान् ढूँढना-स्वीकार करना योग्य है। वह तो प्रदेश ही है ( स्रर्थात् वह वृत्तिमान् सप्रदेश ही होता है), क्योकि अप्रदेशके अन्वय तथा व्यतिरेकका अनुविधायित्व असिद्ध है। (जो ग्रप्रदेश होता है वह ग्रन्वय तथा व्यतिरेकोका ग्रनुसरण नही कर सकता, ग्रर्थातु उसमे धीव्य तथा उत्पाद-व्यय नहीं हो सकते।)

१ एकात्मकता = एकस्वरूपता (काल द्रव्यके विना भी अनादि कालसे अनन्त काल तक समय एकके वाद एक परस्पर अन्तरके विना ही प्रवर्तित होते हैं, इसलिये एक प्रवाहरूप वन जानेसे उसमें एकरूपत्व आता है—इसप्रकार शकाकारका तर्क है।)

२ तत्वविप्लव = वस्तुस्वरूपमें अधाधुन्धी।

णोस्तिसिहिरिति चेन्नैवं । वक्तेक्कृतेः सर्वकृतिस्वितिकत् । वर्ककृतिः स्माने कृत्येवः स समयो न द्व तदेक्तेकृत्यः । विक्रिकेत्यः । विक्रिकेत्यः वर्षेते वर्ते । वर्ककृतेकृत्यः वर्तेष्यः वर्षेते वर्ते । वर्तितर्वकृत्यं चयत्वस्वीर्षेत्रकृत्यं वर्षेत्रकृत्यः वर्षेत्यः वर्षेत्रकृत्यः वर्यः वर्षेत्रकृत्यः वर्तिः वर्यः वर्षेत्रकृत्यः वर्तिः वर्षेत्रकृत्यः व

(प्रक्त') जब कि इसप्रकार काल सप्रवेश है तो उसके , लोकाकाश तुल्य भसक्यप्रवेश क्यों न मानने चाहिये ?

(उत्तर ) ऐसा हो तो पर्यायसमय सिक्ष नहीं होता, इसनियें मानना योग्य नहीं है। परमाणुके द्वारा प्रवेतमान बच्च समयका ( प्रवात-परमाणुके द्वारा एकप्रवेतमान कालाजुते निकटके दूसरे प्रवेतमान कालाजुते निकटके दूसरे प्रवेतमान कालाजुते निकटके दूसरे प्रवेतमान का सराविते गमन करने पर ) पर्यायसमय प्रसिक्ष होता है। वि

यदि इध्यसमय प्रभांत् कालपदार्थ लोकाकास जितने प्रसच्य एक द्रव्य हो तो भी परमाणुके द्वारा उसका एकप्रवेस उस्तिषित होनेपर सिक्षि हो जायगी ऐसा कहा जाय तो यह ठीक नहीं है क्योंकि ( उज्यू दोव प्राते हैं)—

(१) [ प्रध्यके एकदेशकी परिणतिको सम्पूर्ण प्रस्यकी परिचित्त सम्पूर्ण प्रस्यकी परिचित्त सम्पूर्ण प्रस्यकी वृत्ति सामने में विरोध है। सम्पूर्ण काल पदायका जो सूक्ष्म वृत्यश है वह समग्र है परस्तु उसके एकदेवल वृत्यक्ष वह समग्र नहीं।

(२) तियकप्रचयको कार्यप्रचारवना प्रसंग धाता है। वह स्तप्रकार है कि —प्रयम, कालद्रक्य एकप्रदेशसे वर्ते फिर दूसरे प्रदेशसे वर्ते पीर फिर द्वान प्रदेशसे वर्ते (ऐसा प्रसंग घाता है) इसप्रकार तियकप्रचय कार्यप्रचय वनकर हज्जा प्रदेशमात्र स्थापित करता है। ( सर्घात् तिर्यकप्रचय ही कार्यप्रचय है ऐसा मालके प्रसंग घाता है इसिलये हम्यप्रदेशमात्र ही सिद्ध होता है।) इसिलये तिर्यकप्रचयको काल्यप्रचयत्व मानने ( चाहने ) वालको प्रथम ही कालद्रम्यको प्रदेशमात्र निरुप्त करता चाहिये।। १४४॥

( इसप्रकार जेमतरगप्रजापनमें इब्यश्विषयप्रजापन समाप्त हुना । )

अर्थेवं ज्ञेयतत्त्वग्रुक्त्वा ज्ञानज्ञेयविभागेनात्मानं निश्चिन्वन्नात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय व्यवहारजीवत्वहेतुमालोचयति—

सपदेसेहिं समग्गो लोगो अहेहिं णिहिदो णिची । जो तं जाणदि जीवो पाणचदुकाभिसंबद्धो ॥ १४५॥

सप्रदेशैः समग्री लोकोऽर्थेनिष्ठितो नित्यः।

यस्तं जानाति जीवः प्राणचतुष्काभिसंबद्धः ॥ १४५ ॥

एवमाकाशपदार्थादाकालपदार्थाच समस्तैरेव संभावितप्रदेशसद्भावैः पदार्थैः समग्र एव यः समाप्तिं नीतो लोकस्तं खलु तदन्तःपातित्वेऽप्यचिन्त्यस्वपरपरिच्छेदशक्तिसंपदा जीव एव जानीते नित्वतरः । एवं शेषद्रव्याणि ज्ञेयमेव, जीवद्रव्यं तु ज्ञेयं ज्ञानं चेति ज्ञानज्ञेयविभागः । अथास्य जीवस्य सहजविजृम्भितानन्तज्ञानशक्तिहेतुके त्रिसमयावस्थायित्वलक्षणे वस्तुस्वरूपभूततया

ग्रब, इसप्रकार ज्ञेयतत्वको कहकर, ज्ञान श्रीर ज्ञेयके विभाग द्वारा श्रात्माको निश्चित करते हुये, श्रात्माको ग्रत्यन्त विभक्त (भिन्न) करनेके लिये व्यवहारजीव-त्वके हेतुका विचार करते है —

### गाया १४४

अन्वयार्थः—[मप्रदेशैः अर्थैः] सप्रदेश पदार्थांके द्वारा [निष्ठितः] समाप्तिको भाप्त [मप्राः लोकः] सम्पूर्ण लोक [नित्यः] नित्य है, [तं] उसे [यः जानाति] जो जानता है [जीवः] वह जीव है,—[प्राणचतुष्काभिपंबद्धः] जो कि (ससार दशामे) चार प्राणोसे सयुक्त है।

टीका:—इसप्रकार जिन्हे प्रदेशका सद्भाव फलित हुम्रा है ऐसे म्राकाश-पदार्थसे लेकर काल पदार्थ तकके सभी पदार्थोंसे समाप्तिको प्राप्त जो समस्त लोक है उसे वास्तवमे, उसमे भ्रात पाती होनेपर भी, स्वपरको जाननेकी म्रचिन्त्य शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा जीव ही जानता है, दूसरा कोई नही। इसप्रकार शेष द्रव्य ज्ञेय ही हैं भ्रीर जीवद्रव्य तो ज्ञेय तथा ज्ञान है,—इसप्रकार ज्ञान भ्रीर ज्ञेयका विभाग है।

१ छह द्रव्योंसे ही सम्पूर्ण लोक समाप्त हो जाता है, अर्थात् उनके अतिरिक्त लोकमें दूसरा कुछ नहीं है।

२ अत'पाती = अन्दर आ जानेवाला, अन्दर समाजानेवाला (-जीव लोकके भीतर आ जाता है )

२४० — शरपेकार —

सर्वेदानपायिनि निषयबीयस्ये स्टब्सि प्रापनसुम्बामिर्सम्बद्धाः स्वयदारबीयसम्बद्धार्थियसम्बोऽसित् ॥ १९४ ॥

नव के प्राणा इत्वाकेदवरि--

इ दियपाणो य तथा बलपाबो तह य बालपानो व हैं। ज्ञाणपाणपाणो जीवार्ख होंति पाबा ते ॥ १४५ ॥

इन्द्रियप्राप्तम् तया वस्त्राणस्त्रकः चानुस्राणम् । मानपानमानो जीवानां मचन्ति मान्यस्ते ॥ १४६ ॥

भव, इस चीवको, सहचक्यसे (स्वयावसे ही) प्रवट सनन्यवावसी जिसका हेतु है भौर तीनों कावमें भवस्थायित्व (टिकना) विसका सवज है कि वस्तुकास्वरूपभूत होनेसे सर्वेदा भविनाशी निश्वयजीवत्व होनेपर मी सर्वाराव्यस्थ भनादिप्रवाहरूपसे प्रवर्तमान पुद्गल सस्तेषके द्वारा स्वय दूवित होनेसे उसके प्या प्राणिसे संयुक्तता है जो कि व्यवहारजीवत्वका हेतु है भौर विभक्त करने सोम्य है।

सावार्ष:—यट प्रव्योंका समुद्।य लोक है। जीव उसे ( सपनी ) स्विन्त्य कानशासित जानता है इसलिये जीवके सतिरिक्त सेव प्रध्य क्रेय हैं भीर जीव जान समा क्रेय हैं। वस्तुका स्वस्पमूत होनेसे जो कभी नष्ट नहीं होता ऐसा निश्चयजीवत्य जीवके सदा ही है। उस ( निश्चय जीवत्य ) का कारण स्वामाविक समस्त्रकालविक है। ऐसा निश्चयजीवत्य जीवके सदा होने पर भी वह ससार दशामें स्वय पुद्वनके सबसे दूषित होनेसे कार प्राणींसे समुक्त है और इसलिये उसके स्ववहारजीवत्य भी है। उस व्यवहार जीवत्यकी कारणक्य को चार प्राणींसे समुक्तता है। उसके जीवको भिन्न करना वाहिये।। १४४।।

भव प्राण कौनसे हैं सो बतलाते हैं ---

#### बाबा १४६

अन्यपार्वः—[इन्द्रिय प्राणः च]इन्द्रिय प्राणं [तवा क्ट्याणः]बलप्राणं [तवा च आयुःप्राणः] थायुप्राणं [च] ग्रीर [जातपानप्राणः] स्वातोच्छ्वास प्राणं [ते]यह (चार) [जीवानां] पीलेकि [प्राणाः] प्राणं [यवन्ति ] हैं। स्पर्शनरसन्द्राणचन्नुः श्रोत्रपश्चकमिन्द्रियप्राणाः, कायवाङ्मनस्तरं वलप्राणाः, भवधारण-निमित्तमाष्ट्राप्राणः । उदश्चनन्यश्चनात्मको मरुदानपानप्राणः ॥ १४६ ॥

अथ प्राणानां निरुक्त्या जीवत्वहेतुत्वं पोद्गलिकत्वं च स्त्रयति---

पाणेहिं चदुहिं जीवदि जीविस्सदि जो हि जीविदो पुन्वं। सो जीवो पाणा पुण पोग्गलदन्वेहिं णिन्वत्ता।। १४७॥

प्राणेश्रतिर्मिजीवति जीविष्यति यो हि जीवितः पूर्वम् । स जीवः प्राणाः पुनः पुद्रस्ट्रच्यैर्निर्द्याः ॥ १४७ ॥

प्राणमामान्येन जीवति जीविष्यति जीवितवांश्च पूर्वमिति जीवः। एवमनादिसंतानप्रवर्त-

रीका:—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु ग्रीर श्रोत्र,—यह पाँच इन्द्रियप्राण है, काय, वचन, ग्रीर मन,—यह तीन वलप्राण है, भव धारणका निमित्त ( ग्रर्थात् मनुष्यादि पर्यायकी स्थितिका निमित्त ) ग्रायुप्राण है, नीचे ग्रीर ऊपर जाना जिसका स्वरूप है ऐसी वायु ( ज्वास ) ज्वासोच्छ्वास प्राण है ॥ १४६ ॥

ग्रव, व्युत्पत्ति द्वारा प्राणोको जीवत्वका हेतुत्व ग्रीर उनका पौद्गलिकत्व सूत्र द्वारा कहते हैं —

## गाथा १४७

अन्वयार्थः — [ यः हि ] जो [ चतुर्मिः प्राणैः ] चार प्राणोसे [ जीवित ] जीता है, [ जीविष्यित ] जियेगा, [ जीवितः पूर्व ] ग्रौर पहले जीता था, [ सः जीवः ] वह जीव है। [ पुनः ] फिर भी [ प्राणाः ] प्राण तो [ पुद्गलद्रव्यैः निर्वृत्ताः ] पुद्गल द्रव्योसे निष्पन्न ( रचित ) है।

टीका:—( व्युत्पत्तिके अनुसार ) जो प्राणसामान्यसे जीता है, जियेगा, श्रीर पहले जीता था वह जीव है। इसप्रकार (प्राणसामान्य) अनादि सतानरूप (प्रवाहरूप) से प्रवर्तमान होनेसे (ससार दशामे) त्रिकाल स्थायी होनेसे प्राण-सामान्य जीवके जीवत्वका हेतु है ही, तथापि वह उसका स्वभाव नही है, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यसे रचित है।

मानत्वा विसमवावस्यत्वास्मानसमान्यं बीक्स्य बीक्स्योक्स्यके त्वमदाध्नोति प्रद्रश्यम्यनिर्वेषस्यातः ॥ १४७ ॥

क्य प्राणानां बीडसिक्टचं साववति---

जीवो पाणिमबदो बदो मोहादिएहिं कम्पेहिं। उवस जं कम्मफलं बजमदि अवलेडिं कम्मेडिं ॥

बीवः प्राणनिवज्ञो बज्ञो मोदाविकैः कर्नेकिः। तपर्यक्षातः कांप्रसं क्यातेऽन्तेः कांग्रिः ॥ १४४ ॥

यतो मोहादिमिः श्रीहरूकर्मनिर्वत्वाचीनः शामनिवतो स्वति !

निवद्दस्यात्यौद्रश्चिककर्मप्रसञ्जयद्वमञ्जानः चुनरप्यन्यैः वौद्व**श्चिककर्मनिर्वण्यदे । स्वः** कार्यस्थात्योद्रतिककर्मकार्णस्थाय वीद्रतिका एव त्राचा निव्यवन्ते ॥ १४८ ॥

वय प्राचानां वीव्रतिकवर्गकारचारकानीकपति---

मार्वार्थः--- यद्यपि निश्चयसे जीव सदा ही भावप्राचसे जीता 🐉 ससारदणार्मे व्यवहारसे उसे व्यवहारजीवत्वके कारणभूत इन्द्रिवादि क्रम्म जीवित कहा जाता है। ऐसा होनेपर भी वे ब्रव्यप्राण घारमाका स्वक्ष कि निर्मा नहीं हैं क्योंकि वे पदगल द्रव्यसे निर्मित हैं।। १४७ ।।

भव प्राणोनी पौदगलिकता सिद्ध करते हैं ---वाचा १४८

कन्यवार्थ'-[ नोहादिकैः कर्मनिः ] मोहादिक कर्मीते [ दक्कः ] वैका 🚛 होनेसे [ बीर' ] जीर [ बाजनिवद' ] प्राजसि सबुक्त होता हवा [ दर्बचा वर्चचा 🎏 🕽 कमप्रसका भागता हमा [ अन्मै कर्मिक ] सन्य कर्मों से [ वश्वके ] वन्त्रता है ।

रोद्धा'—(१) मोहादिक पौद्गसिक कर्मोंसे बेंबा इसा होनेसे बीच अविह सबक्त हाना है भीर (२) प्राचान सबुक्त होनेक कारण पीवृवधिक कर्वकारी (कीर्क रागी इसी जीव माह रागइयपूरक) जोनता हुआ पूर्व भी सन्य वीक्सीवर ! बगता है इसलिये (१) पीदगलिक कर्मके कार्ब होनेके बीर (१) पीइप्रीक क्रमके कारण होनेसे प्राच पौक्तालक ही निविचत होते हैं ॥१४०%

यब प्रामाने पौरगमिक कर्बका कारकत क्वर करते 🏖---

# पाणावाधं जीवो मोहपदेसेहिं कुणदि जीवाणं । जिद सो हवदि हि वंधो णाणावरणादिकम्मेहिं ॥ १४६ ॥

प्राणावाधं जीवो मोहप्रद्वेपाभ्यां करोति जीवयोः । यदि स भवति हि वन्धो ज्ञानावरणादिकर्मभिः ॥ १४९ ॥

प्राणिर्हि तावजीवः कर्मफलमुपभुंक्ते, तदुपभुञ्जानो मोहप्रद्वेपावाप्नोति ताभ्यां स्वजीवपर-जीवयोः प्राणावाधं विद्धाति । तदा कदाचित्परस्य द्रव्यप्राणानावाष्य कदाचिद्नावाष्य स्वस्य भावप्राणानुपरक्तत्वेन वाघमानो ज्ञानावरणादीनि कर्माणि वष्नाति । एवं प्राणाः पौद्गलिककर्म-कारणतामुपयान्ति ।। १४९ ।।

## गाथा १४९

अन्वयार्थ:—[यदि] यदि [जीवः] जीव [मोहप्रद्वेपाभ्यां] मोह ग्रीर द्वेपके द्वारा [जीवयोः] (स्व तथा पर) जीवोके [प्राणावाधं करोति] प्राणोको वाधा पहुँचाते हैं, [सः हि] तो पूर्वकथित [ज्ञानावरणादिकर्मभिः वंधः] ज्ञानावरणादिक कर्मोंके द्वारा वध [मवति] होता है।

टीका:—पहले तो प्राणोसे जीव कर्मफलको भोगता है, उसे भोगता हुग्रा मोह तथा द्वेषको प्राप्त होता है, ग्रीर उनसे स्वजीव तथा परजीवके प्राणोको बाधा पहुँचाता है। वहाँ कदाचित् दूसरेके द्रव्य प्राणोको बाधा पहुँचाकर ग्रीर कदाचित् बाधा न पहुँचाकर, ग्रपने भाव प्राणोको तो उपरक्ततासे (ग्रवश्य ही) बाधा पहुँचाता हुग्रा जीव ज्ञानावरणादि कर्मोको बाँधता है। इसप्रकार प्राण पौद्गलिक कर्मोंके कारणत्वको प्राप्त होते हैं। १४६।।

१ बाधा = पीड़ा, उपद्रव, विघ्न।

२ उपरक्तता = मिलनता, विकारिता, मोहादिपरिणामरूप परिणमित होना। [ जैसे कोई पुरुष तप्त लोहेके गोलेसे दूसरेको जलानेकी इच्छा करता हुआ प्रथम तो स्वय अपनेको ही जलाता है, फिर दूसरा जले या न जले—इसका कोई नियम नहीं है। इसीप्रकार जीव मोहादि-परिणामरूप परिणमित होता हुआ प्रथम तो निर्विकार स्वसवेदनज्ञानस्वरूप निज शुद्ध भावप्राणोंको ही हानि पहुँचाता है, फिर दूसरेके द्रव्यप्राणोंकी हानि हो या न हो,—इसका कोई नियम नहीं है।

मादा कम्ममलिमसो भरेदि पाचे पुनो पुनौ

ग चयदि जाव ममत्तं देहपभाषेषु वित्वेषु

नारमा कर्ममसीमसो चारचि बाचान् वृद्या दुनरान्त्रम् हे 🚓 न स्पत्नति वाचनमारचं वेदवयानेस विचेद ॥१४०॥ ह्

वेपमारमवः ग्रीहरिककाणानां संतानेन ब्रम्नकिः तस्ता ममारकस्वारकारमन्तरको देतः ॥ १४० ॥

वन पुरस्यानसंत्रिनिष्टविदेतुभन्तरङ्ग ब्राह्मती---

भव पौद्गसिक प्रानोंकी सर्तात ( प्रवाह-परम्परा ) की प्रवृ<del>ष्टिका</del> सूत्र द्वारा कहते हैं :---

#### माचा १३०

भन्नपार्थ — [पास्त् ] जब तक [देदप्रधानेषु विषेतु ] देदप्रधान किंदि [बमस्य ] ममस्वको [ब स्प्रवति ] नहीं छोडता [कर्मनकीमकः व्यस्त ] दर्ष कर्मसे मितिन प्रारमा [धुनः धुनः ] पुनः धुनः [कन्यान् प्राप्तवः ] प्रस्य-सम्ब

टीका'—जो इस मारमाकी पौदगिषक प्राणोंकी सतानरूप प्रवृत्ति 🕻 🗯 सम्बद्धारहेतु घरीराविका ममत्वरूप उपरक्तत्व है जिसका मूल (निविक्त) सम्बद्धाराविक कर्म है।

आधार्ष — जम्म प्राणिकी परम्परा चसते रहनेका सन्तरंत कारण जनकि पुर्तसकर्मके निर्मित्तसे होनेवाला जीवका विकास परिणमन है। जबतक जीव दिस्कि विवयंकि समस्वक्ष विकास परिणमनको नहीं छोड़ता तब तक उसके निविच्ये पुन पुन पुर्तमकर्म बँचते रहते हैं भीर उससे पुन पुन प्रस्म ज्ञाणोंका जनकर्म होता रहता है।। १४० ॥

मब पौर्गलिक प्राणींकी सततिकी निवृत्तिका सन्तरङ्ग हेतु सबकाते हैं---

# जो इंदियादिविजई भवीय उवञ्चोगमण्पगं भादि । कम्मेहिं सो ण रंजदि किह तं पाणा ञ्रणुचरंति ॥१५१॥

य इन्द्रियादिविजयी भूत्वोपयोगमात्मकं ध्यायति । कर्मभिः स न रज्यते कथं तं प्राणा अनुचरन्ति ॥ १५१॥

पुद्रलप्राणसंततिनिष्टचेरन्तरङ्गो हेतुर्हि पौद्रलिककर्ममूलस्योपरक्तत्वस्याभावः। स तु समस्तेन्द्रियादिपरद्रव्यानुष्टचिवजियनो भृत्वा समस्तोपाश्रयानुष्टचिव्याष्ट्रचस्यस्फिटकमगोरिवा-

# गाथा १५१

अन्वयार्थः — [यः] जो [इन्द्रियादिविजयीभृत्वा] इन्द्रियादिका विजयी होकर [उपयोगं आत्मकं] उपयोगमात्र आत्माका [ध्यायित] ध्यान करता है, [सः] वह [कर्मभिः] कर्मोके द्वारा [न रज्यते] रिजत नहीं होता, [तं] उसे [प्राणाः] प्राण [क्यं] कैसे [अनुसर्णि अपुसरण कर सकते है ? (ग्रर्थात् उसके प्राणोका सम्बन्ध नहीं होता।)

टीका:—वास्तवमे पौद्गलिक प्राणोके सतितकी निवृत्तिका ग्रन्तरङ्ग हेतु पौद्गलिक कर्म जिसका कारण (-निमित्त) है ऐसी 'उपरक्तताका ग्रभाव है। ग्रीर वह ग्रभाव, जो जीव समस्त इन्द्रियादिक परद्रव्योके ग्रनुसार परिणतिका विजयी होकर, (ग्रनेक वर्णीवाले) ग्राश्रयानुसार सारी परिणतिसे व्यावृत्त (भिन्न २ जुदा) (पृथक् ग्रलग) हुये स्फटिक मणिकी भाँति, ग्रत्यन्त विशुद्ध उपयोगमात्र ग्रकेले ग्रात्मामे सुनिश्चलतया वसता है, उस (जीव) के होता है।

यहाँ यह तात्पर्य है कि—म्रात्माकी म्रत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके लिये व्यवहारजीवत्वके हेतुभूत पौद्गलिक प्राण इसप्रकार उच्छेद करने योग्य है।

भावार्थः जैसे अनेक रगयुक्त आश्रयभूत वस्तुके अनुसार जो (स्फटिक मणिका) अनेकरगी परिणमन है, उससे सर्वथा व्यावृत्त हुये स्फटिकमणिके उप-

१ उपरक्तता = विकृतपना, मिलनपना, रिजतपना, उपरागयुक्तपना, [ उपरागके अर्थके लिये गाया १२६ की फुटनोट देखो ]

२ आश्रय = जिसमें स्फटिकमिए रखा हो वह वस्तु।

स्यन्तविद्धात् वर्षोत्रमात्रवास्यातं प्रविच्छं केतवमधिकततः स्वतः । क्र्यंतः " ऽस्यन्तविमक्तित्वते व्यवदास्त्रीयस्यदेवनः द्वारव्यास्य वृद्धान्त्रीक्षण्याः ॥ १६६ ॥ १

स्ववर्णवित-

अत्यित्तिणिच्छिदस्स हि अत्यस्सत्यंतरिम संस्दो । अत्यो पञ्जाओ सो संठाणादिप्य मेदेहिं ॥ १५२ ॥

> नस्तित्वनिधितस्य धर्षस्यार्चान्तरे संयुषः । नर्षः पर्यायः स सस्यानादित्रमेदैः ॥ १४२ ॥

स्वतमनमृतस्वरंगास्तित्वविविद्यस्यैकस्वार्वस्य स्वक्रमनभूकस्वतानिकविविद्यस्य विविद्यस्यवया संगवितस्यसमोऽवोंऽनेकस्यास्यस्य वर्वावः । त व्यक्तमान्तिः रक्तताका भगाव है उसीप्रकार भनेकप्रकारके कर्म व इन्तियाविके समुवार के (मारमाका) भनेक प्रकारका विकारी परिलमन है, उससे सर्वेणा व्याप्त है प्रारमाक (ओ एक उपयोगमान मारमामें सुनिव्यत्वत्या वसता है उसके) क्रयस्य ताका भगाव होता है। उस भगावसे पौदगसिक प्राणीकी परम्परा भटक वाली है।

इसप्रकार पौदगलिक प्राणींका उच्छेद करने योग्य है ॥ १५१ ॥

श्रव फिर भी, श्रात्माकी श्रत्यन्त विमक्तता सिद्ध करनेके तिवे व्यवसार जीवरवकी हेतुभूत गतिविधिष्ट (वेव-मनुष्यावि ) पर्यायोंका स्वरूप कहते हैं:─

#### गामा १४९

अन्तपार्च — [ शरितलनिविदस्य वर्षस्य हि ] प्रस्तित्वसे निविच्छ वर्षे (इष्य)ना [ वर्षान्तरे संगृहः ] प्रन्य पर्पमें उत्पन्न [ वर्षः ] प्रमं ( नाव ) [ व वर्षायः ] वह पर्याय है [संस्थानादित्रमेदैः ] कि जो सस्थानादि वेर्षो विद्या होती है।

टीका'—स्वनकाजभूत स्वन्य-मस्तित्वके निष्यत एक मर्ब ( क्या )वर्ध स्वनकाजभूत स्वन्यमस्तित्वसे ही निष्यत प्रत्य मर्वने विश्विष्ट ( विश्व-विश्व ) वर्षके उत्पन्न होना हुमा मर्ब ( भाव ) मनेक क्षम्यात्मक पर्यात है सो वि वास्तव्ये, सेसे पुर्वत्वकी मन्य पुर्वत्वमं मन्य पुर्वत्वसायकपर्याव उत्पन्न होती हुई केली वासी पुद्गलान्तर इव जीवस्य पुद्गले संस्थानादिविशिष्टतया समुपजायमानः संभाव्यत एव । उपपन्नश्चै-वंविधः पर्यायः। अनेकद्रव्यसंयोगात्मत्वेन केवलजीवव्यतिरेकमात्रस्यैकद्रव्यपर्यायस्यास्विल-सस्यान्तरवभासनात् ॥ १५२॥

अय पर्यायन्यक्तीर्दर्शयति-

# णरणारयतिरियसुरा संठाणादीहिं श्रगणहा जादा । पज्जाया जीवाणं उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥ १५३॥

नरनारकतिर्यक् सुराः संस्थानादिभिरन्यथा जाताः। पर्याया जीवानासुद्यादिभिनीमकर्मणः॥ १५३॥

है उसीप्रकार जीवकी, पुद्गलमे संस्थानादिसे विशिष्टतया (संस्थान इत्यादिके भेद सहित) उत्पन्न होती हुई अनुभवमे अवश्य आती है। और ऐसी पर्याय योग्य घटित है, क्योंकि जो केवल जीवकी व्यतिरेकमात्र है ऐसी अस्खलित एक द्रव्य पर्याय ही अनेक द्रव्योंकी संयोगात्मकतया भीतर ज्ञात होती है।

भावार्थ:—यद्यपि प्रत्येक द्रव्यका स्वरूप-ग्रस्तित्व सदा ही भिन्न-भिन्न रहता है तथापि, जैसे पुद्गलकी ग्रन्य पुद्गलके सबधसे स्कथरूप पर्याय होती है उसीप्रकार जीवकी पुद्गलोंके सबधसे देवादिक पर्याय होती है। जीवकी ऐसी अनेक द्रव्यात्मक देवादिपर्याय अयुक्त नहीं है, क्योंकि भीतर देखने पर, ग्रनेक द्रव्योंका सयोग होने पर भी, जीव कही पुद्गलोंके साथ एकरूप पर्याय नहीं करता, परन्तु वहाँ भी मात्र जीवकी (पुद्गलपर्यायसे भिन्न) अस्खलित (अपनेसे च्युत न होनेवाली) एक द्रव्यपर्याय ही सदा प्रवर्तमान रहती है।। १५२।।

ग्रव पर्यायके भेद बतलाते हैं ---

# गाथा १५३

अन्वयार्थः—[नरनारकतिर्यक्सुरा:] मनुष्य, नारक, तियँच श्रीर देव, [नाम-कर्मणः उदयादिभिः] नामकर्मके उदयादिकके कारण [जीवानां पर्यायाः] जीवोकी पर्याये है,—[संस्थानादिभिः] जो कि सस्थानादिके द्वारा [अन्यथा जाताः] श्रन्य- श्रन्य प्रकारकी होती है।

, +

नारकस्तिर्यकृतुस्यो देव (वि किन्न वर्षांचा वीवाकस् । वे व्यक्षं कारणलेनानेक्द्रस्यसंगीगात्मकत्वात् कृष्टकाक्षराविषयांचा वालवेवतः वि संस्थानाविभिरन्यवेष भृता भवन्ति ॥ १५३॥

**मवात्मनोऽन्यद्रण्यसंश्लीर्जन्वेऽ**प्यर्वनिश्राव**द्यमस्तित्वं** 

त सन्भावणिवद दन्वसहावं तिहा समनसादं । जाणदि जो सवियप ण महदि सो समसदिवयन्हि क्ष

तं सद्भावनिवर्धं ह्रम्यस्वमार्वं त्रिया समाक्यातम् । सानाति यः सविकरणं न शकति सोऽन्यसम्बे ॥ १४४ ।।

यरकञ्च स्वसम्भग्न स्वरूपारितसम्बन्धिनावस्यान्यातः सः कहः हृष्यस्य स्वस्यः सङ्गावनिवद्दस्यादम्यस्यमावस्य । यवासी हृष्यस्यमावो हृष्यगुणपर्यायस्य स्विकृतसम्बन्धस्य

टीक्य — नारक तियंत्र मनुष्य और देव, — त्रीवॉकी पर्यायें हैं। वे कि कमरूप पुरालके विपाकके कारण प्रतेक द्रव्योंकी सयोगारमक हैं इसिके के तुपकी प्रति और प्रगार इत्यादि प्रतिनि पर्यायें पूरा और इसी इत्यादि प्राकारके स्वाप्त प्रतिनि के उत्तीप्रकार जीवनी नारकादि पर्यायें संस्थानाकि द्वारा प्रयान्य प्रकारकी होती हैं। १४३॥

प्रव प्राप्ताकी ग्रन्य द्रव्यक साथ समुक्तता होने पर भी धर्च किरवाकण प्रस्तित्वको स्व-पर विभागके हतके रूपमे समझाते हैं —

#### गाचा १४४

मन्त्रपार्थः—[य] जो जीव [त] उस (पूर्वोक्त) [स्तृत्रविकार्यं] प्रस्तित्व नित्पन्न [त्रिया मनारूपात] तीन प्रकारसे कवित, [सविकार्यं] पेवीवार्ते [द्रव्यस्वमाव] द्रव्यस्वमाववो [सानाति] जानता है [सं]वह [कन्य द्रव्ये] प्राय द्रव्यम् [न सुद्रपति] मोहवा प्राप्त नहीं होता।

शिक्का-—जा द्रय्यको निरिषत करनेवाला स्वलक्षणभूत स्वरूपमस्तित्व कृष्टी गया है वह वास्तवम द्रय्यका स्वमाव ही है क्योंकि द्रम्मका स्वभाव मस्तित्व

१ अब निरचायक - प्रस्तका निरचय करनेवाला; (प्रस्तका निरुप करनेका सावन जी स्वस्त्र भिनव है वह स्वपरका भर करन में सावनभूत है, इसपकार इस गावामें समभी हैं।)

च त्रितयीं विकल्पभृमिकामधिरूदः परिज्ञायमानः परद्रव्ये मोहमपोह्य स्वपरिवभागहेतुर्भवति ततः स्वरूपास्तित्वमेव स्वपरिवभागसिद्धये प्रतिपद्मवधार्यम् । तथाहि — यच्चेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं यश्चेतनाविशेपत्वलक्षणो गुणो यश्चेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्त्रयात्मकं, या पूर्वो- चरव्यतिरेकस्पर्शिना चेतनत्वेन स्थितियीवुत्तरपूर्वव्यतिरेकत्वेन चेतनस्योत्पादव्ययौ तत्त्रयात्मकं च स्वरूपास्तित्वं यस्य न स्वभावोऽहं स खल्वयमन्यः । यच्चाचेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं योऽचेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो योऽचेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्त्रयात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरेकस्पर्शिनाचेतनत्वेन स्थितियीवुत्तरपूर्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्त्रयात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरेकस्पर्शिनाचेतनत्वेन स्थितियीवुत्तरपूर्वव्यतिरेकत्वेनाचेतनस्योत्पादव्ययौ तत्त्रयात्मकं च स्वरूपान

निष्पन्न (ग्रस्तित्वका वना हुग्रा) है। द्रव्य-गुण-पर्यायरूपसे तथा ध्रीव्य-उत्पाद-व्ययरूपसे नियात्मक भेद भूमिकामे ग्रारूढ द्रव्यस्वभाव ज्ञात होता हुग्रा, परद्रव्यके प्रति मोहको दूर करके स्व-परके विभागका हेतु होता है, इसलिये स्वरूपग्रस्तित्व ही स्व-परके विभागकी सिद्धिके लिये पद पद पर ग्रवधारित करना (लक्ष्यमें लेना) चाहिये। वह इसप्रकार है—

(१) चेतनत्वका अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य (२) चेतनाविशेषत्व (चेतनाका विशेषपना) जिसका लक्षण है ऐसा गुण, और (३) चेतनत्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी पर्याय—यह त्रयात्मक (ऐसा स्वरूप—अस्तित्व), तथा (१) पूर्व और उत्तर व्यतिरेकको स्पर्श करनेवाले चेतनत्वरूपसे जो ध्रोव्य और (२-३) चेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय,—यह त्रयात्मक स्वरूप-अस्तित्व जिसका स्वभाव है ऐसा मै वास्तवमे यह अन्य हूँ, (अर्थात् मैं पुद्गलसे ये भिन्न रहा।) और (१) अचेतनत्वका अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य, (२) अचेतना विशेषत्व जिसका लक्षण है ऐसा गुण, और (३) अचेतनत्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी पर्याय,—यह त्रयात्मक (ऐसा स्वरूपअस्तितत्व) तथा (१) पूर्व और उत्तर व्यतिरेकको स्पर्श करनेवाले अचेतनत्वरूपसे जो ध्रोव्य और (२-३) अचेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय,—यह

१ त्रयात्मक = तीनस्त्ररूप, तीनके समृहस्वरूप (द्रव्यका स्वभाव द्रव्य, गुगा और पर्याय,—इसप्रकार तीन भेदोंवाला तथा ध्रौव्य, उत्पाद और व्यय,—ऐसे तीन भेदोंवाला है।)

२ पूर्व अर्थात् पहलेका, और उत्तर अर्थात् वादका। (चेतन पूर्व और उत्तरकी-दोनों पर्यायोंको स्पर्श करता है, इस अपेचासे धौव्य है, बादकी अर्थात् वर्तमान पर्यायकी अपेचासे उत्पाद है और पहलेकी पर्यायकी अपेचासे व्यय है।)

रितत्कम् यस्य तु स्वमावः प्रज्ञस्य त चन्चवमन्वः। मारिव 🖣 मामाः ।। १४४ ।।

> भवात्मनोऽत्यन्तविमकत्वाय *परव्रव्यस्वीगकार्<del>णस्यक्रमाङोज्य</del>वि* भपा उवसोगपा उवसोगो**राजदंतरां मनिदी** सो वि सुहो असुहो वा उवशोगो अपानी स्विद नारमा उपयोगारमा उपयोगी शानवर्षनं श्रानदाः।

सोऽवि असोऽअसो वा तवयोग महसनो भवति ।। १४४ ।।

त्रयात्मक स्वरूपप्रस्तित्व जिस पुर्वगलका स्वमाव है वह वास्तवमें ( मुम् है। (इसलिये) मुक्ते मोह नहीं है, स्वपरका विभाग है।

भाषार्थ:--- मनुष्य देव इत्यावि धनेकह्रव्यात्मक पूर्यायोमें भी जीवका स्वरूप भस्तित्व भौर प्रत्येक परमाणुका स्वरूपास्तित्व सर्वेचा भिन्न भिन्न है। सुक्ष्यक्री देसने पर वहाँ जीव भीर पुद्गलका स्वरूपास्तित्व ( धर्मात भपने अपने अस्मुकानी धौर घौम्य-उत्पाद-व्यम ) स्पष्टतया भिन्न जाना जा सकता है। स्वपरका भेद इरवैके लिये जीवको इस स्वरूपास्तित्वको पद पद पर लक्ष्यमें सेना योग्य है। यदा--( व्य जाननेमें माता हुवा ) चेतन द्रव्य-गुण-पर्याय भीर चेतन झौब्य-उत्पाद व्यय विचन स्वमाव है ऐसा मैं इस (पुरुगल) से मिन्न रहा ग्रीर यह ग्रमेतन ब्रम्य-मुख-नवीन तमा भनेतन झौल्य उत्पाद व्यय जिसका स्वभाव है ऐसा पूदगम मुक्की जिल 🐠 इसलिये मुक्ते परके प्रति मोह नहीं है स्ब-परका भेव है।। १४४ ॥

भव भारमाको भरयन्त विभक्त करनेके लिये परद्रव्यके समोगके कार्यका स्बरूप कहते हैं --

#### माचा १४४

मन्त्रपार्चः--[ मात्मा उपयोगात्मा ] भारमा उपयोगात्मक है [ उपयोगः] उपयोग [ ज्ञानक्वर्न मनिय ] ज्ञान-दशन कहा गया है [ अपि ] ग्रीर [ अल्बन्ध ] बारमाका [सः उपयोग ] वह उपयोग [श्वयः ब्रह्ममः वा ] सूम प्रवता मार्डव [वदिती होता है।

आत्मनो हि परद्रव्यसंयोगकारणमुपयोगिवशेषः उपयोगो हि तावदातमनः स्वभावश्चै-हन्यानुविधायिपरिणामत्वात् । स तु ज्ञानं दर्शनं च साकारिनराकारत्वेनोभयरूपत्वाच्चैतन्यस्य अथायमुपयोगो द्वेघा विशिष्यते शुद्धाशुद्धत्वेन । तत्र शुद्धो निरुपरागः, अशुद्धः सोपरागः । स तु विशुद्धिसंक्लेशरूपत्वेन द्वैविध्यादुपरागस्य द्विविधः शुभोऽशुमश्च ॥ १५५ ॥

अथात्र क उपयोगः परद्रव्यसंयोगकारणमित्यावेदयति —

उवञ्चोगो जिद हि सुहो पुरणां जीवस्स संचयं जादि । असुहो वा तध पावं तेसिमभावे ण चयमत्थि ॥ १५६ ॥

> उपयोगो यदि हि शुभः पुण्यं जीवस्य संचयं याति । अशुभो वा तथा पापं तयोरभावे न चयोऽस्ति ॥ १५६ ॥

टीका:—वास्तवमे ग्रात्माका परद्रव्यके सयोगका कारण 'उपयोगिविशेष है। प्रथम तो उपयोग वास्तवमे ग्रात्माका स्वभाव है, क्योंकि वह चैतन्यानुविधायी, (उपयोग चैतन्यका ग्रनुसरण करके होनेवाला) परिणाम है। ग्रीर वह ज्ञान तथा दर्शन है, क्योंकि चैतन्य 'साकार ग्रीर 'निराकार—उभयरूप है। ग्रब इस उपयोगके दो भेद हैं,—शुद्ध ग्रीर ग्रशुद्ध। उसमेसे शुद्ध निरुपराग (निर्विकार) है, ग्रीर ग्रशुद्ध सोपराग (सविकार) है। वह ग्रशुद्धोपयोग शुभ ग्रीर ग्रशुभ—दो प्रकारका है, क्योंकि उपराग विशुद्धिरूप ग्रीर सक्लेशरूप दो प्रकारका है। (ग्रर्थात् विकार मन्दकषायरूप ग्रीर तीव्रकषायरूपसे दो प्रकारका है।)

भावार्थः — ग्रात्मा उपयोगस्वरूप है। प्रथम तो उपयोगके दो भेद हैं — शुद्ध ग्रीर ग्रशुद्ध। ग्रीर फिर ग्रशुद्धोपयोगके दो भेद है, शुभ तथा श्रशुभ ॥१५५॥ श्रब यह कहते है कि इसमे कौनसा उपयोग परद्रव्यके संयोगका कारण है —

## गाथा १५६

अन्वयार्थः—[ उपयोगः ] उपयोग [ यदि हि ] यदि [ शुमः ] शुभ हो तो [ जीवस्य ] जीवके [ पुण्यं ] पुण्य [ संचयं याति ] सचयको प्राप्त होता है, [ तथा वा

१ जपयोगिवशेष = जपयोगका भेद, प्रकार या अमुक प्रकारका जपयोग । (अशुद्धोपयोग परद्रव्यके सयोगका कारण है, यह १४६ वीं गायामें कहेंगे।)

२ साकार=आकार या भेदयुक्त, सविकल्प, विशेष।

३. निराकार = आकार रहित, भेदरहित, निर्विकल्प, सामान्य।

उपयोगो दि बीयस्य स्त्रुस्यतंत्रीमकारणमञ्जूषः । स ह इसाञ्चासकेनोपाच्यैविष्यः । पुत्र्यपासकोनोपाच्यैविष्यस्य स्त्रुष्यस्य पति । यदा तु विविषस्यात्पस्याञ्चस्यामानः क्रियते तदा कस्युस्तानः सह प्रतरकारणस्य पत्रुस्यतंत्रोगस्य ॥ १४६ ॥

नव श्रमोपनोमस्तरूपं ब्रह्मपनति--

जो जाणादि जिर्णिदे पेच्छदि सिद्धे तहेव श्रमगारे १ १ जीवेसु साणुकपो उवशोगो सो सुहो तस्स ॥ १५७ ॥ यो बानावि विनेदान परवि विद्यास्त्वीयानामस्य ।

बीबेच सालुकम्य ठपयोमः स हमस्तरमः ।। १४०।।
बहुमः] और यदि मणुम हो तो [पापे ] पाप सचय होता है। [तथोः वच्ये ] क्य दोनोंके भ्रभावर्में [चवः नास्ति ] सचय नहीं होता ।

दीका:— जीवका परहत्यके समीगका कारण समुद्र उपयोज है। जीर क्ष्र विश्वदि तथा सक्सेशरूप उपरागके कारण शुभ भौर समुप्तरूपसे विविधताको सन्द्र होता हुएसा जो पुष्प भौर पापकपसे विविधताको प्राप्त होता है ऐसा को परहत्य उपयोग स्वाप्त कारण होता है। उपराग मन्द्रक्षायरूप भौर तीक्षणावस्त्र हो प्रधान मन्द्रक्षायरूप भौर तीक्षणावस्त्र है। उपराग मन्द्रक्षायरूप भौर तीक्षणावस्त्र है। प्रधान है। उपयोग भी शुभाशुभके नेवसे दो प्रकारका है। उपयोग प्रधान होता है भौर समुभोपनोण प्रधान परह्म्यके समोगका कारण होता है। किन्तु जब दोनों प्रकारके समुद्रोक्षणावस्त्र समाव किया जाता है तब वास्तवमें उपयोग सुद्र ही रहता है भौर वह वर्षक्षण स्वयोगका भक्तरण ही है। प्रधान शुद्रोपयोग परहम्यके सबोगका कारण हाती है। प्रधान शुद्रोपयोग परहम्यके सबोगका कारण ही है। प्रधान शुद्रोपयोग परहम्यके सबोगका कारण ही है।

मब गुभोपयोगका स्वस्य कहते हैं --

#### माबा १५७

मन्त्रपार्थ — [यः] यो [ त्रिनेन्द्रान् ] जिनेन्द्रांको [ स्ववादि ] व्यव्यादि है [ सिद्धान् त्रवेष मनावादान् ] सिद्धों तथा प्रनगारों ( प्राचार्य उत्तरपास, क्षेत्रपार्थी) की [ परवित ] सदा करता है [ त्रीवेषु सातुक्रमा ] ग्रीर श्रीविक प्रक्रि स्वकृतनाहुक है, [ तस्य ] उसके [ त ] यह [ सुम उपयोगः ] सुम उपयोगः है।

विशिष्टक्षयोपशमदशाविश्रान्तदर्शनचारित्रमोहनीयपुद्गलानुष्टित्तरत्वेन परिग्रहीत शोभ-नोपरागत्वात् परमभद्वारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वराईत्सिद्धसाधुश्रद्धाने समस्तभूतग्रामानुकम्पाचरणे च प्रवृत्तः ग्रुभ उपयोगः ॥ १४७॥

अथाशुभोपयोगस्वरूपं प्ररूपयति—

विसयकसाञ्चोगाढो दुस्सुदिदुचित्तदुटुगोट्टिजुदो । उग्गो उम्मग्गपरो उवञ्चोगो जस्स सो श्रस्तहो ॥ १५८॥

विषयकषायावगाढो दुःश्रुतिदुश्चित्तदृष्टगोष्टियुतः । उग्र उन्मार्गपर उपयोगो यस्य सोऽग्रुमः ॥ १५८ ॥

विशिष्टोदयद्शाविश्रान्तद्रश्नेनचारित्रमोहनीयपुद्गलानुवृत्तिपरत्वेन परिग्रहीताशोभनोपरा-

टीकाः—विशिष्ट क्षयोपशमदशामे रहनेवाले दर्शनमोहनीय ग्रीर चारित्र-मोहनीयरूप पुद्गलोके ग्रनुसार परिणितमे लगा होनेसे शुभ उपरागका ग्रहण करनेसे, जो (उपयोग) परमभट्टारक महादेवाधिदेव, परमेश्वर—ग्रहीत, सिद्धकी ग्रीर साधुकी श्रद्धा करनेमे तथा समस्त जीवसमूहकी ग्रनुकम्पाका ग्राचरण करनेमे प्रवृत्त है, वह शुभोपयोग है।। १५७।।

ग्रब ग्रशुभोपयोगका स्वरूप कहते है --

### गाथा १५८

अन्त्रयार्थः—[ यस्य उपयोगः ] जिसका उपयोग [ विषयकषायावगाहः ] विषय-कषायमे अवगाढ ( मग्न ) है, [ दुःश्रुतिदृश्चिचदृष्टगोष्टियुतः ] कुश्रुति, कुविचार भ्रीर कुसगितमे लगा हुआ है, [ उग्रः ] उग्र है तथा [ उन्मार्गपरः ] उन्मार्गमे लगा हुआ है, [ सः अग्रुभः ] उसका वह अग्रुभोपयोग है।

टीका:—विशिष्ट उदयदशामे रहनेवाले दर्शनमोहनीय ग्रौर चारित्रमोहनीय-रूप पुद्गलोके अनुसार परिणतिमे लगा होनेसे अशुभउपरागको ग्रहण करनेसे, जो (उपयोग) परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर-श्रह्त सिद्ध ग्रौर साधुको छोडकर

१ उपरागका अर्थ गाथा १२६ के टिप्पणमें देखें।

अव परव्रव्यस्यो<del>गकारणदिनावमध्यस्यति—</del>

असुहोवओगरहिदो सुहोवजुत्तो न अस्यद्रतिनर्नि होज्जं मज्मत्योऽहं णानप्यगमप्यग स्त्रम् ॥ १५६ १

महमोपपोगरहितः हतोस्तुको व वन्तरूपे ।

जनजन्मस्योद्धं हाजस्यकारण्यं व्यायामि ॥ १४९ ॥ यो दि जागार्थं सर्वस्थानंत्रीयकर्त्यस्योक्ष्यस्योद्धद्वः स्थायेनः स बहु कर्षः इत्रापित्रान्तरस्यान्याद्वापितन्त्रस्योतंत्र प्रकृति स दुनस्यसम्यः । स्टोस्कृतेस्वर्गेसम्बर्गे

मध्यस्थो मयामि । एवं वर्षवादं सरह्य्यालुइचिक्यस्थानसम् इवेक्यद्वेत व्यक्तियाः प्रत्य-उत्मागकी श्रद्धा करनेमें तथा विषय कथाय, कुश्चयन, कुविचार, कुश्च के उप्रताका ग्रायरण करनेमें प्रवृक्ष है, वह प्रशुमोपयोग है ॥ १४८ ॥

भव, परस्थाके समोगके कारण (भनुद्धोपमोत्र)के विमालका अध्याप्त बतसाते हैं:—

बाबा १४९

मन्दर्वार्थः—[मन्द हम्दे ] मन्य प्रत्यमें [मन्यस्वः]मध्यस्व [सन्द्री होता हुमा [मद्द्य] मैं [मद्भनेषयोत्तरवित ] मधुनोपयोग रहित होता हुमा, (त्या) [स्नोपपुक न ] धुनाप(योग )युक्त नहीं होता हुमा [स्नास्त्यस्य] सामास्त्रम्यः [स्नास्त्रकं ] भारमाको [ध्यापानि ] ध्यापानि है।

टीका'— यो यह (१४६ वीं गापामें) परतथ्यके संयोगके कारकक्य के क्यां नया समुद्रोपयोग है वह वास्तवमं मन्दनीत उदयदशामें रहनेवाले परस्थानुवार परिनितिके साथीन होनेस ही प्रयतित होना है किन्तु सन्य कारकते नहीं। इसकिये वह वे नमस्य परस्थामें मध्यस्य होजें। सौर इसप्रकार मध्यस्य होना हुसा वै पर-स्थानुमार परिचितके साथीन न होनेस सुन संवता समूम-समुद्रोपयोग से बुक्त होकर नाव स्वयस्थानुवार परिचितको बहुभ करनेसे विकासो सुद्रोपयोग सिद्ध हुसा है ऐते निर्मुक्तो भूत्या केवलस्वद्रव्यानुवृत्तिपरिग्रहात् प्रसिद्धशृद्धोपयोग उपयोगात्मनात्मन्येव नित्यं निश्वलमुपयुक्तस्तिष्टामि । एप मे परद्रव्यसंयोगकारणविनाशाभ्यासः ।। १५९ ॥

अथ शरीरादावि परद्रव्ये माध्यस्थं प्रकटयित-

णाणं देहो ए मणो ण चेव वाणी ण कारणं तेसिं। कत्ता ण ण कारियदा अणुमंता णेव कत्तीणं॥ १६०॥

नाहं देहो न मनो न चैव वाणी न कारणं तेपाम् । कर्ता न न कारियता अनुमन्ता नैव कर्तुणाम् ॥ १६० ॥

शरीरं च वाचं च मनश्र परद्रव्यत्वेनाहं प्रपद्ये, ततो न तेषु कश्चिद्पि मम पश्चपातोऽस्ति । सर्वत्राप्यद्दमत्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । तथाहि—न खल्वहं शरीरवाड्मनसां स्त्ररूपाधारभृतमचेतन-द्रव्यमस्मि, तानि खलु मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः स्त्ररूपं धारयन्ति । ततोऽहं शरीरवाङ्मनःपश्चपातमपास्यात्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । न च मे शरीरवाङ्मनःकारणाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु मां कारणमन्तरेणापि कारणवंति मवन्ति । ततोऽहं तत्कारणत्वपश्चपातमपास्यास्म्य-यमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु मां

उपयोगरूप निजस्वरूपके द्वारा भ्रात्मामे ही सदा निश्चलतया उपयुक्त रहता हूँ। यह मेरा परद्रव्यके सयोगके कारणके विनाशका भ्रभ्यास है।। १५६।।

ग्रव, शरीरादि परद्रव्यके प्रति भी मध्यस्थता प्रगट करते हैं --

### गाथा १६०

अन्वयार्थ:—[ अहं न देह: ] मै न देह हूँ, [ न मन: ] न मन हूँ, [ च एव ] ग्रीर [ न वाणी ] न वाणी हूँ, [ तेषां कारणं न ] उनका कारण नही हूँ [ कर्ता न ] कर्ता नही हूँ, [ कर्तियता न ] करानेवाला नही हूँ, [ कर्त्रणां अनुपन्ता न एव ] ( ग्रीर ) कर्ताका अनुमोदक नहीं हूँ।

टीका:—मैं शरीर, वाणी ग्रौर मनको परद्रव्यके रूपमे समभता हूँ, इसलिये मुभे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है। मैं उन सबके प्रति ग्रत्यन्त मध्यस्य हूँ। यथा —

वास्तवमे मै शरीर, वाणी श्रौर मनके स्वरूपका श्राघारभूत श्रचेतन द्रव्य नहीं हूँ मैं स्वरूपाधार (हुवे) विना भी वे वास्तवमे श्रपने स्वरूपको धारण करते हैं। इसलिये मैं शरीर, वाणी श्रौर मनका पक्षपात छोडकर श्रत्यन्त मध्यस्थ हूँ। कर्वारसन्तरेणापि क्रियमाणानि । क्वोऽर्धं न च मे स्वतन्त्रकरीरवाङ्गननक्षरकाचेतन द्रव्यवयोक्षकस्वनित, कानि व्यक् कक्षमन्तरेणापि क्रियमाणानि । क्वोऽर्धः स्वः । न च मे स्वतन्त्रकरीरवाङ्गननक्षरकाचेतन्त्रस्यासुवादस्वनित, कानि व्यक् क्षातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि व्योऽर्धः मध्यस्यः ॥ १६० ॥

> वव बरीरवाक्मवसं परस्थलं विश्वनोधि— ्देहो य मणो वाणी पोग्गलदव्वप्पग ति खिरिट्टा । पोग्गलदव्वं हि पुखो पिंहो परमाखदब्वाखं ॥ १६१ ॥

भीर मैं शरीर वाणी तथा मनका कारण स्रवेतन क्रव्य नहीं हूँ। मैं कारव (हुवे) विना भी वे वास्तवमें कारणवान् हैं। इसमिये उनके कारवालका प्रकार छोडकर यह मैं भ्रत्यन्त मध्यस्य हुँ।

ग्रीर में स्वतंत्र ऐसे शरीर वाणी तथा मनका कर्ता ग्रथेतन इस्व नहीं हैं मैं कर्ता (हुये) विना भी वे वास्तवमें किये जाते हैं। इसमिये उनके करृत्वका पक्षपात छोडकर यह मैं ग्रस्थन्त मध्यस्य हैं।

भीर मैं स्वतंत्र ऐसे धारीर वाणी तथा मनका कारक (कर्ता) को स्वेचन द्रव्य है उसका प्रयोजक नहीं हूँ। मैं कारक प्रयोजक विना भी ( सर्वाद मैं उनके कर्ताका प्रयोजक उनके करानेवासा हुये विना भी ) वे वास्तवमें किये वाले हैं। इसलिये यह मैं उनके कर्ताक प्रयोजकल्यका प्रथात छोडकर भ्रत्यन्त मध्यस्त हैं।

भौर मैं स्वतन्त्र ऐसे शरीर दाणी तथा मनका कारक **वो अवेतन इक्ट** है, उसका मनुमीदक नहीं हूँ। मैं कारक-मनुमीदक विमा भी (उनके क्टीका मनुमीदक हुये बिना भी) दे वास्तवर्मे किये जाते हैं। इसकिवे उनके क्टीकि मनुमीदकरूपका पक्षपात छोड़कर यह मैं भरयन्त मध्यस्व हैं।

भव शरीर, वाणी और मनका परद्रव्यत्व निविष्ठ करते हैं---

देहश्च मनो वाणी पुद्गलद्रव्यात्मका इति निर्दिष्टाः । पुद्गलद्रव्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुद्रव्याणाम् ॥ १६१ ॥

शरीरं च वाक् च मनश्च त्रीण्यपि परद्रव्यं पुद्गलद्रव्यात्मकत्वात् । पुद्गलद्रव्यत्वं तु तेषां पुद्गलद्रव्यत्वं तु तेषां पुद्गलद्रव्यस्वलक्षणभृतस्वरूपास्तित्वनिश्चितत्वात् । तथाविधपुद्गलद्रव्यं त्वनेकपरमाणुद्रव्याणा-मेकपिण्डपर्यायेण परिणामः । अनेकपरमाणुद्रव्यस्वलक्षणभृतस्वरूपास्तित्वानामनेकत्वेऽपि कथंचिदेकत्वेनावभासनात् ।। १६१ ॥

अथात्मनः परद्रव्यत्वाभावं परद्रव्यकर्तृत्वाभावं च साधयति—

णाहं पोग्गलमइश्रो ण ते मया पोग्गला कया पिंडं। तम्हा हि ए देहोऽहं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ १६२ ॥

नाहं पुद्रलमयो न ते मया पुद्रलाः कृताः पिण्डम् । तस्माद्धि न देहोऽहं कर्ता वा तस्य देहस्य ॥ १६२ ॥

### गाथा १६१

अन्वयार्थः—[देहः च मनः वाणी] देह, मन भ्रौर वाणी [ पुद्गल द्रव्यात्मकाः] पुद्गल द्रव्यात्मक [ इति निर्दिष्टाः ] है, ऐसा (वीतरागदेवने ) कहा है [ अपि पुनः ] भ्रौर [ पुद्गल द्रव्यं ] वे पुद्गल द्रव्य [ परमाणुद्रव्याणां पिण्डः ] परमाणुद्रव्योका पिण्ड है ।

टीका:—शरीर वाणी और मन तीनो ही परद्रव्य हैं, क्यों कि वे पुद्गल दृव्यात्मक हैं। उनके पुद्गलदृव्यत्व हैं, कि वे पुद्गल दृव्यके स्वलक्षणभूत स्वरूपास्ति-त्वमे निश्चित (रहे हुये) है। उस प्रकारका 'पुद्गलदृव्य ग्रनेक परमाणुदृव्योका एक पिण्ड पर्यायरूपसे परिणाम है, क्यों कि ग्रनेक परमाणुदृव्योके स्वलक्षणभूत स्वरूपा-स्तित्व ग्रनेक होने पर भी कथचित (स्निग्धत्व-रूक्षत्वकृत बध परिणामकी ग्रपेक्षासे एकत्वरूप ग्रवभासित होते है। १६१।

ग्रब ग्रात्माके परद्व्यत्वका ग्रभाव ग्रीर परद्व्यके कर्नु त्वका ग्रभाव सिद्ध करते हैं —

### गाथा १६२

अन्वयार्थः—[ अहं पुद्गलमयः न ] मैं पुद्गलमय नही हूँ, श्रीर [ ते पुद्गलाः ]

१. शरीरादिरूप

यदेक्त्यकाणनिर्वारितं पुरूतकारमकामध्याँकाक्मवोद्वैदं वर्धाः मस्म, ममाकुद्वकमयस्य पुरूतकारमकास्रीतलास्रीयाहः । व चानि वस्यः कर्यमयोजकारोण कर्मुतुमन्तुहारेण वा वरीतस्य कार्यक्रमस्यः

भात्।। १६२।।

रदेव

नव को परमाख्यस्थानां विश्ववर्शनवितिश्व विदेवनखरिकः

अपदेसी परमाण् पदेसमेत्तो य स्वयमसद्दो जो ।

णिको वा खुक्तो वा दुपदेसादित्तमणुद्दवदि ॥ १६३ विश्व नवदेवः परमाख्यः वदेवनावन स्वयमक्यो वा ।

स्वित्यो वा क्रमो वा द्विपदेशादित्यस्थ्यमवि ॥ १९३ ॥

वे पूद्गस [सपा] भेरे द्वारा [पिन्यं न इन्ताः] पिन्यस्य नहीं किये की [तस्मात् दि] इसिनये [नर्यं न देदः] मैं वेह नहीं हूँ [बा]तबा[तस्य कर्ता] उस देहका कर्तानहीं हूँ।

टीका:—प्रथम तो जो यह प्रकरणसे निर्कारित पृद्गलारमक सरीर क्रिंग्स्य है,—जिसके मीतर वाणी धौर मनका समावेश होजाता है -वह मैं नहीं कि मुक्त अपूद्गलारमकका पृद्गलारमक सरीरक्ष होनेमें विरोध है। धौर क्रिंग्स सुक्त अपूद्गलारमकका पृद्गलारमक सरीरक्ष होनेमें विरोध है। धौर क्रिंग्स उस (शरीर) के कारण द्वारा कर्ता द्वारा कर्ता के प्रयोधक द्वारा वा व्यक्ति अपूर्विक द्वारा करीरका कर्ता मैं नहीं हूं क्योंकि मैं धनेक परमाणु कृष्योंके प्रकरित्य पर्यायक्ष्य परिणामका अकर्ता हूँ (इसलिये) मेरे अनेक परमाणु कृष्योंके प्रकरित्य पर्यायक्ष्य परिणामारमक शरीरका कर्ता होनेमें सर्वधा जिरोध है।। १६२।।

भव इस संदेहको दूर करते हैं कि 'परमाणुदृब्योंकी पिष्क पर्याप्रक्ष परिणाल कसे होती है ? —

#### गाया १९३

अन्वर्गार्थः—[ वरमाश्व"] परमाम् [ व' अप्रदेशः] जो कि धप्रदेश है [प्रदेशमात्रः] प्रदेशमात्र है [ व'] घोर [स्वर्ग अक्ट्यः] स्वय प्रशस्य है, [स्वित्वा वा क्रमः वा] वह स्तिन्य प्रमणा क्या होता हुमा [ब्रिवदेशादित्वम् अञ्चलि ] विप्रदेशादित्वका मनुमण करता है। परमाणुर्हि द्वचादिप्रदेशानामभावादप्रदेशः, एकप्रदेशसद्भावात्प्रदेशमात्रः, स्वयमनेक-परमाणुद्रव्यात्मकशब्दपर्यायव्यक्तयसंभवादशब्दश्च । यतश्चतुःस्पर्शपश्चरसद्विगन्धपश्चवणीनामवि-रोधेन सद्भावात् स्निग्धो वा रूक्षो वा स्यात् । तत एव तस्य पिण्डपर्यायपरिणतिरूपा द्विप्रदेशा-दित्वानुभृतिः । अथैवं स्निग्धरूक्षत्वं पिण्डत्वसाधनम् ।। १६३ ॥

अथ कीहशं तिह्नगधरू अत्वं परमाणो रित्यावेदयति-

# एगुत्तरमेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च लुक्खतं । परिणामादो भणिदं जाव अणंतत्तमणुभवदि ॥ १६४ ॥

एकोत्तरसेकाद्यणोः स्निग्धत्वं वा रूक्षत्वम् । परिणामाद्भणितं यावदनन्तत्वमनुभवति ।। १६४ ॥

टीका:—वास्तवमे परमाणु द्विग्रादि (दो-तीन ग्रादि) प्रदेशोके ग्रभावके कारण ग्रप्रदेश है, एक प्रदेशके सद्भावके कारण प्रदेशमात्र है, ग्रीर स्वय ग्रनेक परमाणु द्व्यात्मक शब्दपर्यायकी प्रगटताका ग्रसभव होनेसे ग्रशब्द है। (वह परमाणु) ग्रविरोधपूर्वक चार स्पर्श, पाँच रस, दो गध ग्रीर पाँच वर्णोके सद्भावके कारण स्निग्ध ग्रथवा रूक्ष होता है, इसीलिये उसे पिण्ड पर्याय- परिणतिरूप द्विप्रदेशादित्वकी ग्रनुभूति होती है। इसप्रकार स्निग्धरूक्षत्व पिण्डत्वका कारण है।। १६३।।

श्रव यह बतलाते है कि परमाणुके वह स्निग्ध रूक्षत्व किसप्रकारका होता है —

### गाथा १६४

अन्तर्यार्थ:—[अणोः] परमाणुके [परिणामात्] परिणमनके कारण [एकादि] एक (ग्रविभागी प्रतिच्छेद) से लेकर [एकोत्तरं] एक-एक बढते हुये [यावत्] जब तक [अनन्तत्वम् अनुभवति] ग्रनन्तत्वको (ग्रनन्त ग्रविभागी प्रतिच्छेद-त्वको) प्राप्त हो, तब तक [स्निग्धत्वं वा रुक्षत्वं] स्निग्धत्व ग्रथवा रुक्षत्व होता है, ऐसा [भिणतम्] (जिनेन्द्देवने) कहा है।

१ एक परमागुकी दूसरे एक परमागुके साथ पिण्डरूप परिग्रित द्विप्रदेशित्वकी अनुभूति है, एक परमागुकी अन्य दो परमागुओंके साथ पिण्डरूप परिग्रित त्रिप्रदेशित्वका अनुभव है। इसप्रकार परमागु अन्य परमागुओंके साथ पिण्डरूप परिग्रिमित होनेपर अनेक प्रदेशित्वका अनुभव करता है।

२६० -- प्रस्पवद्धार --

परमानोर्डि वाबदस्ति दरिनामः वस्य दुपाचकादापित्कवैनित्रमं ि

न्यापि स्निम्बर्ल वा कमर्ल वा स्वति ॥ १६४ ॥

मवात्र कीदवारिस्तन्त्रकमत्वारित्तवत्विरतावेदवर्ति---

णिदा वा जुनसा वा अणुपरिचामा समा व विस्ता

समदो दुराधिगा जदि बज्मजन्ति हि

स्तित्था वा कस्ता वा नक्क्षपरिकामाः समा वा विषया वा । समतो इपविका यदि वश्यन्ते दि वादिपरिकामाः ॥ १६२ ॥

टीका:—प्रथम तो परमाणुके परिणाम होता है क्योंकि वह ( वस्तुका स्वभाव होनेसे उत्स्वित नहीं किया जासकता । और उस परिणाकके जो 'कादाचिक 'विचित्रता घारण करता है ऐसा एकसे केकर एक एक प्रमान भागन्त भविभागीप्रतिष्क्षेदों तक स्थाप्त होनेबाला स्निग्धस्य भववा क्यास्य पर्याक्र होता है क्योंकि परमाणु भनेक प्रकारके गुणोवासा है।

मार्बार्थ:—परमाणु परिजमन वाला है इसिमये उसके रिजमार करतल एक प्रविभागी प्रतिच्छेदसे लेकर प्रनन्त प्रविभागी प्रतिच्छेदों एक परावक्त को प्राप्त हाते हैं।

भव यह बतलाते हैं कि कसे स्निग्धत स्थात्वसे पिण्यता होती है ----गावा १६४

अन्त्रवार्थः — [अञ्चयरिकामाः] परमाणु-परिजाम [दिनवाः वा कमाः वी] स्थितमा हो या गटा हा [समा वा विषया वा]सम ( ग्रंखवाले ) हों वा विषय वीचे

१ बाराविश्व -किमी ममन हो एमाः वक्षिकः अस्ति

र विवित्रता → भनेकमकारता; विवित्रता; कनेकस्पता (विकल्पन और सम्बद्ध केंद्रा कारण विकल्पन और सम्बद्ध केंद्रा कारण विकल्पन अनेकस्पता—तरवस्ताः, तारवस्त्वाकारम् करवा है )।

३ विभी गुज़र्ने (अर्थान गुज़्धी वर्शवर्मे) अंतरकरता करतेका, क्वार्य के के कि हैं-(निर्मण) अंस होता है वमें वस गुज़्का (अर्थान गुज़्की वर्धवरण) व्यक्तिकर्मिक व जाता है (वक्तिमें गायके दुवनें और मानसे नैतने दुवनें अधिकर्माणे क्यार्थिकर्में अधिक होने हैं। भूतने रामनें और रामन सब्दें स्कुलके व्यक्तिकर्मी क्यार्थिक व्यक्ति

समतो द्वचिषकगुणाद्धि स्निग्धरूक्षत्वाद्वन्ध इत्युत्सर्गः, स्निग्धरूक्षद्वचिषकगुणत्वस्य हि परिणामकत्वेन वन्धसाधनत्वात् । न खन्वेकगुणात् स्निग्धरूक्षत्वाद्धन्ध इत्यपवादः एकगुण-स्निग्धरूक्षत्वस्य हि परिणम्यपरिणामकत्वाभावेन वन्धस्यासाधनत्वात् ।। १६५ ॥

अथ परमारातां पिण्डत्वस्य यथोदितहेतुत्वमवधारयति—

# णिद्धत्त ऐण दुगुणो चदुगुणिषद्धेण बंधमणुभवदि । जुक्खेण वा तिगुणिदो अणु बज्मदि पंचगुणजुत्तो ॥१६६॥

वाले ) हो [ यदि समतः द्वचिषकाः ] यदि समानसे दो अधिक अश वाले हो तो [ बच्यन्ते हि ] बधते है, [ आदि परिहीनाः ] जघन्याश वाले नही बधते ।

टीका:— समानसे दो गुण (ग्रश) ग्रधिक स्निग्धत्व या रूक्षत्व हो तो बध होता है, यह उत्सर्ग (सामान्य नियम) है, क्योकि स्निग्धत्व या रूक्षत्वकी द्विगुणाधिकताका होना परिणामक (परिणमन करानेवाला) है, इसलिये बधका कारण है।

यदि एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्व हो तो बध नही होता, यह ग्रपवाद है, क्योंकि एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्वके पिरिणम्य परिणामकताका ग्रभाव होनेसे बधके कारणत्वका ग्रभाव है।। १६५॥

ग्रब यह निश्चित करते है कि परमाणुग्रोके पिण्डत्वमे यथोक्त ( उपरोक्त ) हेतु है —

१ परिण्म्य = परिण्मन करने योग्य। [दश अश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अश रूचता वाले परमाणुके साथ बंधकर स्कध बननेपर, दश अश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अश रूचतारूप परिण्मित होजाता है, अथवा दश अश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अश स्निग्धतावाले परमाणुके साथ बंधकर स्कध वनने पर, दश अश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अश स्निग्धताव्य परिण्मित होजाता है, इसलिये कम अशवाला परमाणु परिण्म्य है और दो अधिक अशवाला परमाणु परिण्मिक हो। एक अश स्निग्धता या रूचता वाला परमाणु (सामान्य नियमानुसार) परिण्मक तो है ही नहीं, किन्तु जधन्यमावमें वर्तित होनेसे परिण्म्य भी नहीं है। इसप्रकार जधन्यभाव बंधका कारण नहीं है।]

२६२

स्तिम्बलेन हिगुणवर्गुणस्तिन्तेन क्यानुवारि । रूपेण वा त्रिगुणितोऽक्वरंग्यते रक्षतुष्युक्तः ॥ १९६

यबोश्तिहेतुक्रमेव परमाणूना पिण्डालमवधार्व स्तिन्धयोः द्वयो कत्तवोद्देयोः स्तिन्धक्रमयोर्ग सरमाण्योकन्यस्य विवेदेः । उन्हें हु

#### बाबा १६६

अन्यपार्वः—[स्तिग्वस्तेन द्विगुणः] स्तिग्वरूपसे दो प्रश्नवाता पर्वेक्ष्म [ चतुर्गृणस्तिग्वेन ] चार प्रश्न वाले स्तिग्व (प्रथमा क्क्षा) परमाणुके साथ [ क्ष्मुमविति ] वधका प्रतुमव करता (प्राप्त होता) है।[वा] प्रवचा [ क्ष्मुणितः अक्षुः] क्ष्मुक्ष्मसे तीन प्रश्नवाता परमाणु [ वंत्रगुण्युक्षः ] पांच प्रवचनित्र साथ प्रक्त होता हुधा [ वस्पते ] वस्ता है।

रीका:— यथोक्त हेतुसे ही परमाणुसंके पिष्डत्व होता है, वह निक्ष्ये करना चाहिये क्योंकि दो भीर चार गुणवाले तथा तीन भीर पौच शुववाले के स्निय्य परमाणुसंके भववा दो रूअ परमाणुसंके भववा दो स्निय्य-स्थापरमाणुसंके (-एक स्निय्य और एक रूअ परमाणुके) वशकी प्रसिद्धि है। कहा भी है कि —

"निद्धा निद्धेन वन्हति हुम्सा हुम्सा य बोग्मसा । निद्धानुम्मा य बन्हति ह्याहती य बोग्मसा ॥" "निद्धम्म गिद्धेन दुरादिएन हुम्सस्य हुम्सेन दुरादिएन ।

भिदस्स खुक्खेण इवेदि बंघो बहुण्यक्को दिसमे समे वा ॥" [ घम — पूद्गल 'रूपी' भीर 'भक्ष्मी' होते हैं। छनमेंसे स्निग्व पूर्ण

[ ग्रम — पुष्पत 'रूपी' भौर 'भारूपी' होते हैं। उनमेंसे स्निग्य प्रीपण स्निग्यके साथ वयते हैं रूस पुद्गम रूक्षके साथ क्षते हैं। स्मिग्य भीर रूख भी वंधते हैं।

१ किसी एक परमासुकी अभेकासे विसारश्यातिका समान अंशोवाला बूसरा परवाद कर्मी क्वाता है, और रोग सम परमासु करकी अभेकासे (कहनी) करताते हैं। जैसे-पांच लंग विस्ताता है, और रोग सम परमासु करकी अभेकासे (कहनी) के भीर रोग सब परमासु करके जिल्ले (कहनी) हैं। इसका वर्ण वर हुआ कि—विसारश्यातिके समान अंशवाले परमासु वरसर (कहनी) हैं। इसका वर्ण वर हुआ कि—विसारश्यातिके समान अंशवाले परमासु वरसर (कहनी) हैं।

णिद्धेण बन्झंति जुक्ला जुक्ला य पोग्गला । णिद्धजुक्ला य बन्झंति रूत्रारूवी य पोग्गला ॥" "णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएण जुक्लस्स जुक्लेण दुराहिएण । णिद्धस्स जुक्लेण हवेदि बंधो जहण्णवज्ञे विसमे समे वा ॥" ॥ १६६॥

वयात्मनः पुद्गलिपण्डकर्तृत्वाभावमवधारयति—

# दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा बादरा ससंठाणा । पुढविजलतेउवाऊ सगपरिणामेहिं जायंते ॥१६७॥

जघन्यके अतिरिक्त सम अशवाला हो, या विषम अशवाला हो, स्निग्धका दो अधिक अशवाले स्निग्ध परमाणुके साथ, रूक्षका दो अधिक अशवाले रूक्ष परमाणुके साथ, श्रीर स्निग्धका (दो अधिक अशवाले) रूक्ष परमाणुके साथ बध होता है।]

भावार्थः—दो अशोसे लेकर अनन्त अश स्निग्धता या रूक्षतावाला परमाणु उससे दो अधिक अश स्निग्धता या रूक्षतावाले परमाणुके साथ बधकर स्कध बनता है। जैसे — २ अश स्निग्धतावाला परमाणु ४ अश स्निग्धतावाले परमाणुके साथ बधता है, ६१ अश स्निग्धतावाला परमाणु ६३ अश रूक्षतावाले परमाणुके साथ बधता है, ५३३ अश रूक्षतावाला परमाणु ५३५ अश रूक्षतावाले परमाणुके साथ बधता है, ७००६ अश रूक्षतावाला परमाणु ७००० अश स्निग्धतावाले परमाणुके साथ बधता है। इन उदाहरणोके अनुसार दो से लेकर अनन्त (अविभागीप्रतिच्छेदो) अशो तक समभ लेना चाहिये।

मात्र एक ग्र शवाले परमाणुमे जघन्य भावके कारण बधकी योग्यता नहीं है, इसलिये एक ग्र शवाला स्निग्ध या रूक्ष परमाणु तीन ग्र शवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ भी नहीं बधता।

इसप्रकार, (एक अ शवालेके अतिरिक्त) दो परमाणुओके बीच यदि दो अ शोका अन्तर हो तब ही वे बधते हैं, दो से अधिक या कम अ शोका अन्तर हो तो बध नहीं होता। जैसे — पाँच अ श स्निग्धता या रूक्षतावाला परमाणु सात अ शोवाले परमाणुके साथ बधता है, परन्तु पाँच अ शोवाला परमाणु आठ या छह अ शोवाले (अथवा पाँच अ शोवाले) परमाणुके साथ नहीं बधता।। १६६।।

अब, आत्माके, पुद्गलोके पिण्डके कर्तृ त्वका अभाव निश्चित करते हैं.—

### हिमदेशाद्वा स्कन्माः हामा वा सहराः प्रविशीकसमेत्रीयाववः स्वकतिकामैग्रीयन्ते ॥ १६४४

य्वमधी सञ्चयायमाना द्विष्येशस्या स्वान्ता स्वीन्यविदेशा विविद्याकरभारणयकिषयानुपूरीयविषित्रसंस्थानाः स्वनी स्याविर्माविरीमावस्यकिषयमासस्य प्रक्रियप्तेशोवाक्यः स्ववरिणावैरेव येते द्वयञ्चकातनन्तानस्यपुत्रसमां न विष्यकर्ता दुवनोऽस्ति ॥ १६० ॥

> मबासम्बः पुरुषस्थिनोत्तरामसमम्बासमध्यः स्रोगाढगाढणिचिदो पुग्गलकायेहिं सञ्बदो लोगो । सुहुमेहिं चादरेहि य अप्याओगोहिं जोगोहिं ॥ १६८ ॥

> > मामा १६७

सन्दर्शा — [हप्रदेशाद्यः स्वंधाः ] द्विप्रदेशादिक ( वो से केकर सम्ववस्ति वाले ) स्कच [स्रस्माः वा बादराः ] जो कि सुरुग स्ववता वावर होते हैं विक्रियात्याः ] सस्यानां (साकारों ) सहित होते हैं वे [प्रविश्वकारियोक्या पृथ्वी, बाल तेज सीर वायुक्य [स्वकपरिवासीः बावन्ते ] सपने परिवासिस होते हैं !

टीका—इस (पूर्वोक्त) प्रकारसे यह उत्पन्न होनेवाके विश्वकारिक स्कम—विनने विधिष्ट प्रवगाहनकी शक्तिके वस सुक्तता धीर स्वृत्ताकन के प्रमुख किये हैं, धीर जिनने विधिष्ट प्राकार वारण करनेकी सक्तिके वस होकर विविच्न सस्थान प्रहण किये हैं वे—प्रपनी योग्यतानुसार 'स्पर्वाविचनुष्कके प्राविचनि और तिरोभावकी स्वशक्तिके वस होकर पृथ्वी जल प्रनिन धौर वावुक्य वर्षे परिचारों ही होते हैं। इससे निष्यत होता है कि द्वि-प्रणुकावि प्रमन्तानना पुष्कचनिक्य विश्वकर्षी प्रास्था नहीं है। इससे निष्यत होता है कि द्वि-प्रणुकावि प्रमन्तानना पुष्कचनिक्य विश्वकर्षी प्रास्था नहीं है। इससे निष्यकर्षी प्रास्था नहीं है। इससे निष्यकर्षी प्रास्था नहीं है।

बाब मह निविधत करते हैं कि बाहमा पुरुगलपिण्डका सानेवासा नहीं ै —

१ राजोरिष्युण्ड — सर्रे, रस, गंव और वर्षे । ( शर्जोरिकी मगदवा और कममदवा अर्जनी अपि है । )

अवगाढगाढनिचितः पुद्गलकायैः सर्वतो लोकः। सुक्षमैर्वादरैवाप्रायोग्यैयोग्यैः॥ १६८॥

यतो हि स्रक्ष्मत्वपरिणतैर्वादरपरिणतैश्रानितस्रक्षमत्वस्थूलत्वात् कर्मत्वपरिणमनशक्तियो-गिभिरतिस्रक्ष्मस्थूलतया तदयोगिभिश्रावगाहिविशिष्टत्वेन परस्परमग्राधमानैः स्वयमेव सर्वत एव पुद्गलकायैर्गाढं निचितो लोकः । ततोऽवधार्यते न पुद्गलिपडानामानेता पुरुपोऽस्ति ॥ १६८ ॥ अथात्मनः पुद्गलिपडानां कर्मत्वकर्तृत्वाभावमवधारयति—

> कम्मत्तणपाञ्चोग्गा खंधा जीवस्स परिणइं पपा। गच्छति कम्मभावं ए हि ते जीवेण परिएमिदा ॥ १६९॥

कर्मत्वप्रायोग्याः स्कन्धा जीवस्य परिणतिं प्राप्य । गच्छन्ति कर्ममावं न हि ते जीवेन परिणमिताः ॥ १६९ ॥

### गाथा १६८

अन्वयार्थः—[लोकः] लोक [सर्वतः] सर्वत [स्रक्ष्मैः वादरैः] सूक्ष्म तथा वादर [च] ग्रीर [अप्रायोग्यैः योग्यैः] कर्मत्वके ग्रयोग्य तथा योग्य [पुद्गलकायैः] पुद्गल स्कधोके द्वारा [अवगाहगाहिनिचितः] (विशिष्ट प्रकारसे) ग्रवगाहित होकर गाह (-धनिष्ट) भरा हुग्रा है।

टीका:—सूक्ष्मतया परिणत तथा बादररूप परिणत, श्रतिसूक्ष्म श्रथवा श्रति-स्थूल न होनेसे कर्मरूप परिणत होनेकी शक्तिवाले, तथा श्रति सूक्ष्म श्रथवा श्रति स्थूल होनेसे कर्मरूप परिणत होनेकी शक्तिसे रहित—पुद्गल स्कधोके द्वारा, श्रवगाहकी विशिष्टताके कारण परस्पर बाधक हुये विना स्वयमेव सर्वत लोक गाढ भरा हुग्रा है। इससे निश्चित होता है कि पुद्गलिपण्डोका लानेवाला श्रात्मा नही है।

भावार्थ:—इस लोकमे सर्वत्र जीव है ग्रीर कर्मबघके योग्य पुद्गल वर्गणा भी सर्वत्र है। जीवके जैसे परिणाम होते हैं उसीप्रकारका कर्मबघ होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रात्मा किसी बाहरके स्थानसे कर्मयोग्य पुद्गल लाकर बघ करता है।। १६८।।

अब यह निश्चित करते है कि आत्मा पुद्गलिपण्डोको कर्मरूप नही करता —

गाथा १६९

अन्वयार्थः-[ कर्मत्वप्रायोग्याः स्कंघाः ] कर्मत्वके योग्य स्कथ [ जीवस्यपरिणितं

यतो हि तुम्पवेत्रास्यादवीक्यरिणानमात्रे न मन्तरेणापि कर्मस्वरिणमनवश्वियोगियः वृत्यवस्यन्ताः स्वयतेन ततोऽन्यार्यते न पुरुषस्यन्तानां कर्मस्वकते वृत्योऽस्ति ॥ १९९ ॥

वपायते न पुरुषक्षित्रकालां कमत्त्वकता पुरुषाऽभरतः ॥ १९९ ॥ -- सवारमनः कमत्त्वपरिचतपुरुगस्त्रच्यारमक्करीरकर्तत्वास्ववनववारववि---१०

ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पुषो वि जीवस्स । संजायंते देहा देहंतरसंकमं पप्पा ॥ १७० ॥ वे वे कर्मलकाः प्रत्रक्षमाः उत्तरि वीवस्य ।

संवायनते देश देशन्तरसंकर्म प्राप्य ।। १७० ।।
प्राप्य ] जीवकी परिणतिको प्राप्त करके [कर्ममाव सम्बन्ति ] कर्मभावको प्राप्य है
है. जि कि ते बोवेन परिणमिताः | जीव उनको परिणमाता नहीं है ।

टीका — कर्मक्प परिणमित होनेकी शक्तिवासे पुष्तम स्कंप, तुस्य ( सक्य ) क्षेत्रावनाह जीवके परिणाममात्रका — वो कि बहिरत साधन है, उसका — क्रिक्त जीव उनको परिणामने वाला नहीं होने पर मी, स्वयमेव कर्ममावके परिणाम होते हैं। इससे निश्चित होता है कि पुष्ति पिण्डोंको कर्मक्प करनेवाला क्रिक्त नहीं है।

मावार्ष'—समान क्षेत्रमें रहतेवाले जीवके विकारी परिवासको निविक्यां<sup>व</sup> करके कामणवर्गणायें स्वयमेव भागनी मन्तरगणकिसे ज्ञानावर**नावि कर्मकप वरिवास्त्र** होजाती हैं. जीव उन्हें कमकप परिणमित नहीं करता ॥ १६३ ॥

धवं धारमाकं कमरूप परिणत पुर्वमसद्भ्यारमक खरीरके क्षृत्वका वर्वम निविषय करते हैं (भयात् यह निविषत करते हैं कि कर्मक्षपरिणतपुर्वका व्यवस्था सरीरका कर्ता धारमा महीं है ) —

याचा १७०

अन्तवार्थ —[ कर्मत्ववताः ] कर्मक्य परिशत [ ते ते ] वे वे [ द्वारक्तकः ] पूर्वत पिष्य [ देशक्य संवर्ध शत्य ] देहालारक्य परिवर्तमको आन्य करके [क्राः वर्षी पुत्र पुत्र [ बीक्स्य ] जीवके [ देशा ] शरीर [ संवायनो ] होते हैं। ये ये नामामी यस्य जीवस्य परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य पुद्गलकायाः स्वयमेव कर्म-त्वेन परिणमन्ति, अथ ते ते तस्य जीवस्यानादिसंतानप्रवृत्तिशरीरान्तरसंक्रान्तिमाश्रित्य स्वयमेव च शरीराणि जायन्ते । अतोऽवधार्यते न कर्मत्वपरिणतपुद्गलद्रच्यात्मकशरीरकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥ १७० ॥

अथात्मनः शरीरत्वाभावमवधारयति-

ञ्चोरालिञ्चो य देहो देहो वेजिवञ्चो य तेजइञ्चो । ञ्चाहारय कम्मइञ्चो पुग्गलदव्वप्पगा सब्वे ॥ १७१ ॥

> औदारिकश्च देहो देहो वैक्रियिकश्च तैजसः। आहारकः कार्मणः पुद्गलद्रन्यात्मकाः सर्वे ॥ १७१॥

यतो ह्यौदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि सर्वाण्यपि पुद्गलद्रव्यात्मकानि । ततोऽवधार्यते न शरीरं पुरुषोऽस्ति ।। १७१ ।।

टीका:—जिस जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो जो यह पुद्गल पिण्ड स्वयमेव कर्मरूप परिणत होते है, वे जीवके अनादिसतितरूप प्रवर्तमान देहान्तर (भवातर) रूप परिवर्तनका आश्रय लेकर (वे वे पुद्गलपिण्ड) स्वयमेव शरीर (शरीररूप, शरीरके होनेमे निमित्तरूप) बनते है। इससे निश्चित होता है कि कर्मरूप परिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शरीरका कर्ता आत्मा नहीं है।

भावार्थः जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो पुद्गल स्वयमेव कर्मरूप परिणत होते हैं। वे पुद्गल ही अन्य भवमे शरीरके बननेमे निमित्तभूत होते हैं, भ्रीर नोकर्मपुद्गल स्वयमेव शरीररूप परिणमित होते है इसलिये शरीरका कर्ता आतमा नहीं है। १७०॥

, अब आत्माके शरीरत्वका श्रभाव निश्चित करते है ---

## गाथा १७१

अन्वयार्थः—[औदारिकः च देहः] श्रीदारिक शरीर, [वैक्रियिकः देहः] वैक्रियिक शरीर, [तेजसः] तेजस शरीर, [आहारकः] श्राहारक शरीर [च] श्रीर [कार्मणः] कार्मण शरीर—[सर्वे] सब [पुद्गलद्रव्यात्मकाः] पुद्गलद्रव्यात्मक है त

टीका: -- ग्रोदारिक, वैक्रियिक, ग्राहारक, तेजस ग्रीर कार्मण-सभी शरीर पुद्गलद्रव्यात्मक हैं। इससे निश्चित होता है कि ग्रात्मा शरीर नही है।। १७१।।

केद पति---

Pic

मरसमरूवमगंधं भव्यतं वेदवायुवससः । जाग मर्लिगगगहर्गं जीवमनिदिद्वसंत्रवं ॥ १७ मरहमक्रमनव्यमञ्जलकं वेकस्थायनकदः।

क्रनीकरिक्रप्रदर्ण बीचमनिर्विष्टर्गरकाव ।। १७२ ॥

भारतनो दि रसक्तमन्दशुणामादारकारतारतर्वशुणम्यवयमादारकारकार व्यवस्थिति । भारतकारताच्या तन्सुवादिक्षश्चरादारादर्वसंस्थानामादारकारताच्यु क्वाप्रणानिकारकार रस्तामकारत्ममन्द्रत्माम्यकारात्मकार्त्वमकिङ्गाद्वास्यसंस्थानत् चारित । तन्स्यासम्बद्धाः बीक्ष्रस्यविभागसायनं ह्र चेठनागुणस्यारित । तदेव च तस्य स्वयोकारणसामानिकारकः स्

तब फिर जीवका, खरीरादि सर्वपरङ्ख्यों से विभागका साधनभूत, असंस्करण स्वाहे, सो कहते हैं  $\longrightarrow$ 

#### नावा १७२

अन्वपार्धः—[ श्रीवस् ] जीवको [ अरसस् ] रसरहित [ अरुप्स् ] रूप रहित [ क्ष्मीपस् ] गन्यरहित [ क्ष्मफस् ] धन्यकः [ क्षेत्रगानुक्स् ] केतगानुक्युकः [ अरुप्स् ] शब्दरहित, [ असिनब्रक्षम् ] लिंग द्वारा स्रहण न होने योखा, जीर [ अनिर्दिहसस्थानस् ] असका कोई सस्थान नहीं कहा गया है ऐसा [ बानीके ] जानी ।

टीका'—धारमा (१) रसगुणके धमावरूप स्वभाववाला होनेसे (१) व्यगुणके धमावरूप स्वभाववाला होनेसे (३) गयगुणके धमावरूप स्वभाववाला होनेसे (३) गयगुणके धमावरूप स्वभाववाला होनेसे (४) स्वध्यप्रश्चिक धवावक्य स्वभाववाला होनेसे (४) स्वध्यप्रश्चिक धवावक्य स्वभाववाला होनेसे तथा (६) इन सबने कारण (धर्मात् रस रूप-पव इस्वाविक धमावरूप स्वभावके कारण) सिंगके द्वारा प्रधाहा होनेसे धौर (७) सर्व सस्वाविक धमावरूप स्वभाववाला होनेसे धारमाको पुर्वगलद्वस्यसे विभागका साधनभूत (१) धमावरूप (२) धनपरव (२) धनपरव (२) धनपरव (५) धमावरूप (६) धनपरव (३) धमावरूप (६) धमावरूप (६) धमावरूप (७) धमावरूप (७) धमावरूप (६) धमावरूप (७) धमावरूप (६) धमावरूप (७) धमावरूप (

लक्षणतां विश्राणं शेपद्रव्यान्तरिवभागं साधयित । अलिङ्गप्राद्य इति वक्तव्ये यदलिङ्गग्रहणिमत्युक्तं तद्वहुतरार्थप्रतिपचये । तथाहि (१) न लिंगेरिन्द्रियग्रीहकतामापन्नस्य ग्रहणं यस्येत्यतीन्द्रियज्ञानमयत्वस्य प्रतिपित्तः । (२) न लिंगेरिन्द्रियग्रीह्यतामापन्नस्य ग्रहणं यस्येतीन्द्रियप्रत्यक्षाविपयत्वस्य । (३) न लिंगादिन्द्रियगम्याद्धूमादग्नेरिय ग्रहणं यस्येतीन्द्रियप्रत्यक्षपूर्वकानुमानाविपयत्वस्य । (४) न लिंगादेव परेः ग्रहणं यस्येत्यनुमेयमात्रत्वाभावस्य । (५) न लिंगादेव परेषां ग्रहणं
यस्येत्यनुमातृमात्रत्वाभावस्य । (६) न लिंगात्स्वभावेन ग्रहणं यरयेति प्रत्यक्षज्ञातृत्वस्य । (७) न
लिंगेनोपयोगाख्यलक्षणेन ग्रहणं श्रेयार्थालम्वनं यस्येति वहिरर्थालम्बन्ज्ञानाभावस्य । (८) न

होनेसे स्वलक्षणत्वको घारण करता हुम्रा, म्रात्माका शेष म्रन्य द्रव्योसे विभाग (भेद) सिद्ध करता है।

जहाँ 'ग्रिलिंगग्राह्य' कहना है वहाँ जो 'ग्रिलिंगग्रहण' कहा है, वह बहुतसे ग्रयोंकी प्रतिपत्ति (प्राप्ति, प्रतिपादन ) करनेके लिये है। वह इसप्रकार है — (१) ग्राहक (ज्ञायक), जिसके लिगोके द्वारा ग्रर्थात् इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण (जानना) नही होता वह ग्रलिंगग्रहण है, इसप्रकार 'ग्रात्मा ग्रतीन्द्रियज्ञानमय है' इस श्रर्थकी प्राप्ति होती है। (२) ग्राह्म (ज्ञेय), जिसका लिगोके द्वारा ग्रर्थात् इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण (जानना) नहीं होता वह अलिंगग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा इन्द्रियप्रत्यक्षका विषय नहीं हैं इस अर्थकी प्राप्ति होती है। (३) जैसे धुयेसे अग्निका ग्रहण (ज्ञान) होता है, उसीप्रकार लिंग द्वारा, अर्थात् इन्द्रियगम्य ( इन्द्रियोसे जानने योग्य चिह्न ) द्वारा जिसका ग्रहण नही होता वह अलिंगग्रहण है। इसप्रकार 'त्रात्मा इन्द्रियप्रत्यक्ष-पूर्वक अनुमानका विषय नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (४) दूसरोके द्वारा— मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नही होता वह अलिगग्रहण है, इसप्रकार 'आत्मा अनुमेय मात्र (केवल अनुमानसे ही ज्ञात होने योग्य ) नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (५) जिसके लिंगसे ही परका ग्रहण नहीं होता वह श्रिलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'ग्रात्मा अनुमाता मात्र (केवल अनुमान करनेवाला ही ) नहीं है, ऐसे ग्रर्थंकी प्राप्ति होती है। (६) जिसके लिगके द्वारा नहीं किन्तु स्वभावके द्वारा ग्रहण होता है वह भ्रलिंगग्रहण है, इसप्रकार 'ग्रात्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है' ऐसे भ्रर्थकी प्राप्ति होती है। (७) जिसके लिंग द्वारा अर्थात् उपयोगनामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है ग्रर्थात् ज्ञेय पदार्थींका ग्रालम्बन नहीं है, वह ग्रालिंगग्रहण है, इसप्रकार 'म्रात्माके बाह्य पदार्थोका म्रालम्बनवाला ज्ञान नहीं है', ऐसे मर्थकी प्राप्ति होती है।

हिंगस्योगयोगाक्यसम्भवः इष्ट्रणं स्वयंग्रहरणं वस्तेरसम्बद्धार्यम्बद्धस्यः । ,
प्रयोगाक्यसम्भवः इष्ट्रणं वरेण इर्रणं वस्तेरमाहार्यक्षास्यः । (१९) व विकारपर्यम्भवः
समये प्रदणं प्रयोगस्यमे परवेति इक्ष्रोणयोगस्यम्बद्धस्य । (१९) व विकारपर्यमे वर्षेण्यः
प्रदणं गौद्रसिककर्मोदानं परवेति इष्ट्रपकर्मासंप्रकारकः । (१९) व विकारपन्ये वर्षेण्यः
प्रदणं वीवस्य वारणं वस्तेति विववीगमोक्त्याम्बद्धः । (१९) व विकारपन्ये वर्षेण्यः
प्रदणं वीवस्य वारणं वस्तेति इक्षर्ववानुविवानियामवस्य । (१४) व विकारपन्ये वर्षेण

<sup>(</sup> म) जो सिंगको अर्थात् उपयोग नामक सक्षमको ग्रहम नहीं करता अर्थाद् राज्ये ( कहीं बाहरखे ) नहीं लाता सो असिंगग्रहम है इसप्रकार 'आस्मा को क्यूंसि नहीं लागा जाता ऐसे ज्ञानवाला है' ऐसे अर्थकी प्राप्त होती है।

<sup>(</sup>१) सिगका ग्रमीत् उपयोगनामक सक्षणका ग्रहण ग्रमीत् परसे इरण नहीं हो सकता, सो मिंग ग्रहण है इसप्रकार 'भारमाका ज्ञान हरण नहीं किया वा वच्छा', ऐसे भ्रमकी प्राप्त होती है।

<sup>(</sup>१०) जिसे लिंगमें प्रयांत् उपयोगनामक लक्षणमें ग्रहण प्रकार सुर्वकी काँकि उपराग (मिननता विकार) नहीं है वह प्रालिगग्रहण है इसप्रकार 'धारण खुद्रोपयोग स्वमाधी है' ऐसे प्रयंकी प्राप्ति होती है। (११) लिंब द्वारा धनाँचे उपयोगनामक सक्षण द्वारा ग्रहण प्रयांत् पौद्गानिक कमका ग्रहण विसके नहीं है वह प्राणिगग्रहण है इसप्रकार 'धारमा स्थ्यकमंत्री प्रसमुक्त (प्रयवक) है' देव धर्मकी प्राप्ति होती है। (१२) जिसे लिंगोंके द्वारा प्रवांत् इतियोंके द्वारा प्रवांत प्रतांग नहीं है सो प्रतिगग्रहण है इसप्रकार 'धारमा विवयोंका उपयोग नहीं है सो प्रतिगग्रहण है इसप्रकार 'धारमा विवयोंका उपयोग्ता नहीं है ऐसे ध्रमकी प्राप्ति होती है। (१३) लिंग द्वारा प्रवांत् मन क्ष्यका इत्तियादि सक्षणके द्वारा ग्रहण प्रमांत् वीवरको घारण कर रक्ता विसके नहीं है वह ध्रमिनग्रहण है इसप्रकार 'धारमा ग्रुक ग्रीर रजके श्रनुसार होनेवामा नहीं है' ऐसे धर्मकी प्राप्ति होती है। (१४) सिंगका ग्रमांत् मेहनाकार (पुरुपादिकी इत्तिमका

व्याप्तिर्यस्वेति कुहुकप्रसिद्धसाधनाकारलोकव्याप्तित्वाभावस्य । (१६) न लिंगानां स्त्रीपुत्रपुंसक-वेदानां ग्रहणं यस्येति स्त्रीपुत्रपुंसकद्रव्यभावाभावस्य । (१७) न लिंगानां धर्मध्वजानां क्रहणं यस्येति विहरङ्गयतिलिंगाभावस्य । (१८) न लिंगं गुणो ग्रहणमर्थाववोधो यस्येति गुण-विशेषानालीढशुद्धद्रव्यत्वस्य । (१९) न लिंगं पर्यायो ग्रहणमर्थाववोधिवशेषो यस्येति पर्यायिवशेषानालीढशुद्धद्रव्यत्वस्य । (२०) न लिंगं प्रत्यभिज्ञानहेतुर्ग्रहणमर्थाववोधसामान्यं यस्येति द्रव्यानालीढशुद्धपर्यायत्वस्य ॥ १७२॥

# अथ कथममृतस्यात्मनः स्निग्धरूक्षत्वाभावाद्गन्धो भवतीति पूर्वपक्षयति—

म्राकार )का ग्रहण जिसके नही है सो म्रलिंगग्रहण है, इसप्रकार म्रात्मा लौकिक-साधनमात्र नही है, ऐसे भ्रर्थकी प्राप्ति होती है। (१५) लिंगके द्वारा श्रर्थात् ग्रमेहनाकारके द्वारा जिसका ग्रहण ग्रर्थात् लोकमे व्यापकत्व नही है सो ग्रलिगग्रहण है, इसप्रकार 'श्रात्मा पाखण्डियोके प्रसिद्ध साधनरूप श्राकार वाला—लोक व्याप्तिवाला नहीं हैं ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (१६) जिसके लिंगोका, अर्थात् स्त्री, पुरुष श्रीर नपुसक वेदोका ग्रहण नहीं है वह श्रीलगग्रहण है; इसप्रकार 'श्रात्मा द्रव्यसे तथा भावसे स्त्री, पुरुप तथा नपुसक नहीं हैं, इस अर्थकी प्राप्ति होती है। (१७) लिंगोका अर्थात् धर्मचिह्नोका ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिगग्रहण है; इसप्रकार 'म्रात्माके बहिरग यतिलिगोका म्राभाव है' इस म्रर्थकी प्राप्ति होती है। (१८) लिंग प्रयाति गुणरूप ग्रहण अर्थात् अर्थावबोध (पदार्थज्ञान) जिसके नही है सो म्रलिगग्रहण है, इसप्रकार 'म्रात्मा गुण-विशेषसे म्रालिगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है', ऐसे ग्रर्थकी प्राप्ति होती है। (१६) लिग ग्रर्थात् पर्यायरूप ग्रहण, भ्रयात् म्रर्थावबोघ विशेष जिसके नही है सो म्रलिगग्रहण है, इसप्रकार 'म्रात्मा पर्याय विशेषसे भ्रालिगित न होनेवाला शुद्ध द्रव्य है' ऐसे भ्रर्थकी प्राप्ति होती है। (२०) लिंग ग्रर्थात् प्रत्यभिज्ञानका कारणरूप ग्रहण ग्रर्थात् ग्रथविबोध सामान्य जिसके नहीं है वह ग्रलिगग्रहण है, इसप्रकार 'ग्रात्मा द्रव्यसे नहीं ग्रालिगित ऐसी शुद्ध पर्याय है' ऐसे ग्रर्थकी प्राप्ति होती है।। १७२।।

ग्रब, ग्रमूर्त ग्रात्माके, स्निग्धरूक्षत्वका श्रभाव होनेसे बध कैसे हो सकता है ? ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं— मुत्तो रूवादिगुणो बज्मादि फासे**हिं अयमस्वेहिं।** तब्बिवरीदो अप्पा बज्मादि कि**ष** पोगग**लं कम**ं॥१७३॥

> मृतों रूपादिगुणो वश्यते स्पर्वेरन्योन्नैः। तक्किपरीत मास्या वश्नाति कर्ष पीहर्त कर्म ॥ १७३ ॥

नवैषममूर्वस्थाप्यात्मनो क्न्बो मक्तीति सिद्धान्तपति-

रूनादिपर्हि रहिदो पेच्खदि जाणादि रूनमादीणि । दन्नाणि गुणे य जधा तह बधो तेण जाणीहि ॥ १७४ ॥

#### माथा १७३

कन्यपार्थः—[सूर्तः] मृत (पुद्गलः) [क्यादिगुणः] क्यादिगुण्युकः होनेके [क्रम्योन्ये स्पर्वे ] परस्पर (ब्रथमीग्य ) स्पर्धाति [ब्य्यते ] ब्रवता है (परण्डू) [तृद्विद्यतिकः आत्मा ] उससे विपरीत (समृत् ) मारमा [पीह्रस्तिकं कर्म ] पीक्षकिक कमको [क्र्यं ] करे [ब्य्यति ] बाधता है ?

टीका'—मूत ऐसे दो पुदास तो स्पाविगुणमुक्त होनेसे स्वोक्त निगन्द स्वारवण्य स्पर्धावित्य (बस्योग्य स्पद्म ) के कारण उनका पारस्परिक बंध अवस्थ समभा जा सकता है किन्तु प्रारमा भीर कमपुद्गतका वस कसे समझ्य जा ब्लब्स है ? वर्गीकि मूत कमपुद्गत स्पाविगुणमुक्त है इसलिये उसके स्वोक्त क्लिप्य-क्लास्वण स्पर्धाविद्ययम प्रमायक होने पर भी प्रमुत प्रारमाके स्पाविगुणमुक्तता नहीं है इसलिये उसके स्पाक्त स्निग्यक्लास्वण स्पत्तविद्यावका प्रसाव होनेसे एक प्रंव विकाय है । ( पर्यात् वंपयोग्य दो अ गोंमेंसे एक भ मध्योग्य है —स्पत्तवुवरित होनेसे वककी योग्यतावाला नहीं है ।) ॥ १७३॥

भव यह सिकास्त निश्चित करते हैं कि भारताके अमूर्त होने वर भी इसप्रकार वच होता है— रूपादिके रहितः पश्यति जानाति रूपादीनि । द्रव्याणि गुणांत्र यथा तथा वन्धम्तेन जानीहि ॥ १७४ ॥

येन प्रकारेण रूपादिरहितो रूपींणि द्रव्याणि तद्गुणांश्व परयति जानाति च, तेनैव प्रकारेण रूपादिरहितो रूपिभिः कर्मपुद्गलैः किल वध्यते । यन्यथा कथममूर्तो मूर्त परयति

# गाथा १७४

अन्वयार्थ:—[ यथा ] जैसे [ रूपादिकी: रहित: ] रूपादिरहित ( जीव ) [ रूपादीनि ] रूपादिकी-[ द्रव्याणि गुणान् च ] द्रव्योको तथा गुणोको ( रूपी द्रव्योको ग्रीर उनके गुणोको )-[ पश्यति जानाति ] देखता है ग्रीर जानता है [ तथा ] उसीप्रकार [ तेन ] उसके साथ ( ग्ररूपीका रूपीके साथ ) [ वंध: जानीहि ] वध जानो ।

टीका:—जैसे रूपादिरहित (जीव) रूपी दृव्योको तथा छनके गुणोको देखता है तथा जानता है उसीप्रकार रूपादिरहित (जीव) रूपी कर्मपुद्गलोके साथ वँधता है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो यहाँ भी (देखने—जाननेके सवधमे भी) यह प्रश्न ग्रनिवार्य है कि ग्रमूर्त मूर्तको कैसे देखता-जानता है ?

ग्रीर ऐसा भी नही है कि यह ( ग्ररूपीका रूपीके साथ वध होनेकी ) वात ग्रत्यन्त दुर्घट है इसलिये उसे दार्ष्टान्तरूप वनाया है, परन्तु ग्रावालगोपाल सभीको प्रगट ( ज्ञात ) हो जाय इसलिये दृष्टान्त द्वारा समभाया गया है। यथा — वालगोपालका पृथक् रहनेवाले मिट्टीके बैलको ग्रथवा ( सच्चे ) बैलको देखने ग्रीर जानने पर बैलके साथ सबध नही है तथापि विषयरूपसे रहनेवाला बैल जिनका निमित्त है ऐसे उपयोगारूढ वृपभाकार दर्शन-ज्ञानके साथका सबध बैलके साथके सबधरूप व्यवहारका साधक ग्रवश्य है, इसीप्रकार ग्रात्मा ग्ररूपित्वके कारण स्पर्शशून्य है, इसलिये उसका कर्मपुद्गलोके साथ सबध नही है, तथापि एकावगाहरूपसे रहनेवाले कर्म पुद्गल जिनके निमित्त है ऐसे उपयोगारूढ रागद्वेषादिभावोके साथका सबध कर्मपुद्गलोके साथके बधरूप व्यवहारका साधक ग्रवश्य है।

भावार्थः—'ग्रात्माके ग्रमूर्तिक होनेपर भी वह मूर्तिककर्म-पुद्गलोके साथ कैसे बँधता है ? इस प्रश्नका उत्तर देते हुये ग्राचार्यदेवने कहा है कि—ग्रात्माके ग्रमूर्तिक होने पर भी वह मूर्तिक पदार्थोको कैसे जानता है ? जैसे वह मूर्तिक पदार्थोंको जानता है उसीप्रकार मूर्तिक कर्मपुद्गलोके साथ बँधता है।

बाताति वेस्पदापि वर्षञ्चयोगस्यानिवार्यसात् । न रहान्त्रहारेणावासमोपास्त्रवादित् । त्वाहि—वदा सर्वास्य मोपाकवस्य मे स्वयुक्तीवर्ष वसीवर्ष वा वर्षातो सानत्य न स्वतिवर्षेत्र स्वास्त्र संस्थाः, वसीवर्षे निमिचोषयोगाधिकदक्तीवर्षाक्रार्यक्रमास्त्रवेचो त्वा किस्तरमनो नीक्ष्रत्येन स्पर्वस्यवास्त्र कर्मद्वाहे स्वास्त्र संक्ष्याः, पुरुक्तिमिचोषयोगाधिकदरानहोत्तिक्ष्याः कर्मद्वाहक व्यवस्त्रात्याः

वास्तवमें मक्ष्मी मात्माका रुपीपदार्वोके साथ कोई सवय व क्रिकेट मह्मीका स्थाने साथ सवध होनेका स्थवहार मी विरोधको प्राप्त नहीं होता है कर महा जाता है कि 'मात्मा मूर्तिक पदायको जानता है' वहाँ परवास्त स्थान महित पदायको सामा मूर्तिक पदायको जानता है' वहाँ परवास्त स्थान महित पदायको साथ कोई सवय नहीं है उसका तो मात्र वर्ष कृष्टि पदायको साकारस्थ होनेवाले झानके साथ ही सवय है और उस पदायको सामा सामा सम्प्रिक पदायको जानता है' देश ममूर्तिक मृतिक कारण ही 'ममूर्तिक मात्मा मूर्तिक पदायको जानता है' देश ममूर्तिक मृतिक कारण हो 'ममूर्तिक मात्मा मूर्तिक कर्मपूर्वमाकि साथ वर्ष कहा जाता है कि ममुक मात्माका मूर्तिक कर्मपूर्वमाकि साथ कोई सम्बन्ध है। मात्माका तो कर्म-पुद्वम्ल जिसमें निमित्त हैं ऐसे रागद्वेषादि भावोके साथ हो स्थान कर्म हैं स्थानका मूर्तिक कर्मपूर्वमाकि साथ मार्निक मार्निक कर्मपुर्वमाकि साथ वर्ष हैं ऐसा प्रमानका मूर्तिक कर्मपुर्वमाकि साथ वर्ष हैं ऐसा प्रमानक मुर्तिक कर्मपुर्वमाकि साथ वर्ष हैं ऐसा प्रमानिक मुर्तिक कर्मपुर्वमाकि साथ वर्ष हैं ऐसा प्रमानिक मुर्तिकमा कर्मा व्यवहार सिद्ध होता है।

यद्यपि मनुष्यको स्त्री पुत-सतादिक साथ बास्तवमें कोई सम्बन्ध वहीं है उस मनुष्यको सवया निम्न हैं तथापि स्त्री पुत्र सतादिक प्रति एक करने काले मनुष्यको रागका बन्धन होगेले और उस रागमें स्त्रीपुत्रकातिक विकास होनेले स्ववस्थ पहा जाता है कि इस मनुष्यको स्त्रीपुत्रकातिका बन्धन है इसीप्रकार, यद्यपि धारमाका कमपुत्रवाले साथ बास्तवर्त्त कोई बाव्यक नहीं है वे धारमाले सवया निम्न हैं तथापि रागद्वेषादि भाव करनेवाले बाव्यकों रागदेगादि भाव करनेवाले बाव्यकों रागदेगादि भाव करनेवाले बाव्यकों स्त्रीपुत्रकातिक वहा स्तर्यक कहा जासकता है कि इस धारमाको कर्नपुत्रकातिक सन्तर्व है। १९४।।

अय भाववन्धस्वरूपं ज्ञापयति—

उवञ्चोगमञ्जो जीवो सुज्मिदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि । पप्पा विविध विसये जो हि पुणो तहि संवंधो ॥ १७५ ॥

> उपयोगमयो जीवो मुह्यति रज्यति वा प्रद्वेष्टि । प्राप्य विविधान् विषयान् यो हि पुनस्तैः संबन्धः ॥ १७५ ॥

अयमात्मा सर्व एव तावत्सविकल्पनिर्विकल्पपरिच्छेदात्मकत्वादुपयोगमयः। तत्र यो हि नाम नानाकारान् परिच्छेद्यानर्थानासाद्य मोहं वा रागं वा द्वेपं वा समुपैति स नाम तैः परप्रत्य-यैरपि मोहरागद्वेपैरुपरक्तात्मस्वभावत्वात्रीलपीतरक्तोपाश्रयप्रत्ययनीलपीतरक्तत्वेरुपरक्तस्वभावः स्फटिकमणिरिव स्वयमेक एव तद्भावद्वितीयत्वाद्वन्धो भवति ॥ १७५॥

ग्रव भाववधका स्वरूप वतलाते है —

# गाथा १७५

अन्वयार्थ:—[यः हि पुनः] जो [उपयोगमयः जीवः] उपयोगमय जीव [विविधान विषयान्] विविध विषयोको [प्राप्य] प्राप्त करके [मुद्धिति] मोह करता है, [रन्यिति] राग करता है, [वा] ग्रथवा [प्रद्वेष्टि] द्वेप करता है, (वह जीव) [तंः] उनके द्वारा (मोह-राग-द्वेषके द्वारा) [सम्बन्धः] वन्धरूप है।

टीका:—प्रथम तो यह ग्रात्मा सर्व ही उपयोगमय है, क्योंकि वह सविकल्प ग्रीर निर्विकल्प प्रतिभासस्वरूप है ( श्रर्थात् ज्ञान—दर्शनस्वरूप है । ) उसमे जो ग्रात्मा विविधाकार प्रतिभासित होनेवाले पदार्थोंको प्राप्त करके मोह, राग ग्रथवा द्वेप करता है, वह काला, पीला, ग्रीर लाल 'ग्राश्रय जिनका निमित्त है ऐसे कालेपन, पीलेपन ग्रीर ललाईके द्वारा उपरक्त स्वभाववाले स्फटिक मणिकी भाँति—पर जिनका निमित्त है ऐसे मोह, राग ग्रीर द्वेपके द्वारा उपरक्त (विकारी-मिलन-कलुषित,) ग्रात्मस्वभाववाला होनेसे, स्वय ग्रकेला ही बधरूप है, क्योंकि मोह-राग-द्वेषादि भाव उसका 'द्वितीय है।। १७४।।

<sup>,</sup> १ आश्रय = जिसमें स्फटिकुमणि रखा हो यह पात्र।

२ दितीय = दूसरा [ 'बन्ध तो दोके बीच होता है, अकेला आत्मा बधस्वरूप कैसे हो सकता है ?' इस प्रश्नका उत्तर यह है कि —एक तो आत्मा और दूसरा मोहरागद्वेषादिगाव होनेसे, मोहरागद्वेषादिगावके द्वारा मिलनस्वभाववाला आत्मा स्वय ही भाववध है।

### नव गायक्त्यपुष्टि प्रव्यवस्थानं शक्कपारि---

भावेण जेण जीवो पेच्छिद जानादि शागर दिवें रजजदि तेणेव पुणो वजमादि कमा वि उवदेशो ॥

द राज्यम् तुर्या मण्यास्य कृतम् । य उपस्याः स सामेन नेन सीमः परमति सानास्यासतं सिन्दै । रज्यति तेनीम पुनर्यम्यते सर्वेत्युर्णस्यः ॥ १७५ स

मध पुरुक्षतीनव्युमयक्त्यस्त्रक्षे ज्ञापनवि---

मब भाववधकी युक्ति भीर ब्रब्धवत्सका स्वरूप कहते हैं ----सावा १७६

कन्यपार्थ — [बीवः] बीव [केन नावेन] किस भावसे [ निपषे कार्यणें] विषयागत पदावको [परविध बानावि] देकता है भौर वानता है [वैव वर्ष] उसीसे [स्व्यवि] उपरक्त होता है [बुनः] भौर (उसीसे) [कर्म वण्यके] कर्म बेंभता है — [इति] ऐसा [उपदेशः] उपदेश है।

टीका:- यह प्रात्मा साकार घौर निराकार प्रतिभासस्वक्य (ज्ञान धौर वर्षानस्वक्य) होनेसे प्रतिभास्य (प्रतिभासित होने योग्य) प्रवार्वसमूहको जिल्ल मोहक्य रागरूप या द्वेजरूप मावसे देवता है घौर कानता है उसीसे उपरक्त होता है। जो यह उपराग (निकार) है वह वास्तवमें 'स्निन्धक्यात्वस्वानीय माववंच है। ग्रीर उसीसे घ्रवस्य पौद्गिनिक कर्म वेंचता है। इसप्रकार यह ज्ञम्यवंचका निमित्त माववंच है। १७६॥

भव पुर्गल्डच चीवरंभ भीर उन रोगोंके समका स्वरूप कहते हैं ---

१ सित्यक्रकार्यानिय – सित्यता और क्रकाके धवाल। ( वैसे प्राक्तमें विकिष्ठ स्थित्यक क्रवता वन्त्र है, क्रीनकार बीचमें राज्येक्स निकार मानक्त्य है।

फासिहिं पुग्गलाणं वंधो जीवस्स रागमादीहिं। श्रगणोगणमवगाहो पुग्गलजीवणगो भणिदो॥ १७७॥

> स्वर्शेः पुद्रलानां वन्धो जीवस्य रागादिभिः। अन्योन्यमवगादः पुद्रलजीवात्मको भणितः॥ १७७॥

यस्तावदत्र कर्मणां स्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेपेरेकत्वपरिणामः स केवलपुद्गलबन्धः । यस्तु जीवस्यौपाधिकमोहरागद्वेपपर्यायेरेकत्वपरिणामः स केवलजीवबन्धः । यः पुनः जीवकर्मपुद्गलयोः परस्परपरिणामनिमित्तमात्रत्वेन विशिष्टतरः परस्परमवगाहः स तदुभयबन्धः ॥ १७७॥

वय द्रव्यवन्धस्य भाववन्धहेतुकत्वमुजीवयति—

सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेसु पुग्गला काया । पविसंति जहाजोग्गं चिट्ठंति य जंति वज्मंति ॥ १७८॥

सप्रदेशः स आत्मा तेषु प्रदेशेषु पुद्रलाः कायाः । प्रविशन्ति यथायोग्यं तिष्ठन्ति च यान्ति वध्यन्ते ॥ १७८ ॥

# गाथा १७७

बन्वयार्थः—[ स्पर्शैः ] स्पर्शोके साथ [पुद्रलानां वंधः ] पुद्गलोका बघ, [ रागादिभिः जीवस्य ] रागादिके साथ जीवका बघ, श्रौर [ अन्योन्यम् अवगाहः ] ग्रन्योन्य ग्रवगाह [पुद्रलजीवात्मकः मणितः ] पुद्गलजीवात्मक बघ कहा गया है।

टीका:—प्रथम तो यहाँ, कर्मोका जो स्निग्धतारूक्षतारूप स्पर्शविशेषोके साथ एकत्वपरिणाम है सो केवल पुद्गलबंध है, श्रीर जीवका श्रीपाधिक मोह-राग-द्वेषरूप पर्यायोके साथ जो एकत्व परिणाम है सो केवल जीवबंध है, श्रीर जीव तथा कर्मपुद्गलके परस्पर परिणामके निमित्तमात्रसे जो विशिष्टतर परस्पर श्रवगाह है सो उभयबंध है। श्रिथात् जीव श्रीर कर्मपुद्गल एक दूसरेके परिणाममे निमित्तमात्र होवे, ऐसा जो (विशिष्टप्रकारका-खासप्रकारका) उनका एकक्षेत्रावगाह सबंध है सो वह पुद्गलजीवात्मक बंध है। ]। १७७। श्रव, यह बतलाते है कि द्रव्यबंधका हेतु भावबंध है—

## गाया १७८

अन्वयार्थः--[ सः आत्मा ] वह आ्रात्मा [ सप्रदेशः ] सप्रदेश है, [ तेषु प्रदे-

भवमात्मा को अध्यावनुष्यातं को यावे क्षायातं का स्व वेष्ठ का मनोवर्गणातः स्वतः । विश्वस्थातं प्रचीकः स्व विष्ठ का वर्गणुद्धकाताः स्वतीकः प्रविजन्तपि विक्रस्यवि वयान्तपि व। वस्ति वेष्णीवस्य योद्यावनेष्ठाः वर्णोकः व । वर्गोऽत्यापि व । वर्योऽत्यापि व । वर्योऽत्याप

भव हुम्मक्न्यहेतुत्तेन राजपरिचाममात्रस्य सारकायस्य नियमकायस्य सावपत्रि-

रत्तो वधदि कम्म मुचदि कम्मेहिं रागरहिदप्पा ।

एमो वधसमासो जीवाण जाण णिच्छयदो ॥ १७६ ॥

रको बच्चाति कर्म हृद्यते कर्ममी रागरहिवास्मा ।

पप क्षार्च समासो जीवानी जानीहि निष्वतः॥ १७९ ॥

षेडु] उन प्रदेशोर्से [इहसाः कायाः] पृद्गलसमूह [प्रविवन्ति ] प्रवेश करते हैं [यवायोर्ग्यं तिष्ठन्ति]यथायोग्य रहते हैं [यान्ति] जाते हैं [क] धौर ]यव्यक्ते ] व्यते हैं।

टीका'—यह पात्मा लोकाकाशतुल्य प्रसस्यप्रदेशी होनेसे सप्रदेश है। उसके इन प्रदेशोंमें कायदरणा वचनवर्गणा भीर मनोवगणाका प्रासम्बनवासा परिस्मन्य (कम्पन) जिस प्रकारसे होता है उस प्रकारसे कमपुद्गलके समूह स्वयमेव परिस्मन्य वाले होते हुने प्रदेश भी करते हैं रहते भी हैं, भीर जाते भी हैं भीर यदि वीकले मोह-राग देवस्प माव हों तो वसते भी हैं। इसलिये निश्चित होता है कि प्रस्मवंकना हैत माववम है। १९८६ ।।

भव यह सिद्ध करते हैं कि — राग परिणाममात्र को भावबन्य है सी अव्य बाधका हेतु होनेसे वही निश्वयवन्य हैं —

#### माधा १७९

मन्त्रपार्थ — [रकः ] रागी झात्मा [कर्म बध्नाति ]कम बौधता है [रामरहितस्मा ] रागरहित भारमा [कमिम क्षम्यते ]कमोंसे मुक्त होता है — [यदा ] यह [बीबानां ] जीवोंके [बंधनमासः ] बन्धका सक्षेप [निरव्यवाः] निश्वमंचे [बानीस ] बानो ।

यतो रागपरिणत एवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा वध्यते न वैराग्यपरिणतः, अभिनवेन द्रव्यकर्मणा रागपरिणतो न मुच्यते वैराग्यपरिणत एव, वध्यत एव संस्पृशतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा चिरसंचितेन पुराणेन च न मुच्यते रागपरिणतः, मुच्यत एव संस्पृशतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा चिरसंचितेन पुराणेन च वैराग्यपरिणतो न वध्यते । ततोऽवधार्यते द्रव्यवन्थस्य साधकतमत्वा-द्रागपरिणाम एव निश्चयेन बन्धः ॥ १७९ ॥

अध परिणामस्य द्रव्यवन्धसाधकतमरागविशिष्टत्वं सविशेषं प्रकटयति—

परिणामादो बंधो परिणामो रागदोसमोहजुदो। असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हवदि रागो॥ १८०॥

परिणामाद्वन्धः परिणामो रागद्वेषमोहयुतः। अधुभौ मोहप्रद्वेषौ धुभो वाधुमो भवति रागः॥ १८०॥

टीका:—रागपरिणत जीव ही नवीन द्रव्यकर्मसे बँधता है, वैराग्यपरिणत नहीं । रागपरिणत जीव नवीन द्रव्यकर्मसे मुक्त नहीं होता, वैराग्यपरिणत ही मुक्त होता है । रागपरिणत जीव सस्पर्श करने (सम्बन्धमे ग्राने)वाले नवीन द्रव्यकर्मसे, ग्रीर चिरसचित पुराने द्रव्यकर्मसे बँधता ही है, मुक्त नहीं होता । वैराग्यपरिणत जीव सस्पर्श करने (सम्बन्धमे ग्राने)वाले नवीन द्रव्यकर्मसे ग्रीर चिरसचित पुराने द्रव्यकर्मसे मुक्त ही होता है, बँधता नहीं है । इससे निश्चित होता है कि—द्रव्यबन्धका साधकतम (उत्कृष्ट हेतु) होनेसे रागपरिणाम ही निश्चयसे बन्ध है ॥ १७६॥

ग्रब, परिणामका द्रव्यबन्धके साधकतम रागसे विशिष्टत्व सविशेष प्रगट करते हैं (ग्रर्थात् यह भेद सहित प्रगट करते हैं कि परिणाम द्रव्यबन्धके उत्कृष्ट हेतुभूत रागसे विशेषतावाला होता है )—

## गाथा १८०

अन्वयार्थः—[परिणामात् वंधः] परिणामसे बन्ध है, [परिणामः रागद्वेष-मोहयुतः](जो) परिणाम राग-द्वेष-मोहयुक्त है। [मोहप्रद्वेषौ अधुमौ] (उनमेसे) मोह ग्रीर द्वेष ग्रशुभ है, [रागः] राग [शुभः वा अशुभः] शुभ ग्रथवा ग्रशुभ [भवति] होता है।

\* इञ्पयन्त्रोऽस्ति तामद्रिविष्टगरिणामात् । विविद्यत्तं 🛭 परिवायस्य

तत्र प्रमाध्यम्येन द्वैतालुवर्ति । तत्र मोदद्वेषमवत्येनाश्चवत्यं, राज्यवत्येय 🛣 च । विश्वविसंब्लेबाङ्गलेन रामस्य वैविष्यात् स्वति ॥ १८० ॥

मब विशिष्टपरिचामविश्वेनमविश्विष्टपरिचामं च कारबे कार्यक्रवयर्थं कार्यक्र

सहपरिणामो प्रयण असहो पाव ति मणियमण्डेस ।

परिणामो णयलगदो दुक्खक्खयकारखं समये ॥ १=१ 🗗 ञ्चमपरिजाम' पुरुषमञ्जनः वापनिति मजितमन्त्रेष ।

वरिकामीऽनन्यगती - दःसम्बद्धारणं समवे ॥ १८१ ॥

द्विविधस्ताक्त्यरिमामः परह्रम्यप्रवृत्ताः स्वह्रम्यप्रवृत्तवः । तत्र परह्रम्यप्रवृत्ताः परीक्रकार् हिविद्यारिणामः, स्वत्रस्यप्रवचस्त वरात्यस्यक्षादविविद्यारिणामः । कोच्ही ही विविधानी

टीकाः-प्रथम तो द्रव्यवन्य विशिष्ट परिणामसे होता है। परिकासकी विशिष्टता राग द्वेष-मोहमयताके कारण है। वह शुभरव और असुमत्वके आर्थ द्वतका अनुसरण करता है। ( चर्यात वो प्रकारका है) उसमेंसे मोइ-इंपमकार्य मधुमत्व होता है भौर रागमयताने गुमत्व तथा मधुमत्व होता है क्योंकि रिक विश्वद्धि सथा सक्लेशयुक्त होनेसे वो प्रकारका होता है ॥ १८० ॥

यह विशिष्ट परिणासके भेटको तथा धविशिष्ट परिणासको, कार्यने

कायका उपधार करके कायरूपसे बतलाते हैं ---

गाया १८१

सन्वयार्थः —[अस्पेषु ] परके प्रति [शुप्र परिनाम: ] सुभ परिनाम [ क्रुन्स् ] पुष्प है भीर [महमा] प्रमुभ परिजाम [पापम्] पाप है [इति विकास] ऐसा कहा है, [ मनस्पतवः वरिचामः ] जो दूसरेके प्रति प्रवतमान नहीं है ऐसा परिजाम [समये] समय पर [ दुःसभयकार्णमः ] द स क्षयका कारण है।

टीका:--प्रथम तो परिणाम दो प्रकारका है--पराज्यप्रवृत्त (-पराज्यके

प्रति प्रवतमान ) गौर स्वव्यप्रवृत्त । इनमेंसे परद्रव्यप्रवृत्तपरिकाम परके द्वारा उपरत १ क्षेत्रसम् परिकास और हेपसम् परिकास अक्षय हैं।

२ वर्मानुराग विश्वविकास होनेसे कर्मानुरागस्य परिवास क्षम है। विकासका संबोधन होनेसे विश्वानुरागनव परिवास कहन है।

णामस्य विशेषी, शुभपरिणामोऽश्चभपरिणामश्च । तत्र पुण्यपुद्गलवन्धकारणत्वात् शुभपरिणामः पुण्यं, पापपुद्गलवन्धकारणत्वादशुभपरिणामः पापम् । अविशिष्टपरिणामस्य तु शुद्धत्वेनैकत्वा- नास्ति विशेषः । स काले संसारदुःखहेतुकर्मपुद्गलक्षयकारणत्वात्संसारदुःखहेतुकर्मपुद्गलक्षयात्मको मोक्ष एव ॥ १८१ ॥

अथ जीवस्य स्वपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्तिसिद्धये स्वपरिवभागं दर्शयित—
भणिदा पुढविष्पमुहा जीविणिकायाध थावरा य तसा ।
अणिताः प्रथिवीप्रमुखा जीविनकाया अथ स्थावराश्च त्रमाः ।

अन्ये ते जीवाजीवोऽपि च तेभ्योऽन्यः ॥ १८२ ॥

(परके निमित्तसे विकारी) होनेसे विशिष्ट परिणाम है, ग्रीर स्वद्रव्यप्रवृत्त

परिणाम परके द्वारा उपरक्त न होनेसे श्रविशिष्ट परिणाम है। उसमे विशिष्ट परिणामके पूर्वोक्त दो भेद हैं—शुभपरिणाम श्रीर श्रशुभ परिणाम। उनमे, पुण्यरूप पुद्गलके बधका कारण होनेसे शुभपरिणाम पुण्य है, श्रीर पापरूप पुद्गलके बधका कारण होनेसे श्रशुभ परिणाम पाप है। श्रविशिष्ट परिणाम तो शुद्ध होनेसे एक है, इसलिये उसके भेद नही है। वह (श्रविशिष्ट परिणाम) यथाकाल ससार दु खके हेतुभूत कर्मपुद्गलके क्षयका कारण होनेसे ससारदु खका हेतुभूत कर्मपुद्गलका क्षयस्वरूप मोक्ष ही है।

भावार्थः—परके प्रति प्रवर्तमान शुभपरिणाम पुण्यका कारण है, ग्रीर ग्रशुभपरिणाम पापका कारण है, इसलिये यदि कारणमे कार्यका उपचार किया जाय तो शुभपरिणाम पुण्य है ग्रीर ग्रशुभपरिणाम पाप। स्वात्मद्रव्यमे प्रवर्तमान शुद्ध परिणाम मोक्षका कारण है, इसलिये यदि कारणमे कार्यका उपचार किया जाय तो, शुद्ध परिणाम मोक्ष है।। १८१॥

श्रब, जीवकी स्वद्रव्यमे प्रवृत्ति श्रौर परद्रव्यसे निवृत्तिकी सिद्धिके लिये स्व-परका विभाग बतलाते हैं —

# गाथा १८२

श्चन्ववार्थः—[ अथ ] श्रव [ स्थावराः च त्रसाः ] स्थावर ग्रीरं त्रस जो [ पृथिवीप्रमुखाः ] पृथ्वी श्रादि, [ जीव निकायाः ] जीवनिकाय [ मणिताः ] कहे गये हैं, ३६

353 य एते पृथिवीप्र<del>मृहयः</del>

इन्ये बीवात्, बीवोऽपि च चेतनस्वादन्यस्तेन्यः। का प्रतासम्बद्धः । १८२ ॥

मच बीक्स्य स्वपरह्रव्यप्रदृष्टिनिमिक्त्येन स्वक्रविकायकानाकाये

जो एवि जानदि एव परमप्पास सहावमासेन्ज । कीरदि अज्भवसाएं अहं ममेदं ति मोहादो ॥ १८३ है

> यो नैव बानास्वेचे परमास्यानं स्ववस्थानासम्ब इस्तेऽध्ववसानमर्दे भमेदमिति नोहात्।। १८२ ॥

यो हि जाम नैवं प्रतिनियक्षेत्रज्ञाचेरुजस्वस्थानेन जीवनुहस्त्रीः वस्यति स द्वाइमिदं ममेदिनस्वात्मारमीयत्वेन क्रहुच्यम<del>ण्यवस्य</del>ति बोहास

[ते]वे[बीबात् अस्मे]बीवसे धन्य हैं[च] और [बीबः वनि]वीन [तैम्पः भन्यः ] उनसे भन्य है।

टीका:-- को यह पृथ्वी इत्यादि यट जीवनिकास वसस्वावरके केर 👫 माने जाते हैं, वे वास्तवमें अचेतनस्वके कारण जीवसे अन्य हैं और जीव भी किस्ति कारण उनसे भन्य है। यहाँ (यह कहा है कि ) यद जीवनिकाय भारमाको क्यां में है, भारमा एक ही स्वद्रम्य है ॥ १८२ ॥

भव यह निश्चित करते हैं कि-वीवको स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निविध स्थपरके विभागका ज्ञान है और परक्रम्पमें प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके विवासका चन्नान है:---

#### गावा १८३

अन्यवार्थः — [यः] जो [एवं] इसप्रकार [स्वज्ञवयु आसाव ] स्वजावकी प्राप्त करके (जीव-पुद्गलके स्वभावको निहिचत करके) [**बरव आस्मार्थ ] परकी** गौर स्व को [व एव बानाति ] नहीं जानता [मोद्दात् ] वह मोहसे '[बदव् ] वह में हूँ [इर्सम ] यह मेरा है [इति ] इसप्रकार [ अध्यवमान ] प्रध्यवसान [ इस्मे ] भरता है।

रीका---वो मात्मा इसप्रकार बीन भौर पुरुनकके (भगने-भगने ) निहिक्छ केतनस्य ग्रीर ग्रवेतनस्थरूय स्वभावके द्वारा स्व-परके विभावको नहीं देखता वही जीवस्य परद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तं स्वपरपरिच्छेदामावमात्रमेव सामर्थ्योत्स्वद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तं तदभावः ॥ १८३ ॥

बधात्मनः किं कर्मेति निरूपयति-

कुव्वं सभावमादा हवदि हि कत्ता सगस्स भावस्स । पोग्गलदव्वमयाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥ १८४ ॥

> कुर्वन् स्वभावमात्मा भवति हि कर्ता स्वकस्य भावस्य । पुद्गलद्रच्यमयानां न तु कर्ता सर्वभावानाम् ॥ १८४॥

भात्मा हि तावत्स्वं भावं करोति तस्य स्वधर्मत्वादात्मनस्तथाभवनशक्तिसंभवेनावश्यमेव कार्यत्वात् । स तं च स्वतन्त्रः क्रवीणस्तस्य कर्तावश्यं स्यात्, क्रियमाणश्चात्मना स्वो भावस्तेना-

ग्रात्मा 'यह मैं हूँ, यह मेरा है' इसप्रकार मोहसे परद्रव्यमे ग्रपनेपनका ग्रध्यवसान करता है, दूसरा नही । इससे (यह निश्चित हुग्रा कि ) जीवको परद्रव्यमे प्रवृत्तिका निमित्त स्वपरके ज्ञानका ग्रभावमात्र ही है, ग्रीर (कहे विना भी) सामर्थ्यसे (यह निश्चित हुग्रा कि ) स्वद्रव्यमे प्रवृत्तिका निमित्त उसका 'ग्रभाव है।

भावार्थः — जिसे स्व-परका भेद विज्ञान नहीं है वही परद्रव्यमे ग्रहकार — ममकार करता है, भेदविज्ञानी नहीं । इसलिये परद्रव्यमे प्रवृत्तिका कारण भेदविज्ञान-का ग्रभाव ही है, ग्रीर स्वद्रव्यमे प्रवृत्तिका कारण भेदविज्ञान ही है ॥ १८३ ॥

ग्रब यह निरूपण करते है कि ग्रात्माका कर्म क्या है —

## गाथा १८४

अन्वयार्थः—[स्वभावं कुर्वन्] ग्रपने भावको करता हुग्रा [आत्मा ] ग्रात्मा [हि ] वास्तवमे [स्वकस्य भावस्य ]ग्रपने भावका [कर्ता भवित ] कर्ता है, [तु ] परन्तु [पुद्गलद्रव्यमयानां सर्वभावानां ] पुद्गलद्रव्यमय सर्व भावोका [कर्ता न ] कर्ता नहीं है।

टीका:—प्रथम तो ग्रात्मा वास्तवमे स्व (ग्रपने) भावको करता है, क्योकि वह (भाव) उसका स्व धर्म है, इसलिये ग्रात्माको उसक्प होनेकी (परिणमित होनेकी) शक्तिका सभव है, श्रत वह (भाव) ग्रवश्यमेव ग्रात्माका कार्य है।

१ उसका अभाव = स्वपरके ज्ञानके अभावका अभाव, स्व-परके ज्ञानका सद्भाव।

प्यात्माचरम कर्मावरमं स्थात् । वस्यात्मका स्थातिस्थानः करोति तेनां भरवर्गत्मकासम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान

गेयह्दि खेव न मु चदि करेदि न हि

जीवो पुरगलमञ्मे वष्ट्रस्त्ववि सन्वकासेसु ॥ १००६

गुवारि नेव न हमारि करोरि व हि दुइसानि क्याँनि । बीवा दुइसमाने क्यांनोऽनि क्यांनेपु ॥ १८३ ई

म सन्तात्मनः दुहरुपरिचानः कर्न सद्युज्योत्महानकन्यः स्तात्मः वरिचमपिता रहः स य स्तुपन्नहानकृत्यो स्टः, यसम्मिरवानिकन्त् ।

(इसप्रकार) यह (धारमा) उसे (स्व भावको) स्वतंत्रकाम कष्णाः कर्ता प्रवरम है भीर स्व भाव धारमाके द्वारा किया वाला हथा

कता अवस्य ह आर स्व मान आरमाक द्वारा क्रिया वाता हुआ होनेसे प्रवस्य ही प्रारमाका कर्म है। इसप्रकार स्वपरिकाम प्रारमाका कर्म है क्रिकेट

परन्तु, प्रारमा पूर्गलके मार्वोको नहीं करता क्योंकि वे कर्के हुई इसिये प्रारमाके उस-क्य होनेकी शक्तिका प्रसम्ब होनेसे वे प्रारमाक क्योंकि है। (इसप्रकार ) वह (प्रारमा) उन्हें न करता हुया उनका कर्या क्यों के प्रीर वे प्रारमाके हारा न किये जाते हुये उसका क्य नहीं है। इसक्य प्रारमाक कर्य नहीं है। इसक्य प्रारमाम प्रारमाका कर्य नहीं है। १८४॥

पव इत संबेहको दूर करते हैं कि पुश्नम परिचान क्रारुक्त कर्ने क्यों नहीं है? ──

वाचा १८१

मनवाव'—[ जीवः] जीव | नर्वकातेषु ] सनी कालॉर्व [ क्रावकावे क्रीवक्षा स्ति ] पुरानके मध्यों रहता हुया भी [ क्राव्यावि क्रावित ] पीक्षाविक क्राविति [ सि ] वास्त्रवर्षे [ क्रावित व र ] न तो वहण करता है [ व हुंबति ] व क्षावक क्रि

रीका:—वास्तवमें पूर्वनगरियान बारवाका कर्य वर्ष है व्यक्ति वर्ष पराज्यके बहुन-स्थापने रहित है। यो विकास वरिवाल क्**राधिका देवा वर्षा** है तुल्यत्तेत्रवर्तित्वेऽपि परद्रव्योपादानहानशून्य एव । ततो न स पुद्गलानां कर्मभावेन परिणमयिता स्यात् ॥ १८५ ॥

अथात्मनः कुतस्तर्हि पुद्रलकमीभरुपादानं हानं चेति निरूपयति—

स इदाणिं कत्ता सं सगपरिणामस्स दब्वजादस्स । आदीयदे कदाई विमुच्चदे कम्मधूलीहिं॥ १८६॥

स इदानीं कर्ता सन् म्वकपरिणामस्य द्रव्यजातस्य । आदीयते कदाचिद्विग्रुच्यते कर्मधृलिमिः ॥ १८६ ॥

सोऽयमात्मा परद्रव्योपादानहानश्र्न्योऽपि सांप्रतं संसारावस्थायां निमित्तमात्रीकृत-परद्रव्यपरिणामस्य स्वपरिणाममात्रस्य द्रव्यत्वभूतत्वात्केवलस्य कलयन् कर्तृत्वं तदेव तस्य

वह उसके ग्रहण-त्यागसे रिहत नहीं देखा जाता, जैसे—ग्राग्न लोहेके गोलेमे ग्रहण त्याग रिहत होती है। ग्रात्मा तो तुल्य क्षेत्रमे वर्तता हुग्रा भी (परद्रव्यके साथ एक क्षेत्रावगाही होनेपर भी) परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रिहत ही है। इसलिये वह पुद्गलोकों कर्मभावसे परिणमित करानेवाला नहीं है।। १८५।।

तब फिर (यदि म्रात्मा पुद्गलोको कर्मरूप परिणमित नही करता) तो म्रात्मा किसप्रकार पुद्गल कर्मोंके द्वारा ग्रहण किया जाता है भ्रीर छोडा जाता है ? इसका निरूपण करते हैं —

## गाथा १८६

अन्वर्गार्थः—[सः] वह [इदानीं] स्रभी (ससारावस्थामे) [द्रव्यजातस्य] द्रव्यसे (स्रात्मद्रव्यसे) उत्पन्न होनेवाले [स्वकपिरणामस्य] (स्रशुद्ध) स्वपरिणामका [कर्ता सन्] कर्ता होता हुम्रा [कर्मधूलिभिः] कर्मरजसे [आदीयते] ग्रहण किया जाता है, स्रौर [कदाचित् विम्रुच्यते] कदाचित् छोडा जाता है।

टीका:—वह यह म्रात्मा परद्रव्यके ग्रहण—त्यागसे रहित होता हुम्रा भी मिसारावस्थामे, परद्रव्यपरिणामको निमित्तमात्र करते हुये केवल स्वपरिणाम-मात्रका—उस स्वपरिणामके द्रव्यत्वभूत होनेसे—कर्नु त्वका म्रनुभव करता हुम्रा, उसके इसी स्वपरिणामको निमित्तमात्र करके कर्मपरिणामको प्राप्त होती हुई पुद्गल-रजके द्वारा विशिष्ट म्रवगाहरूपसे ग्रहण किया जाता है ग्रीर कदाचित् छोडा जाता है।

स्वरिकामं निमित्तमात्रीकृत्वीकावकर्मवरिकामाविः कराविनाध्यते च ॥ १८६॥

नव किंद्रतं पुरस्कांचां वैविश्वविदि निकावितः--

परिणमदि जदा अप्पा सुहिम्ह असुहिम्ह रागरोसपुर्यः तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिमावेडिं॥ १८०० क्रैं

> परिचमति यदारमा भ्रमेड्युमे समहेक्युवः । तं प्रविश्वति कर्मरयो ज्ञानावरचादिसावैः ॥ १८७ ॥

मानार्क:— मभी ससारावस्थामें बीव पौद्गतिक कर्मपरिवामको विविद्याव करके भगने भावुद्ध परिवामका ही कर्ता होता है (क्योंकि वह शब्दुद्वार्थिय स्वद्रव्यसे उत्पन्न होता है) परद्रम्यका कर्ता नहीं होता। इसमकार बीव बक्के भावुद्धपरिवामको कर्ता होने पर जीवके उसी मानुद्धपरिवामको निमित्तवाय करके कर्मस्य परिवामत होती हुई पुद्गतराज विशेष मायाहरूपसे जीवको बहुव कर्मां है भीर कभी (स्थितिक मनुसार रहकर मायवा जीवके सुद्ध परिवामको निमित्तवाय करके और कभी (स्थितिक मनुसार रहकर मायवा जीवके सुद्ध परिवामको निमित्तवाय करके) छोवती है।। १८६॥

मन पुरुषस कर्मोकी निवित्रता (ज्ञानावरण वर्तनावरणादिक्य क्रकेड-प्रकारता)कोकीन करता है ? इसका निरूपण करते हैं—

#### गाया १८७

कन्यपार्थः—[यदा] जब [मारमा] ग्रारमा [रावद्वेणकाः] रावेडेपकुकः होता हुमा [स्नमे असमे ] प्रुम भीर प्रमुभमें [विश्वमति ] परिवर्षितः होता है, व्य [स्त्रीरव ] कर्मरज [कासवरभादिकार्यः] ज्ञानावरणादिकपते [तं] उसमें [विश्वति ] प्रवेश करती है।

रीका---- वसे नवसेवजनके भूमिसयोगरूप परिलामके समय भस्य पुरुषके परिचान स्वयमेव विचन्दको प्राप्त होते हैं उसीप्रकार धारमाके सुभासुत्र परिचानके

१ वर्षपरिवयपुरामीय बीच्ये साव विरोत क्यास्त्रकारी रहनेको ही वहाँ धर्म पुरासीचे हम्ब कीच्या 'बाय होता वहा है !

यदा नवधनाम्ब्रभूमिसंयोगेन परिणमित तदान्ये पुद्गलाः स्वयमेव सम्रुपाचवैचित्र्यैः शाद्धलिश-लीन्त्रशक्रगोपादिभावैः परिणमन्ते, तथा यदायमात्मा रागद्वेपवशीकृतः शुभाशुभभावेन परिण-मित तदा अन्ये योगद्वारेण प्रविशन्तः कर्मपुद्गलाः स्वयमेव सम्रुपाचवैचित्र्येर्शानावरणादिभावैः परिणमन्ते । अतः स्वभावकृतं कर्मणां वैचित्र्यं न पुनरात्मकृतम् ॥ १८७॥

अधैक एव आत्मा बन्ध इति विभावयति-

सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोहरागदोसेहिं। कम्मरजेहिं सिलिट्टो वंधो ति परुविदो समये॥ १८८॥

सप्रदेशः स आत्मा कपायितो मोहरागद्वेपैः। कर्मरजोभिः शिलष्टो वन्य इति प्ररूपितः समये ॥ १८८॥

समय कर्मपुद्गलपरिणाम वास्तवमे स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त होते है। वह इसप्रकार है कि—जैसे, जब नया मेघजल भूमिसंयोगरूप परिणमित होता है तब अन्य पुद्गल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त हरियाली, कुकुरमुत्ता (छत्ता), श्रीर इन्द्रगोप (चातुर्मासमे उत्पन्न लाल कीडा) आदिरूप परिणमित होता है, इसीप्रकार जब यह आत्मा राग ढेषके वशीभूत होता हुआ शुभाशुभभावरूप परिणमित होता है तब अन्य, योगद्वारोसे प्रविष्ट होते हुये कर्मपुद्गल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त ज्ञानावरणादि भावरूप परिणमित होते है।

इससे (यह निश्चित हुम्रा कि) कर्मोंकी विचित्रता (विविधता)का होना 'स्वभावकृत है, किन्तु म्रात्मकृत नहीं ।। १८७ ।।

ग्रब यह समभाते है कि ग्रकेला ही ग्रात्मा बध है —

#### गाथा १८८

अन्त्रयार्थः—[सप्रदेशः] प्रदेशयुक्त [मः आत्मा] वह ग्रात्मा [समये] यथाकाल [मोहरागद्वेषैः] मोह-राग-द्वेषके द्वारा [क्षणितः] कषायित होनेसे [कर्मरजोभिः शिलष्टः] कर्मरजसे लिप्त या बद्ध होता हुग्रा [गंध इति प्ररूपितः] 'वध' कहा गया है।

१ स्वभावकृत = कर्मीके अपने स्वभावसे किया हुवा।

ययात कार्यकाचे तथि क्षेत्राविधिः कत्त्रिकास्त्र इट यातः, तथालावि कार्यकाचे विक कार्य सोद्धालार्यः एको कार्या प्रदेशना प्रमुख्यानिकारात्रीकायस्य ॥ १८८ ॥

ر جهرچ س

नव निकाम्यक्तराविरोवं दर्ववि---

100

पसो वंधसमासो जीवार्थ शिष्क्रयेण शिरिहो । ेर्य अरहंतेर्हि जदीएं ववहारो अरलहा मनिदो ॥ १८६ ॥

> एव चन्यसमासो जीवानां निश्चवेन निर्दिष्टः। वर्द्धक्रियंतीनां व्यवदारोऽत्यवा अभिनाः॥ १८९ ॥

रामगरियान एशत्मकः कर्म, छ वत पुष्पशासीतम् । शामारियानस्येकसा वर्षाः नेपादाता शता वेस्तेत इद्रष्ट्रस्थिकसम्बद्धको नियमस्यः चरत् पुरस्वरियान कार्यः तः वर पुष्पशस्त्रीत पुरस्वरियामस्यात्मा कर्ता तस्योगातासा साम वेति तोऽस्तरस्था

टीका:—कसे जयतमें वस्त्र प्रवेशवान् होनेसे सोव, फिटकरी कर्मन कपामित (कसेमा) होता है, जिससे वह मजीठाविक रमसे संबद होता हुआ क्षेत्रक ही रना हुआ वेसा जाता है, इसीप्रकार धारमा भी प्रवेशवान् होनेसे क्यान्यल वेदे-राव ब्रेयके बारा कपामित (मिलन—रेंगा हुआ) होनेसे क्यार्यक बारा विवास होता हुआ धकेसा ही वस है ऐसा वेस्तना (मानना) चाहिये क्योंकि विवासका विषय सुद्ध इम्म है।। १८८॥

मन निश्वय भौर व्यवहारका मनिरोध बतनाते हैं---

#### नावा १८०

मनवार्ष — [ रतः ] यह ( प्रश्नोतः प्रकारते ), [ क्रीकार्व ] पीर्विते [ र्वक्तवातः ] स्वका सभेग [ निवर्वन ] निरुव्यते [ क्रोहिः ] क्रवंत प्रव्यत्वते [ क्रीहः ] क्रवंत प्रव्यत्वते [ क्रीहः ] क्रवंत ] क्रवंति [ क्रिहः ] करा है [ क्रवंति ] क्षवंति [ क्रवंति ] क्रवंति [

रीका—राजररिजाम ही मारनाका कर्व है जही कुळ-मारका है है है जरना राजररिजानका ही कर्ता है उसीका बहुव करनेदाना है खोद क्लीका राजर णात्मको व्यवहारतयः । उभावप्येतौ स्तः, शुद्धाशुद्धत्वेनोमयथा द्रव्यस्य प्रतीयमानत्वात् । किन्त्वत्र निश्चयनयः साधकतमत्वादुपात्तः, साध्यस्य हि शुद्धत्वेन द्रव्यस्य शुद्धत्वद्योतकत्वान्नि-श्चयनय एव साधकतमो न पुनरशुद्धत्वद्योतको व्यवहारनयः ॥ १८९ ॥

अथाशुद्धनयादशुद्धात्मलाभ एवेत्यावेदयति---

ण चयदि जो दु ममत्तिं अहं ममेदं ति देहदविणेसु । सो सामगणं चत्ता पडिवगणो होदि उम्मग्गं ॥ १६०॥

करनेवाला है, — यह, शुद्धद्रव्यका 'निक्षणस्वक्ष्प निश्चयनय है। श्रीर जो पुद्गल-परिणाम स्नात्माका कर्म है, वही पुण्य-पापरूप द्वेत है, स्नात्मा पुद्गल परिणामका कर्ता है, उसका ग्रहण करनेवाला श्रीर छोडनेवाला है, — यह नय अशुद्धद्रव्यका 'निक्षणस्वक्ष्प व्यवहारनय है। यह दोनो (नय) हैं, क्योंकि शुद्धतया श्रीर अशुद्धतया—दोनो प्रकारसे द्रव्यकी प्रतीति की जाती है। किन्तु यहाँ निश्चयनय साधकतम (उत्कृष्टसाधक) होनेसे 'ग्रहण किया गया है, (क्योंकि) साध्यके शुद्ध होनेसे द्रव्यके शुद्धत्वका द्योतक (प्रकाशक) होनेसे निश्चयनय ही साधकतम है, किन्तु ग्रशुद्धत्वका द्योतक व्यवहारनय (साधकतम) नहीं।। १८९॥

म्रब यह कहते है कि म्रशुद्धनयसे म्रशुद्ध म्रात्माकी ही प्राप्ति होती है —

१-२ निश्चयनय मात्र स्वद्रव्यके परिणामको वतलाता है, इसलिये उसे शुद्धद्रव्यका कथन करनेवाला कहा है, और व्यवहारनय परद्रव्यके परिणामको आत्मपरिणाम बतलाता है इसलिये उसे अशुद्धद्रव्यका कथन करनेवाला कहा है। यहाँ शुद्धद्रव्यका कथन एक द्रव्याश्रित परिणामकी अपेत्तासे जानना चाहिये, और अशुद्ध द्रव्यका कथन एक द्रव्यके परिणाम अन्यद्रव्यमें आरोपित करनेकी अपेत्तासे जानना चाहिये।

३ निश्चयनय उपादेय हैं और व्यवहारनय हेय हैं।

प्रश्न — द्रव्य सामान्यका आलम्बन ही उपादेय है, फिर भी यहाँ राग परिणासकी ब्रह्ण-त्यागरूप पर्यायोंको स्वीकार करनेवाले निश्चयनयको उपादेय क्यों कहा है १

उत्तर — 'रागपरिणामका कर्ता भी आत्मा है और वीतराग परिणामका भी, अज्ञान दशा भी आत्मा स्वतत्रतया करता है और ज्ञानदशा भी', — ऐसे यथार्थज्ञानके भीतर द्रव्यसामान्यका ज्ञान गर्भितरूपसे समाविष्ट हो जाता है। यदि विशेषका भलीभाँति यथार्थ ज्ञान हो तो यह विशेषोंको करनेवाला सामान्यका ज्ञान होना ही चाहिये। द्रव्यसामान्यके ज्ञानके विना पर्यायोंका यथार्थ ज्ञान हो ही

म त्यमि यद्धा मनकार्य स्वेदनिति देशानिकेषु । स मामन्य त्यक्ता प्रतिको समझनार्वत ॥ १९० ॥

यो दिनाम

310

ना ह नान तथोपजनितमोदः सन् मदमिदं ममेदमित्वास्मात्मीवत्येन दे**डद्रनिकारी स्टान्ते** 

बहारि स करा श्रदासम्बरिणिकियं भागन्याक्यं मार्ग

मेच प्रतिपद्यते । मतोऽनपार्यते मष्टदनयाद्यद्वात्मसम् एव ॥ १९० ॥

नव श्रद्धनवात् श्रद्धारमस्यम् एकेरवृवधारवति---

#### वाचा १९०

मन्दर्यार्थ — [या तु] जो [देदहिषयेषु] येह-यनादिकमें [वर्ष वय केंस्सू]
'मैं यह हूँ भीर यह मेरा है' [इति ममता ] ऐसी ममताको [न त्यवति] नहीं केंक्स [सा] यह [न्यायण्य- त्यवत्या] ध्यमणताको छोडकर [उत्यार्थ इतिषया कांक्री] उत्पार्थका भाष्यय सेता है।

टीका'— जो घारमा घुढदव्यके निरूपणस्वरूप 'निश्वयमयसे निर्पेश व्यूचर घुढदव्यके निरूपणस्वरूप व्यवहार नयसे जिसे मोह उत्पन्न हुया है ऐवा वर्षण हुया में यह हूँ भीर यह मेरा है इसप्रकार 'धारमीयतासे देह धनाविक वर्षण्य मनत्व नहीं छोड़ता वह धारमा वास्तवमें गुढात्मपरिणतिरूप भामध्यनामक वर्षण्य दूरसे छाडकर प्रगुढात्मपरिणतिरूप उनागका ही घाश्रय लेता है। इससे विविक्त होता है कि प्रगुढनसमें प्रगुढात्मपरिणतिरूप उनागका ही घाश्रय लेता है। इससे विविक्त होता है कि प्रगुढनसमें प्रगुढात्मपरिणतिरूप उनागका हो साश्रय लेता है। इससे विविक्त

भव यह निविचत करते हैं कि शुद्धनयस शुद्धारमाकी ही प्राप्ति होती है-

१ निश्चयनको निरवेच -- निश्चयनको जनि प्रपद्माधानः को ज गिजने-जाननवाना ।

 माम्बीबनाने — निव्रणनर्ने [ अज्ञानी तीच शरीर, चन इत्यादि परद्रश्यको अपना मानकर प्र<sup>कार्त</sup> सम्मत् कर्मक है !]

## णाहं होमि परेसिं ए मे परे सन्ति णाणमहमेको । इदि जो भायदि भाएो सो अप्पाएं हवदि भादा ॥ १६१ ॥

नाहं भवामि परेषां न मे परे सन्ति ज्ञानमहमेकः । इति यो ध्यायति ध्याने स आत्मा भवति ध्याता ॥ १९१॥

यो हि नाम स्विषयमात्रप्रवृत्ताशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकव्यवहारनयाविरोधमध्यस्यः शुद्ध-द्रव्यनिरूपणात्मकिनश्रयनयापहस्तितमोहः सन् नाहं परेषामस्मि न परे मे सन्तीति स्वपरयोः परस्परस्वस्वामिसंबन्धमुद्ध्य शुद्धज्ञानमेवैकमहमित्यनात्मानमृत्सृज्यात्मानमेवात्मत्वेनोपादाय परद्रव्यव्यावृत्तत्वादात्मन्येवैकस्मिन्नग्रे चिन्तां निरुणद्धि स खन्वेकाग्रचिन्तानिरोधकस्तस्मिन्ने -काग्रचिन्तानिरोधसमये शुद्धात्मा स्यात् । अतोऽवधार्यते शुद्धनयादेव शुद्धात्मलाभः ॥ १९१॥

## गार्था १९१

अन्वयार्थः—'[ अहं परेषां न भवामि ] मैं परका नही हूँ, [ परे मे न सन्ति ] पर मेरे नही हैं, [ ज्ञानम् अहम् एकः ] मैं एक ज्ञान हूँ' [ इति यः घ्यायति ] इसप्रकार जो ध्यान करता है, [ सः आत्मा ] वह ग्रात्मा [ ध्याने ] ध्यानकालमें [ ध्याता मवति ] ध्याता होता है ।

टीका:—जो ग्रात्मा, मात्र ग्रपने विषयमे प्रवर्तमान ग्रगुद्धद्रव्यके निरूपण-स्वरूप व्यवहारनयमे ग्रविरोघरूपसे मध्यस्थ रहकर, ग्रुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप निश्चयनयके द्वारा जिसने मोहको दूर किया है ऐसा होता हुग्रा, 'मै परका नहीं हूँ, पर मेरे नहीं हैं' इसप्रकार स्व-परके परस्पर 'स्वस्वामिसम्बन्धको छोड़ कर, 'ग्रुद्धज्ञान हो एक मैं हूँ' इसप्रकार ग्रनात्माको छोडकर, ग्रात्माको ही ग्रात्मरूपसे ग्रहण करके, परद्रव्यसे भिन्नत्वके कारण ग्रात्मारूप ही एक 'ग्रग्रमे चिन्ताको रोकता है, वह एकाग्रचिन्तानिरोधक (एक विषयमे विचारको रोकनेवाला ग्रात्मा) उस 'एकाग्रचिन्तानिरोधके समय वास्तवमे ग्रुद्धात्मा होता है। इससे निश्चित होता है कि ग्रुद्धनयसे ही ग्रुद्धात्माकी प्राप्ति होती है।। १६१॥

१ जिसपर स्वामित्व है वह पदार्थ और स्वामीके बीचके सबंघको, स्व-स्वामि सबध कहा जाता है। २. अम्र = विषय, ध्येय, आलम्बन,

३ एकाप्रचिन्तानिरोध = एक ही विषयमें -ध्येयमें विचारको रोकना, [ एकाप्रचिन्तानिरोध नामक ध्यान है। ]

नव भ्रमत्वात श्रद्ध नारमेवोचसम्बनीन इत्त्वविवारि---

एवं भानपास दंसनग्र**दं श्रदिरियम्डरनं** । प्रवमचलमणालंबं मरखे अं अपनं सह ॥ १६३ ।

र्व शानस्मानं र्वानयुवनवीन्द्रवन्तर्ग्यः।

ज्यापसम्बाधम्यं यन्त्रेञ्डवाल**र्वं स्टब्** सं १६९ ॥

नात्मनो हि ग्रह भारमैव सर्देशकामेनानायनन्तरका भारतिकारका प्रवी नाप्यस्थत् । श्रुद्धत्वं भारमनः परहुष्यविकानेन स्वयमीविकानेन पैकासाः ।

भव यह उपवेश देते हैं कि ध्रुवत्वके कारण चुढात्मा ही उप

योग्य है ---

13

#### बाबा १९२

कलपार्चः--[ महयू ] में [ नात्मकं ] प्रात्माको [ दवं ] प्रवस्त्रक्र [ हानारमार्न ] भानारमक, [ दर्जनभूतव ] दर्शनभूत [ क्तीम्हरकहार्व ] व्यक्तिका महापदार्व, [धुवस् ] धूव [ अवसम् ] धवस, [ अनासम्ब ] निरासम्ब धीर [ धार्य) भुद्ध [ मन्दे ] मानता हैं। टीका:-- गुद्धारमा 'सत् भौर 'महेत्क होनेसे मनाद-भनन्त भीर न्य

सिक है इसमिये भारमाने मुकारमा ही धून है ( उसके ) बुसरा हुए भी हुई नहीं है। भारमा सुद्ध इसलिये है कि उसे परव्रव्यसे विजाब (विवस्व) कीर स्वयमसे अविभाग है इसलिये एकरव है। वह एकरव आरमाके (१) ज्ञानसम्बद्धकी कारच (२) दर्मनभूतत्वके कारण, (३) मतीन्त्रिय महापदार्वस्वके कारच, (४) अवतताके कारण भीर ( ४ ) निरालम्बस्वके कारण है।

इतमेंसे (१२) जो जानको ही स्रपनेमें धारण कर रखता है, बीर वौ स्थव दर्धनभूत है ऐसे भारमाका मतासय (ज्ञान-वज्ञन रहित ऐसा) पराज्यके निमारव है भीर स्वथममे मिनिमारव है इसलिये उसके एकरव 🕻 (३) बीर वी प्रतिनिध्यत स्पन रस-गम-वर्णस्प नून तथा सन्दरूपप्रवीवको **बहुन करनेवाली** 

t or -- frames with the state of

२. अर्थन्य = जिनका कोई कारक नहीं है नेस्ता अन्यरक ।

३. प्रविभिन्निय – प्रविभिन्न १ ( प्रापेचः इतिह्नः अ<mark>यने-सक्ते विश्वा विकासी सहस्य</mark> । पद क्वेंचे व्यव कार्य है । ।

त्वाद्द्यीनभृतत्वाद्तीन्द्रियमहार्थत्वाद्चलत्वादनालम्बत्वाच । तत्र ज्ञानमेवात्मिन विभ्रतः स्वयं द्र्यनभृतस्य चातन्मयपरद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा प्रतिनियतस्पर्शरस-गन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राहीण्यनेकानीन्द्रियाण्यतिक्रम्य सर्वस्पर्शरसगन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राह-कस्यैकस्य सतो महतोऽर्थस्येन्द्रियात्मकपरद्रव्यविभागेन स्पर्शादिग्रहणात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा क्षणक्षयप्रवृत्तपरिच्छेद्यपर्यायग्रहणमोक्षणामावेनाचलस्य परिच्छेद्यपर्या-यात्मकपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेद्यात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा नित्यप्रवृत्त-परिच्छेद्यद्रव्यालम्बनाभावेनानालम्बस्य परिच्छेद्यपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेद्यात्मकस्वधर्मा-विभागेन चास्त्येकत्वम् । एवं शुद्ध आत्मा चिन्मात्रशुद्धनयस्य तावन्मात्रनिरूपणात्मकत्वात्

अनेक इन्द्रियोका अतिक्रम (उल्लघन) करके समस्त स्पर्श-रस-गध-वर्णरूप गुणों और शब्दरूप पर्यायको ग्रहण करनेवाला एक सत् महापदार्थ है, ऐसे आत्माका इन्द्रियात्मक परद्रव्यसे भिन्नत्व है, श्रीर स्पर्शादिके ग्रहण स्वरूप (ज्ञानस्वरूप) स्वधमंसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है, (४) श्रीर क्षण विनाशरूपसे प्रवर्तमान ज्ञेय पर्यायोको (प्रतिक्षण नष्ट होनेवाली ज्ञातव्य पर्यायोको ) ग्रहण करने प्रीर छोडनेका श्रभाव होनेसे जो श्रचल है ऐसे श्रात्माको ज्ञेयपर्यायस्वरूप परद्रव्यसे भिन्नत्व है, श्रीर तिन्निमित्तक ज्ञानस्वरूप स्वधमंसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है; (५) श्रीर नित्यरूपसे प्रवर्तमान (शाश्वत ऐसा) ज्ञेयद्रव्योके श्रालम्बनका श्रभाव होनेसे जो निरालम्ब है ऐसे श्रात्माका ज्ञेय-परद्रव्योसे भिन्नत्व है, श्रीर तिन्निमित्तक ज्ञानस्वरूप स्वधमंसे श्रभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है।

इसप्रकार ग्रात्मा शुद्ध है, क्यों कि चिन्मात्र शुद्धनय उतना ही मात्र निरूपण-स्वरूप है (ग्रर्थात् चैतन्यमात्र शुद्धनय ग्रात्माको मात्र शुद्ध ही निरूपित करता है।) ग्रीर यह एक ही (यह शुद्धात्मा एक ही) ध्रुवत्वके कारण उपलब्ध करने योग्य है। किसी पिथकके शरीरके ग्रगोंके साथ ससर्गमे ग्रानेवाली मार्गके वृक्षोंकी ग्रनेक छायाके समान ग्रन्य ग्रध्रुव (पदार्थों)से क्या प्रयोजन है?

भावार्थ:—ग्रात्मा (१) ज्ञानात्मक, (२) दर्शनरूप, (३) इन्द्रियोके विना ही सबको जाननेवाला महा पदार्थ, (४) ज्ञेय-परपर्यायोका ग्रहण-त्याग न करनेसे ग्रचल, ग्रोर (५) ज्ञेय-परद्रव्योका ग्रालम्बन न लेनेसे निरालम्ब है, इसलिये वह

१. ज्ञेय पर्यायें जिसकी निमित्त हैं ऐसा जो ज्ञान, उस-स्वरूप स्वधर्मसे ( ज्ञानस्वरूप निजधर्मसे ) आत्माकी अभिन्नता है।

भगमेक एवं च भुक्तादु<del>वस्थानाः</del> पैरप्रवेशः॥ १६२ ॥

मबाधुवत्वादात्मनोऽन्यनोतस्यननीवभित्तुवदिस्ति---

देहा वा दविणा वा सुरदुक्सा वाथ सनुमित्रज्ञा।

जीवस्स प संति ध्वा ध्वोवश्रोगपामो श्रपा ॥ १६३

देश वा हविचानि स सुक्तुओ पाद क्युनिवसका । जीवना न सन्ति प्रशासन क्रमोसकार स्थाप ।

बीक्स्य न सन्ति भुवा भुव बक्योबास्यक व्यस्ता ॥ १९३ ॥ ॐ मारमनो दि परह्रम्याविक्रमेन परह्रम्योक्सम्यवानस्ययंगीक्समेन परह्रस्यक्रियाः विकासम्बद्धसम्बद्धानस्यादनस्यास्यस्यः सिहस्याय भववस्य अयं वर्षोबास्या श्रद्धः व्यस्ति

न्दीऽपूर्व वरितादिक्युपस्थननाननि बोक्सने श्रदारमीत्वकार्ये मृज्य ॥ १९३ ॥

एकं 'है'।' ईसप्रकार एक होनेसे वह युद्ध है। ऐसा युद्धारमा श्रव होनेके, सही पर

उपलब्ध करने योग्य है ॥ १६२ ॥

पन, यह उपवेश देते हैं कि मधुनत्वके कारण मात्माके सितिरिक्त क्रूपर्ण
कुछ भी उपलब्ध करने योग्य नहीं है —

माचा १९३

सन्वर्ष — [देशा वा ] शरीर [हिक्सानि सा ] धन, [हुन्हानी ] हुन दुल [वा नव ] सम्बा [त्रपुनित्रजनाः] शत्रुमित्रजन (यह दुक्त) [किन्व] जीवके [सुवान सन्ति ] धून नहीं हैं [सुव ] धून तो [उपनेनान्यका सामा ] प्रयोगातमक भारता है।

टीका — जो परडम्यमे सभिन्न होनेक कारण सौर परहस्यके हारा कारण होनेवाले स्ववसम भिन्न होनेक कारण धारमावा धशुद्धपनेवा कारण है. पैण (भारमाक सनिरिक्त ) तूमरा काई भी धृव मही है क्यांकि वह 'सक्क् वौर

१. चराणः — सनितः, विकारी [ परद्रव्यकः निविधाने आस्ताका स्वयंत्रं प्रपर्णः होना है ! ]

आग् — च्यानियादित ( अनिव ); { चत्र द्वादिक कुर्यान क्याँच हैं, इससिये अगन् हैं। क्योंकि व्यक्ति-व्यक्तानी हैं । }

जैनशास्त्रमाला ]

मधैवं शुद्धात्मीपलम्भातिंक स्यादिति निरूपयति—

# जो एवं जाणिता मादि परं अप्पगं विसुद्धपा । सागारोऽणागारो खवेदि सो मोहदुग्गंठिं ॥ १६४ ॥

य एवं ज्ञात्वा ध्यायंति परमात्मानं विश्वद्धात्मा । साकारोऽनाकारः क्षपयति स मोहदुर्ग्रन्थिम् ॥ १६४ ॥

अप्रना यथोदितेन विधिना शुद्धात्मानं ध्रुवमधिगच्छतस्तस्त्रिन्नेव प्रवृत्तेः शुद्धात्मत्वं स्यात् । ततोऽनन्तशक्तिचिन्मात्रस्य परमस्यात्मन एकाग्रसंचेतनलक्षणं ध्यानं स्यात्, ततः सा

ैहेतुमान् होनेसे ग्रादि-ग्रन्तवाला ग्रीर परत सिद्ध है, ध्रुव तो उपयोगात्मक शुद्ध ग्रात्मा ही है। ऐसा होनेसे मैं उपलभ्यमान ग्रध्रुव शरीरादिको उपलब्ध नही करता, ग्रीर ध्रुव शुद्धात्माको उपलब्ध करता हूँ॥ १६३॥

इसप्रकार शुद्धात्माकी उपलब्धिसे क्या होता है यह श्रब निरूपण करते है —

## गाया १९४

अन्वयार्थः—[यः] जो [ एवं झात्वा ] ऐसा जानकर [विशुद्धात्मा ] विशुद्धात्मा होता हुग्रा [परमात्मानं ] परम ग्रात्माका [ध्यायित ]ध्यान करता है, [सः] वह [माकारः अनाकारः] साकार हो या ग्रनाकार, [मोहदुर्ग्रथिं ] मोहदुर्ग्रथिका [क्षपयित ]क्षय करता है।

टीका:—इस यथोक्त विधिके द्वारा जो शुद्धात्माको ध्रुव जानता है, उसे उसीमे प्रवृत्तिके द्वारा शुद्धात्मत्व होता है, इसिलये अनन्तशक्तिवाले विनमात्र परम आत्माका एकाग्रसचेतनलक्षण ध्यान होता है, और इसिलये (उन ध्यानके कारण) साकार (सिवकल्प) उपयोगवालेको या अनाकार (निविकल्प) उपयोगवालेको—दोनोको अविशेषरूपसे एकाग्रसचेतनकी प्रसिद्धि होनेसे—अनादि ससारसे बँधी हुई अतिदृढ मोहदुर्ग्रथि छूट जाती है।.

१ हेतुमान् = सहेतुक, जिसकी उत्पत्तिमें कोई भी निमित्त हो ऐसा। [ देह धनादिकी उत्पत्तिमें कोई भी निमित्त होता है, इसलिये वे परत सिद्ध हैं, स्वत सिद्ध नहीं। ]

२ चिन्मात्र = चैतन्यमात्र [ परम आत्मा केवल चैतन्यमात्र है, जो कि अनन्त शक्तिवाला है।

३ एक अग्रका (विषयका, ध्येयका ) सचेतन अर्थात् अनुभवन ध्यानका लहाण है।

बारोपमकस्यानाबारोक्कस्य

3 25

स्पात् । जतः श्रद्धारमोप्तम्भरन मोदत्रन्तिमेदः पळ्यू ॥ १९४ ॥ जन मोदत्रन्तिमेदारिक स्पादिति निकरपति—

जो णिहदमोहगठी रागपदोसे सवीय सामस्यो।

होज्ज समसुद्दुक्स्नो मो सोक्स अक्सपं लहिर ॥ १६५ ॥

यो निहतमोहप्रन्यी रागप्रहेंची सपबित्वा भागच्ये । मचेत समस्यस्यान्याः स सीक्यमस्य समते ॥ १९॥॥

मोद्द्रप्रत्निक्षप्रवादि उन्मृत्तावदेवन्त्रप्रवे तदा सम्प्रसद्भावस्य करमगाध्यस्यकाने मिन्ने मनने तदोऽनाङ्करस्कमणानवतीक्यकानः । यदो बोद्द्रप्रत्येकेन्द्रास्यवकीका मिन्ने ॥ १९४ ॥

इससे (यह कहा गया है कि ) मोहग्रवि भेद (दसनमोहरूपी गाँठका दूरणा ) गुद्धारमाकी उपलब्धिका फस है ॥ १९४ ॥

भव यह कहते हैं कि मोहग्रभिके ट्टनेसे क्या होता है —

#### माथा १९४

सन्वयार्थः—[य'] जो [ निह्नमोहसंथी ] मोहधविको नष्ट करके.
[सागप्रोची सर्वायेग्वा ] रागदेपका क्षय करके [सममुख दृष्टा ]सुन-दृष्टार्थं तमान्य होता हुमा [भामण्ये मतेत् ] समणता (मुनित्य )में परिणमित होता है [क] वह निवयं मौक्यं ]मक्षय सौन्यको [समते ]प्राप्त करता है।

रीका:— मोहप्रभिका क्षय करनेते मोहप्रथि जिसका मूल है **ऐते पर** देवका क्षय हाता है उससे जिसे मुल-पुल ममान हैं ऐसे जीवका परम मध्यस्थ्या जिसका मक्षण है ऐसी ध्रमजतामें परिणमन होता है धौर उससे धनाकुलता विकल्या मक्षण है ऐसे घराय सुकर्ष प्राप्त होती है।

इससे (यह वहा है कि) मोहरूपी ग्रामिके श्चदनेसे ग्रक्षय सौरूयण्य फर्ल डोना है।। १६५ ॥ अथैकाग्रचसंचेतनलक्षणं ध्यानमशुद्धत्वमात्मनो नावहतीति निश्चिनोति-

# जो खिवदमोहक जुसो विसयविरत्तो मणो णिरुं भित्ता । समवद्विदो सहावे सो अप्पाणं हवदि भादा ॥ १९६॥

यः क्षपितमोहकलुपो विषयविरक्तो मनो निरुध्य ।

समवस्थितः स्वभावे स व्यातमानं भवति ध्याता ॥ १९६ ॥

आत्मनो हि परिक्षपितमोहकलुषस्य तन्मूलपरद्रव्यप्रवृत्त्यभावाद्विषयविरक्तत्वं स्यात्, ततोऽधिकरणभुतद्रव्यान्तरामावादुद्धिमध्यप्रवृत्तैकपोतपतत्रिण इव अनन्यशरणस्य मनसो

ग्रब, एकाग्र सचेतन जिसका लक्षण है, ऐसा ध्यान ग्रात्मामें ग्रशुद्धता नहीं लाता,—यह निश्चित करते हैं —

## गाथा १९६

अन्वयार्थः—[ यः ] जो [ क्षिपतमोहकलुपः ] मोहमलका क्षय करके [विषय विरक्तः ] विषयसे विरक्त होकर, [ मनः निरुष्य ] मनका निरोध करके, [स्वभावे समवस्थितः ] स्वभावमे समवस्थित है, [सः ] वह [आत्मानं ] ग्रात्माका [ ष्याता भवति ] ध्यान करनेवाला है।

टीकाः—जिसने मोहमलका क्षय किया है ऐसे ग्रात्माके, मोहमल जिसका मूल है ऐसी 'परद्रव्यप्रवृत्तिका ग्रभाव होनेसे विषयविरक्तता होती है, उससे, समुद्रके मध्यगत जहाजके पक्षीकी भाँति, ग्रधिकरणभूत द्रव्यान्तरोका ग्रभाव होनेसे जिसे ग्रन्य कोई शरण नहीं रहा है ऐसे मनका निरोध होता है। [ग्रथात्—जैसे समुद्रके बीचमे पहुँ हुये किसी एकाकी जहाज पर बैठे हुये पक्षीको उस जहाजके ग्रतिरिक्त ग्रन्य किसी जहाजका, वृक्षका या भूमि इत्यादिका ग्राधार म होनेसे दूसरा कोई शरण नहीं है, इसलिये उसका उडना बन्द हो जाता है, उसीप्रकार विषयविरक्तता होनेसे मनको ग्रात्मद्रव्यके ग्रतिरक्त किन्ही ग्रन्यद्रव्योका ग्राधार नहीं रहता इसलिये दूसरा कोई शरण न रहनेसे मम निरोधको प्राप्त होता है ], ग्रीर इसलिये, मन जिसका मूल है ऐसी चचलताका विलय होनेके कारण ग्रमन्त-

१ एकाम = जिसका एक ही विषय (आलबन) हो ऐसा।

२ परद्रव्य प्रवृत्ति = परद्रव्यमें प्रवर्तन।

निरोधः स्यात् । तरस्तन्युष्यम्बद्धस्यविकासस्य <del>। १९</del> स्यात् । तषु स्वरूपश्चमानाञ्चनेद्वातविकासमात् भागविक्**रामीनते । स्कृ** इरातेन प्यातमारमनोऽन्तन्यसात् नाञ्चस्यानेति ॥ १९६॥

वयोपसम्बद्धहारमा सक्सद्धानी कि प्यायतीति वसवाद्धावति---

निहृद्यश्यादिकम्मो प्रवक्तं सम्बन्धत्रपद् । सेयंतगदो समनो महर्दि कमट समंदेशी ॥ १६७ ॥

> निहरपनपादिकार्गं अस्पत्तं सर्वज्ञानस्यकः । देवानस्यराः समयो स्थापति कार्यनस्यकः ॥ १९७ ॥

होको हि मोइसद्वारे अनशकिश्रविश्वकसद्वारे

विषयस्यास्यां चामिसचितं विकासितं संवित्यं चर्चं व्यापन् च्छा, व्यवसून्

सहजनतन्यारमक स्वभावमें 'समनस्वान होता है। वह स्वक्रम प्रवतमान, भ्रनाकुत एकाश्रसकेतन होनेसे प्यान कहा करा है।

इससे (यह निश्वत हुमा कि-) प्यान स्वभाव समवत्रवानस्य होके

भारमासे भनन्य होनेसे मश्रद्भताका कारण नहीं होता ॥ १६६ ॥

भ्रव सुम्रद्वारा यह प्रश्त करते हैं कि जितने सुद्धारमाको उपक्रम की है थि सकलकानी (सर्वक्र) नया स्थाते हैं ?—

#### माचा १९७

अन्ववार्ष:—[निहित्यनवातिकार्य] जिनने यनवातिकार्यका नाथ विश्वी कै [अल्बर्स सर्ववाक्तलकः] जो सन पदार्थीके स्वरूपको प्रत्यक्ष शावते हैं और [क्षेत्रान्तमतः] जो अर्थोके पारको प्राप्त हैं [असंदेहः श्रवणः] ऐते संदेहरिहर अवण् [कस् वर्ष ] किस पदायको [स्थायति ] स्थाते हैं ?

दीका — सोकवा (१) मोहका सब्भाव होनेसे तथा (२) झालकीका "प्रतिवत्यकका सब्भाव होनेसे (१) वह त्यका सहित है, तथा (२) इसे ज्यार्थ प्रत्यक्ष नहीं हैं और वह विषयको "सबच्छेतपुकक नहीं सानता इसकिये यह (कोंच )।

१ सम्बन्धान - बिरदया-१इक्या रहना-दिश्वकः।

२. डामम्परकोच कम कामकाच्या प्रतिकंतक अर्थात् कामके क्**रमेर्ते विकित्सम्बद्ध है** ।

३ जनकरपूर्वत - इस्कर्य करके सरकारो स्थितको अस्ताको ।

घातिकर्मतया मोहाभावे ज्ञानशक्तिप्रतिवन्धकाभावे च निरस्ततृष्णत्वात्प्रत्यक्षसर्वभावतत्त्वज्ञेयान्त-गतत्वाभ्यां च नाभिलपति न जिङ्गासित न संदिद्यति च कुतोऽभिलपितो जिज्ञासितः संदिग्ध-श्रार्थः। एवं सित किं ध्यायति ।। १९७ ।।

यथैतदुपलब्धग्रद्धात्मा सकलज्ञानी घ्यायतीत्युचरमास्त्रयति-

रँग्रभिलिषत, 'जिज्ञासित ग्रीर सिदिग्ध पदार्थका ध्यान करता हुग्रा दिखाई देता है, परन्तु घनघातिकर्मका नाश किया जानेसे (१) मोहका ग्रभाव होनेके कारण तथा (२) ज्ञानशक्तिके प्रतिवन्धकका ग्रभाव होनेसे, (१) तृष्णा नष्ट की गई है, तथा (२) समस्त पदार्थोका स्वरूप प्रत्यक्ष है, तथा ज्ञेयोका पार पा लिया है, इसलिये भगवान सर्वज्ञदेव ग्रभिलाषा नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करते, ग्रीर सदेह नहीं करते, तव फिर (उनके) ग्रभिलिषत, जिज्ञासित ग्रीर सदिग्ध पदार्थ कहाँसे हो सकता है जब कि ऐसा है तब फिर वे क्या ध्याते है

भावार्थः—लोकके (जगत्के सामान्य जीव समुदायके) मोहकर्मका सद्भाव होनेसे वह तृष्णा सहित है, इसलिये उसे इष्ट पदार्थकी ग्रिभलापा होती है, ग्रीर उसके ज्ञानावरणीय कर्मका सद्भाव होनेसे वह बहुतसे पदार्थोंको तो जानता ही नही है, तथा जिस पदार्थको जानता है उसे भी पृथक्करण पूर्वक सूक्ष्मतासे—स्पष्टतासे नहीं जानता, इसलिये उसे ग्रज्ञात पदार्थको जाननेकी इच्छा (जिज्ञासा) होती है, ग्रीर ग्रस्पष्टतया जाने हुये पदार्थके सबधमे सदेह होता है। ऐसा होनेसे उसके ग्रिभलिषत, जिज्ञासित ग्रीर सदिग्ध पदार्थका ध्यान सभवित होता है। परन्तु सर्वज्ञ भगवानके तो मोह कर्मका ग्रभाव होनेसे वे तृष्णारहित है, इसलिये उनके ग्रभलिषा नहीं है, ग्रीर उनके ज्ञानावरणीय कर्मका ग्रभाव होनेसे वे समस्त पदार्थोंको जानते हैं तथा प्रत्येक पदार्थको ग्रत्यन्त स्पष्टतापूर्वक परिपूर्णतया जानते हैं, इसलिये उन्हे जिज्ञासा या सन्देह नहीं है। इसप्रकार उन्हे किसी पदार्थके प्रति ग्रभलाषा, जिज्ञासा या सन्देह नहीं होता, तब फिर उन्हे किस पदार्थका ध्यान होता है? ॥ १६७॥

ग्रब, सूत्र द्वारा (उपरोक्त गाथाके प्रश्नका) उत्तर देते हैं कि जिसने शुद्धात्माको उपलब्ध किया है वह सकलज्ञानी इस (परमसौख्य)का ध्यान करता है —

४ अभिल्पित = जिसकी इच्छा-चाह होय वह।

४ जिसकी जिझासा जानने की इच्छा हो वह।

६ जिन जिनमें सदेह हो-सशय हो।

सञ्जानाधविज्ञतो समतसञ्जनसरोक्सपाणद्दौ ि भूदो सनसातीदो महदि सणनसो परं सोक्सं ॥ ६६१

सर्वावायविष्कः समन्तर्स्वावसैक्यञ्चनस्यः।

भृतोऽमातीयो प्यायस्यनमः परं सीक्यत् ॥ १९८ ॥ अवगारमा वर्षे सहस्रतीक्यम्बन्धायस्यन्तम्बन्धारिकारम्बन्धारम्बन्धारम् वाम्राममावात्स्यम्बन्धार्केन वर्षेते तदेव वरेन्द्रममातीयो स्वत्यः विरायमस्यक्ष्यस्य स्वर्थानास्य

शाका १९८

मन्यार्थः—[मन्सः] प्रतिनिध्य पौर [मन्तिनः पृतः] इतिप्रपातीय ईस्सं भारमा [सर्वापित्युकः] सव वाचा रहित भौर [सर्वक्<del>योतसीव्यक्रवायाः] व्यक्तं</del> भारमार्मे समत (सर्वप्रकारकः, परिपूज) सौक्य तथा ज्ञानसे समृद्ध रह्णाः इस्सं [परं सीक्यं ] परम सोक्यका [भावसि ] भ्यान करता है।

टीका:—जब यह भारमा जो सहज सुझ भीर ज्ञानकी वाजाके जानका हैं (ऐसी) तथा जो "असकल भारमार्थे "मसवप्रकारके सुझ भीर ज्ञानके जानका हैं ऐसी इिज्ञमीक अभावके कारण स्वम 'अतीन्त्रिय'क्ससे वतता है, उसी जनका वह सुसरोंको 'इन्द्रियातीत' (इन्द्रियमगोचर) वर्तता हुमा निरावाच सहज्जुक कीर ज्ञानकाल होनेसे 'सर्वशाम रहित' तथा सकल भारमार्थे सबंभ्रकारके (विष्कृत) सुझ भीर ज्ञानसे परिपूज होनेसे 'समस्त भारमार्थे समत सीर बावका क्ष्मक होता है। इसप्रकारका वह भारमा सब भारमाया, जिज्ञासा भीर स्वेदका स्वयंक होनेपर भी प्रपूर्व भीर प्रनाकुत्तर सलभ परमसीक्ष्मका स्थान करता है, ज्यान भारकुताने साथ रहेनेसों एक प्रारमाक्ष्मक्ष अनुम्बनक्ष्म हा अविकार रहेना है (क्यानुस्तरकाल एक 'स्प्र' के स्वेतनमात्रक्षमें अविकार रहेना है (क्यानुस्तरकाल एक 'स्प्र' के स्वेतनमात्रकाल स्वानक्ष्मक स्वानकाल साथ रहेनासे एक प्रारमाक्ष्मी विकार स्वानकाल स्वानकाल स्वानकाल ही भाव क्यान

१ भावतम् – निवासः भागः।

अलक्स भागामें - आसाके सर्व मरेरोंमें नहीं किस कोडे ही कोडोंबें।

३ अलगरवारके - सती जवारके न्यी किन्तु वसुष्ठ हो जवारके वसूर्व (व्य वसूर्व इन्न परमार्थन सन्यानात होने पर थी, पर्से 'सुरा' कालेकी सम्बद्धारिक वसूर्व है। ]

नेन शासमाला]

एवंभृतश्च सर्वामिलापजिज्ञासासंदेहासंभवेऽप्यपूर्वमनाकुलत्वलक्षणं परमसौख्यं ध्यायति । अना-कुलत्वसंगतेकाग्रसंचेतनमात्रेणावतिष्ठत इति यावत् । ईदृशमवस्थानं च सहजज्ञानानन्दस्वभावस्य सिद्धत्वस्य सिद्धिरेव ।। १९८ ।।

अयायमेव शुद्धात्मोपलम्भलक्षणो मोक्षस्य मार्ग इत्यवधारयति-

एवं जिणा जिणिंदा सिद्धा मग्गं समुद्विदा समणा । जादा णमोत्थु तेसिं तस्स य णिव्वाणमग्गस्स ॥ १६६ ॥

एवं जिना जिनेन्द्राः सिद्धा मार्ग समुत्थिताः श्रमणाः । जाता नमोऽस्तु तेभ्यस्तस्मै च निर्वाणमार्गाय ॥ १९९ ॥

( ग्रर्थात् इसप्रकार स्थित रहना, सहजज्ञान ग्रीर ग्रानन्द जिसका स्वभाव है ऐसे सिद्धत्वकी प्राप्ति ही है।)

भावार्थ:—१६७ वी गाथामे प्रश्न उपस्थित किया गया था कि सर्वज्ञ-भगवानको किसी पदार्थके प्रति ग्रिभिलापा, जिज्ञासा या सन्देह नही है तब फिर वे किस पदार्थका ध्यान करते हैं ? उसका उत्तर इस गाथामे इसप्रकार दिया गया है कि —एक ग्रग्न (विषय) का सवेदन ध्यान है। सर्व ग्रात्मप्रदेशोमे परिपूर्ण ग्रानन्द ग्रीर ज्ञानसे भरे हुये सर्वज्ञ भगवान परमानन्दसे ग्रिभिन्न निजात्मारूपी एक विषयका सवेदन करते है इसलिये उनके परमानन्दका ध्यान है, ग्रर्थात् वे परमसौख्यका ध्यान करते है।। १६८॥

भ्रव, यह निश्चित करते है कि—'यही (पूर्वोक्त ही) शुद्ध भ्रात्माकी उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्षका मार्ग है'—

## गाथा १९९

अन्वयार्थः—[जिनाः जिनेन्द्राः श्रमणाः] जिन, जिनेन्द्र भ्रीर श्रमण (ग्रर्थात् सामान्यकेवली, तीर्थंकर भ्रीर मुनि) [ एवं ] इस ( धूर्वोक्त ही) प्रकारसे [मार्गं सम्रुत्थिताः] मार्गमे ग्रारूढ होते हुये [सिद्धाः जाताः] सिद्ध हुये [नमोऽस्तु] नमस्कार हो [तेम्यः] उन्हे [च] श्रीर [तस्मै निर्वाण मार्गाय] उस निर्वाणमार्गको। 102 वतः सर्वे एव सामान्यचरमक्तीरास्तीर्वकताः वकावक्तीस

प्रजारमतत्त्वप्रवृत्तिकाचेन विविना प्रवृत्तमेश्वरून वर्णाविकान विज्ञा त्वोऽभवार्पते केनसमनमेक वर मोक्स्य मार्थो व द्वितीय क्री र स्वर्ध श्रदारमदत्त्वप्रद्यानी सिद्धानी करम श्रद तमदत्त्वप्रदृष्टिकस्य मोसमानीस मानकविमानरवेन नोमानमभावनमस्कारोऽस्त । अववारिको बोकवार्जः

वद्योपसंपद्ये साम्यमिति पूर्वत्रतिज्ञां निर्वतन बोक्सवार्वस्थाः स्वयवि प्रश्नयति---

> तम्हा तह जाणिचा ऋषाण जानगं समावेन । परिवज्जामि ममर्चि उवद्विदो शिम्ममचिम्म ॥ २००

> > , तस्माचवा हात्वात्मानं हावकं स्वयत्वेन । परिवर्डवामि ममताइपस्थितो निर्ममत्वे ॥ २००॥

टीका:--सभी सामान्य चरमशरीरी, तीर्चकर और भ्रचरमसरीरी कु ययोक्त शुद्धारमतस्वप्रवृत्तिलक्षण विभिन्ने प्रवतमान मोक्रमानको प्राप्त 🖬 हये किन्तु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विभिन्ने भी सिद्ध हुने हों। इसके 🍽 होता है कि नेवल यह एक ही मोक्षका माग है दूसरा नहीं। अधिक विस्तार 📆 पढे । उस श्वारमतस्वमें प्रवर्ते हवे सिक्षोंको तथा उस सुकारमतस्वत्रपृतिका मोक्षमामको जिसमेंसे 'भाष्य-भावकका विभाग घस्त होगवा है ऐसा नोबावनवार नमस्कार हो ! (इसप्रकार) मोक्षमाग निश्चित किया है (ग्रीर उसर्वे) अपूर्वि कर रहे हैं ॥ १६६ ॥

धव 'साम्यको प्राप्त करता हुँ ऐसी (पाँचकी गावामें की वर्ष ) 📌 प्रतिज्ञाका निर्वाह करते हुये (भाषायतेष ) स्वयं भी मोक्षमागभूत सुद्धारमञ्जूषि करते हैं ---

#### वाचा २००

अभवार्यः-[ तस्वात् ] ऐसा होनेसे ( अर्वात् शुद्धारमामें प्रवृत्तिके डार्य ही नोम होता होनेसे ) [तवा ] इसप्रकार [ अस्तार्व ] धारमाको [ स्वयक्त झवर्व ]

१ आम्य - भोष्: मायव - मायाः याम्य-मायकडे अर्वडे सिवे देखो ४० ८ में पुरसीर ।

अहमेप मोक्षाधिकारी ज्ञायकस्वभावात्मतत्त्वपरिज्ञानपुरस्तरममत्वनिर्ममत्वहानोपादान-विधानेन कृत्यान्तरस्याभावात्सर्वारम्भेण शुद्धात्मिन प्रवर्ते । तथाहि—अहं हि तावत् ज्ञायक एव स्वभावेन, केवलज्ञायकस्य च सतो मम विश्वेनापि सहजज्ञेयज्ञायकलक्षण एव संवन्धः न पुनरन्ये स्वस्वामिलक्षणाद्यः संवन्धाः । ततो मम न कचनापि ममत्वं सर्वत्र निर्ममत्वमेव । अथैकस्य ज्ञायकभावस्य समस्तज्ञेयभावस्वभावत्वात् प्रोत्कीर्णलिखितनिखातकीलितमज्ञितसमा-

स्वभावसे ज्ञायक [ज्ञात्वा] जानकर [निर्ममत्वे उपस्थितः] में निर्ममत्वमे स्थित रहता हुन्ना [ममतां परिवर्जयामि] ममताका परित्याग करता हूँ।

रीका:—में यह मोक्षाधिकारी, ज्ञायकस्वभावी ग्रात्मतत्वके परिज्ञानपूर्वक ममत्वकी त्यागरूप ग्रीर निर्ममत्वकी ग्रहणरूप विधिके द्वारा सर्व ग्रारम्भ ( उद्यम ) से गुद्धात्मामे प्रवृत्त होता हूँ, क्योंकि ग्रन्य कृत्यका ग्रभाव है। ( ग्रर्थात् दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है।) वह इसप्रकार है ( ग्रर्थात् में इसप्रकार गुद्धात्मामे प्रवृत्त होता हूँ) —प्रथम तो में स्वभावसे ज्ञायक ही हूँ, केवल ज्ञायक होनेसे मेरा विश्व ( समस्तपदार्थों ) के साथ भी सहज ज्ञेयज्ञायकलक्षण सम्बन्ध ही है, किन्तु ग्रन्य स्वस्वामिलक्षणादि सम्बन्ध नहीं है, इसिलये मेरा किसीके प्रति ममत्व नहीं है, सर्वत्र निर्ममत्व ही है।

ग्रव, एक ज्ञायकभावका समस्त ज्ञेयोको जाननेका स्वभाव होनेसे क्रमशः. प्रवर्तमान, ग्रनन्त, भूत-वर्तमान-भावी विचित्रपर्यायसमूहवाले, ग्रगाधस्वभाव ग्रौर गम्भीर समस्त द्रव्यमात्रको—मानो वे द्रव्य ज्ञायकमे उत्कीर्ण हो गये हो, चित्रित हो गए हो, भीतर घुस गये हो, कीलित हो गये हो, डूब गये हो, समा गये हो, प्रतिविम्बित हुये हो, इसप्रकार—एक क्षणमे ही जो (शुद्धात्मा) प्रत्यक्ष करता है, ज्ञेयज्ञायकलक्षण सबधकी ग्रनिवार्यताके कारण ज्ञेय—ज्ञायकको भिन्न करना ग्रशक्य होनेसे विश्वरूपताको प्राप्त होता हुग्रा भी जो (शुद्धात्मा) सहज ग्रनन्तशक्तिवाले ज्ञायकस्वभावके द्वारा एकरूपताको नही छोडता, जो ग्रनादि ससारसे इसी स्थितिमे (ज्ञायक भावरूप

१ जिनका स्वभाव अगाघ है श्रीर जो गभीर हैं, ऐसे समस्त द्रव्योंको भूत, वर्तमान तथा भावीकालके क्रमसे होनेवाली, अनेक प्रकारकी अनन्त पर्यायोंसे युक्त एक समयमें ही प्रत्यच्न जानना आत्माका स्वभाव है।

२ होयहायकस्वरूप सम्बन्ध टाला नहीं जासकता, इसलिये यह अशक्य है कि होय हारकमें ज्ञात न हों, इसलिये आत्मा मानों समस्त द्रव्यरूपताको प्राप्त होता है।

वर्तितप्रतिविभितत्वचत्र समस्तमति द्रण्यवातयेकसम् वृत् प्रत्यस्यस्त

समस्यमान प्रवचायमकाम देव प्रत

विवेषनत्वादुराचरैयकण्यमवि स्वित्वा स्वितं मोहेनान्यवास्यवस्यमानं झ्यारमानमेन नोहहत्त्वाच

संप्रतिकारे । स्वयमेष मनतु चाल्यैवं दर्जनविद्यदिक्षणाः रक्तवात्त्राचीरपि सामालिस्याभुकस्य स्वात्मनस्यवास्त्रानां करवात्मना

यनत्वस्त्रानो माननमस्द्रारः ॥ २००॥

वासिनी कृत् ।
 वैनं शनं हेनतत्त्ववसेतृ
 एक्षेतं कृत्यक्त सम्मान्तवातः ।।
 संख्वासम्बद्धनगरीकात्ताः

हि ) रहा है, भौर जो मोहके द्वारा दूसरे क्यमें बाना—साना बाता है के

शुद्धारमाको यह मैं मोहको उचाव फॅककर झतिनिष्कम्प रहता क्ष्मा क्यांस्थि (असाका तैसा) ही प्राप्त करता हू। इसप्रकार वेशनविस्दि जिसका मूल है ऐसी सम्यक्तानमें उपयुक्तवाके कारण

इसप्रकार देशनविद्युद्धि जिसका मूल है ऐसी सम्यक्तानमें उपयुक्तताले कार्ये सरमन्त प्रस्थानाथ (निर्विष्न) जीनता होनेसे साझु होने पर मी साझा**ए विवहण्** ऐसा यह निज भात्माको तथा तथासूत (-सिद्धभूत) परमात्मा**योंको ैक्टीवें** एकपरायजता जिसका सक्षण है ऐसा माननमस्कार सवा ही रैस्वयमेव हो ॥ २००॥

कपरामणता जिसका लक्षण हे एसा भावनमत्कार सवा ही रिक्समेव हो ॥ २०० ॥ [ सब स्लोकवारा जिनेन्द्रोक्त शब्दबहाके सम्यक सम्यामका फल कहा <mark>वाता है ]</mark> र

नर्ष:—इसप्रकार जेयतरको समभानेताले अन ज्ञानमें—विशा**न सम्बन्धः** में—सम्बक्तया प्रवगाहन करके (बुवकी लगाकर गहराईमें उत्तरकर निमन्न होकर) हम मात्र खुद घारमद्रव्यरूप एक वृत्तिसे (परिणतिसे ) सवा बुक्क रहते हैं ॥ १०॥

१ वसीमें - नमस्कार करने कोन्य परार्थमें। साम्बर्मे । (जाज माञ्चमें ही करावरह, प्रकार, कीव

होना भाषनमस्कारका सक्ष्य है।] १ स्वयमेव -[ भाषानिव श्रुद्धालामें सीन होने हैं इससिवे स्वयमेव आवनमस्कार हो बाधा है।]

# शालिनी छन्द #

होयीकुर्वन्नद्धासासीमविश्वं

ज्ञानीकुर्वन् होयमाकान्तभेदम् ।

व्यातमीकुर्वन् ज्ञानमात्मान्यभासि

स्फूर्जत्यातमा ब्रह्म संपद्य सद्यः ॥ ११ ॥

# वसन्तितिलका छन्द #

द्रव्यानुसारि चरणं चरणानुसारि

द्रव्यं मिथो द्वयमिदं ननु सव्यपेक्षम् ।

तस्मान्म्रमुकुरिंघरोहतु मोक्षमार्गं

द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य ॥ १२ ॥

इति तत्त्वदीपिकाया प्रवचनसारवृत्तौ श्रीमद्मृतचन्द्रसूरिविरचिताया होयतत्त्वप्रद्वापनो नाम द्वितीय श्रुतस्कन्ध समाप्तः ॥ २ ॥

[ ग्रव श्लोकके द्वारा मुक्तात्माके ज्ञानकी महिमा गाकर ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापना-धिकारकी पूर्णाहुति की जा रही है । ] —

अर्थ:—ग्रात्मा ब्रह्मको (परमात्मत्वको, सिद्धत्वको) शीघ्र प्राप्त करके, ग्रसीम (ग्रनन्त) विश्वको शीघ्रतासे (एक समयमे) श्रेयरूप करता हुग्रा, भेदोको प्राप्त श्रेयोको शानरूप करता हुग्रा (ग्रनेक प्रकारके श्रेयोको शानमे जानता हुग्रा) ग्रीर स्वपरप्रकाशक शानको ग्रात्मारूप करता हुग्रा, प्रगट—देदीप्यमान होता है ॥ ११ ॥

[ अब क्लोक द्वारा, द्रव्य और चरणका सबध बतलाकर, ज्ञेयतत्वप्रज्ञापन नामक द्वितीयाधिकारकी और चरणानुयोगसूचक चूलिका नामक तृतीयाधिकारकी सिध बतलाई जाती है।]—

वर्थः—चरण द्रव्यानुसार होता है ग्रीर द्रव्य चरणानुसार होता है। इसप्रकार वे दोनो परस्पर सापेक्ष हैं, इसलिये या तो द्रव्यका ग्राश्रय लेकर ग्रथवा तो चरणका ग्राश्रय लेकर मुमुक्षु (ज्ञानी, मुनि) मोक्षमार्गमे ग्रारोहण करो।

इसप्रकार (श्रीमद् भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यदेव प्रणीत )श्री प्रवचनसार शास्त्रकी श्रीमदमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित तत्वदीपिकानामक टीकाका यह 'ह्रोयतत्त्व-प्रज्ञापन' नामक द्वितीयश्रुतस्कध (का भाषानुवाद )समाप्त हुग्रा।

#### मन परेशं बरचानुयोयश्रविका वृक्तिका ।

70V.

इत्यक्ता कृत ।
 इत्यक्ता स्टिंदी
 इत्यक्ता सिद्धी ।
 वृद्द्वित कर्माविरताः वरेऽवि
 इत्याविक्तं कर्म वर्ततः ॥ १३ ॥
 इति करमाविद्याः करात् ।

'एस सरासरमञ्जासिद्वंदिवं भीद्वाहकम्ममसं । श्वमानि बहुमार्च दिर्द्यं 🗪

#### परगानुगोगस्यक पुलिका

भव दूसरोंको चरणानुयोगकी सूचक 'चूलिका है।

ि उसमें प्रवम श्री भमृतवन्त्राचायदेव वसोकके द्वारा सव इस-मानावी

गाबाकी उत्पानिका करते हैं।

[क्को-] द्रव्यकी पिडिमें चरणकी सिटि है और चरणकी सिटिमें द्रव्यकी विकि है-यह जानकर, कर्मोरे (जुमाधुम मार्वोसे) प्रतिरत दूधरे मी, द्रव्यसे प्रविका चरण (चारिक) का प्राचरण करो।

—इसम्बार (श्रीमद् मगवत्कृत्वकृत्वाचार्ययेव इस म्रागामी गावाके हाए) दुसर्रोको वरण (वारिव ) के मावरण करमेमें मीवित करते (वोडते) हैं।

१ नुसिका - वी वाक्से नहीं कहा गया है, वहावा स्थलक करमा, अवना कविवास निर्देश ज्यासका करना वा दोनोका कार्योग व्याच्यात करना ।

कत्तारं ॥ सेसे पुण तित्थयरे ससन्वसिद्धे विसुद्धसन्भावे । समर्थे य णाणदंसणचरित्तववीरि-यायारे ॥ ते ते सन्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं । वंदामि य वट्टंते अरहंते माणुसे खेते ॥'

एवं पणिमय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे । पडिवज्जदु सामरणं जिद इच्छिद दुक्खपरिमोक्खं ॥ २०१ ॥

एवं प्रणम्य सिद्धान् जिनवरतृपभान् पुनः पुनः श्रमणान् । प्रतिपद्यतां श्रामण्यं यदीच्छति दुःखपरिमोक्षम् ॥ २०१॥

यथा ममात्मना दुःखमोक्षार्थिना, 'किचा अरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं। अन्झावयवग्गाणं साहूणं चेदि सन्वेसि ।। तेसि विसुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेञ्ज। उवसंप-

[ ग्रव गाथाके प्रारभ करनेसे पूर्व उसकी सिंघके लिये श्री ग्रमृतचन्द्राचार्य देवने पच परमेष्ठीको नमस्कार करनेके लिये निम्नप्रकारसे ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन ग्रिधकारकी प्रथम दीन गाथाये लिखी है —

"एस सुरासुरमणुसिंदवंदिदं घोदघाइकम्ममरूं।
पणमामि वहुमाणं तित्यं भम्मस्स कचारं।।
सेसे पुण तित्थयरे ससन्वसिद्धे विसुद्धसन्भावे।
समणे य णाणदं सणचिरचतववीरियायारे।।
ते ते सन्वे समगं समगं पचेगमेव पचेगं।
वंदामि य वद्दंते अरहंते माणुसे खेचे।।"

[ ग्रब, इस ग्रधिकारकी गाथा प्रारभ करते है — ]

## गाथा २०१

अन्वयार्थः—[यदि दुःखपरिमोक्षम् इच्छिति ]यदि दुखींसै परिमुक्त होनेकी (छुटकारा पानेकी) इच्छा हो तो, [एवं] पूर्वोक्त प्रकारसे (ज्ञानतत्व-प्रज्ञापनकी प्रथम तीन गार्थाग्रोके अनुसार) [पुनः पुनः] बारबार [सिद्धान्] सिद्धोको, [जिनवरवृषभान्] जिनवरवृषभोको (ग्रहन्तोको) तथा [अमणान्] श्रमणोको [प्रणम्य] प्रणाम करके [आमण्यं प्रतिपद्यताम्] (जीव) श्रामण्यको ग्रगीकार करो।

टीकाः—जैसे दु खोसे मुक्त होनेके भ्रर्थी मेरे श्रात्माने—""किच्या श्ररहवाण सिद्धाण तह णमो गणहराण । श्रज्भावयवग्गाण साहूण चेदि सन्वेसि ।। तेसि विसुद्धदसणणाण-

१ यह, ज्ञामतत्वप्रज्ञापनकी चौथी और पॉचवीं गाथायें हैं।

यामि सम्मं बचो विश्वासम्बद्धाः ॥' इति नगरकारपुरम्सः विश्वद्धाः नम्भानां सम्मनाम रिवस्यं स्वयं प्रतिवन्तं वरेतामास्मावि यदि दुःख्योकार्यां स्वयः वस्त्रविपविश्वसंना प्रवेतानो वयमिमे विद्याम इति ॥ १०१॥

नव अमनो मध्यानिष्यम् एर्गं कि कि क्रोतीखुरिश्विष्ठ-आपिच्छ बंधुवरगं विमोचिदो गुरुक्तसपुत्तेर्दि । आसिज्ज णाणदंसणवरित्ततववीरियायारं ॥२०२॥

गार्वणा वाजवर्तना पारत्ताव पारपापार ॥५०५॥ नाष्ट्रप्या व पुवर्गं विमोचितो गुरुक्क्यपूरीः । नासाय क्रान्दर्यन्यारित्रकोतीर्याच्यस्य ॥ २०१॥

पहाणांसम समासेज्य । जनसपयामि सम्म जलो शिष्माणसपती ॥" इसप्रकार प्रहलों सिखों भाषायों, उपाध्यायों तथा सामुधोंको प्रणाम-वैकारक समस्कारपूर्वक विशुद्धदर्भनज्ञानप्रधान साम्यानामक श्रामध्यको—विसका इस देवते कहे हुने (ज्ञानतत्व—प्रज्ञापन भीर ज्ञेयतत्व प्रज्ञापन नामक ) दो प्रविकारोंकी एका हारा सुस्वितिपन हुमा है उसे—स्वय भंगीकार किया, उसीप्रकार दूसरोंका बार्या मी यदि दुन्तोंसे मुक्त होनेका धर्मी (इच्छुक ) हो तो, उसे भ्रवीकार करे। इस (आमण्य) को भगीकार करनेका जो यथानुसूत मार्ग है उसके प्रवेता इस वह बड़े हये हैं। २०१।

भव अमण होनेका इच्छुक पहले क्या क्या करता है उसका उनदेश करते हैं---

#### माचा २०३

अन्वपार्थः—( सामध्यार्थी ) [ बन्दुवर्गम् नाष्ट्रव्यप ] बधुवयसे विदा सौक्वर [ गुक्कतवृत्वीः विमोधितः ] बहेसि तथा स्त्री सौर पुत्रसे मुक्त होता तथा [ अव्यवेत-वारित्रवर्गसीयाँवारम् नासाय ] ज्ञानाचार वर्धनाचार, चारिजाचार तपाचार सौर वीर्याचारको सगीकार करके ... ...

१ कमस्त्रार मदाम-वरममन है। (विरोक्ते लिने देशो पृष्ठ ! का पुढ़ानोड )

र विद्वारफंट्यानप्रवान - विसमें विद्वार वर्सन और बान प्रवास है ऐसा। [काव वर्षन भागवर्गे विद्वार वर्षन और बान प्रवास है।]

मानरपन विद्वास रकत मार कान प्रवृत्त हुं। १. क्वालुम्द ∽ बेसा ( इसने ) अनुत्रव विद्वा है, वैसा ।

यो हि नाम श्रमणो भवितुमिच्छति स पूर्वमेव वन्धुवर्गमापृच्छते, गुरुकलत्रपुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयित, ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदित । तथाहि—एवं वन्धुवर्गमापृच्छते, अहो इदंजनशरीरवन्धुवर्गवर्तिन आत्मानः, अस्य जनस्य आत्मा न किंचनापि युष्माकं भवतीति निश्च-येन यूयं जानीत तत आपृष्टा यूयं, अयमात्मा अद्योद्धिन्तज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादि-वन्धुमुपसपित । अहो इदंजनशरीरजनकस्यात्मन्, अहो इदंजनशरीरजनन्या आत्मन्, अस्य जनस्यात्मा न युवाभ्यां जनितो भवतीति निश्चयेन युवां जानीतं तत इममात्मानं युवां विमुश्चतं, व्ययमात्मा अद्योद्धिनज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिजनकमुपसपिति । श्रहो इदंजनशरीर-

टीका:—जो श्रमण होना चाहता है वह पहले ही वधुवर्गसे (सगे— सविधयोसे) विदा माँगता है, गुरुजनो (वडो) से तथा स्त्री ग्रीर पुत्रोसे ग्रपनेको छुडाता है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचारको ग्रगीकार करता है। वह इसप्रकार है —

वधुवर्गसे इसप्रकार विदा लेता है — ग्रहो । इस पुरुपके शरीरके वधुवर्गमे प्रवर्तमान ग्रात्माग्रो । इस पुरुषका ग्रात्मा किचित्मात्र भी तुम्हारा नही है,— इसप्रकार तुम निश्चयसे जानो । इसलिये मैं तुमसे विदा लेता हूँ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह ग्रात्मा ग्राज ग्रपने ग्रात्मारूपी ग्रपने ग्रनादिबधुके पास जारहा है ।

ग्रहो ! इस पुरुषके शरीरके जनक (पिता) के ग्रात्मा ! ग्रहो ! इस पुरुषके शरीरकी जननी (माता) के ग्रात्मा ! इस पुरुषका ग्रात्मा तुम्हारे द्वारा जनित (उत्पन्न) नहीं है, ऐसा तुम निश्चयसे जानो ! इसलिये तुम इस ग्रात्माको छोडो ! जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह ग्रात्मा ग्राज ग्रात्मारूपी ग्रपने ग्रनादिजनकके पास जारहा है !

श्रहो । इस पुरुषके शरीरकी रमणी (स्त्री) के श्रात्मा । तू इस पुरुषके श्रात्माको रमण नही कराता, ऐसा तू निश्चयसे जान । इसलिये तू इस श्रात्माको छोड़ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह श्रात्मा श्राज श्रपनी स्वानुभूतिरूपी श्रनादि-रमणीके पास जारहा है ।

ग्रहो । इस पुरुषके शरीरके पुत्रके ग्रात्मा । तू इस पुरुषके ग्रात्माका जन्य (उत्पन्न किया गया,—पुत्र) नहीं है, ऐसा तू निश्चयसे जान । इसलिये तू इस , ग्रात्माको छोड़ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह ग्रात्मा ग्राज ग्रात्मारूणे रमण्या भारमन्, भरत वनस्वारवानं न त्वं रवनकीति विववेश सं

विश्वज्ञ, अवमारमा क्योजिक्कानस्वीतिः

इर्देशनक्रीरक्ष्यस्थारमञ् । नस्य क्लस्यात्मनो व त्रं क्रम्यो क्लाकीरी श्ममारनानं विश्वचः, नवनारना नवीनिः बद्यानस्त्रोतिः

एवं गरक्तजपुत्रेस्य व्यस्मानं विमोधवति । तका

11.

व्यक्तन्तरम्बर्धेरक्तपरमण्डानाचारः, व द्वदर्गात्मनद्रवस्तीवे विश्ववेदः

त्वां तावदासीदामि यावरवस्मतादात श्रद्धमत्यानस्वकते । वदी

भपने धनादि अन्यके पास जारहा है। इसप्रकार बढ़ोंसे स्त्रीते और पुत्री **ब**दाता है ।

(यहाँ ऐसा समझना चाहिने कि को जीव मुनि होना भूट्रमासे सवप्रकारसे विरक्त ही होता है। इससिये भूट्रमाकी सम्मासिके हानेका नियम नहीं है। इसप्रकार कुटुम्बके भरोसे रहते पर तरे,--वि किसीप्रकारसे सम्मति ही नहीं दे तो मुनि ही नहीं हुमा वासकेवा! वयन कूट्रम्बको सम्मत करके ही मुनित्वके भारण करनेका नियम न **होने पर क्रि**डी जीवोंके मृति होनेसे पूर वराग्यके कारण कुटुम्बको समस्रानेकी **वास्त्राचे हुन्** प्रकारके बचन निकसते हैं। ऐसे बैराम्यके बचन सुनकर, कुटम्बर्वे वर्षि 👯 चल्पससारी जीव हो तो वह भी वरान्यको प्राप्त होता है।)

( मन निम्नप्रकारसे प्रवासारको स्मीकार करता है )

(जिसप्रकार वभूवर्गसे विदा ली भएनेको बढ़ोंसे भीर ल्ली पुत्रसे स्वापन) उमीप्रकार-बाही काल विभय उपभान बहुमान धनिहान धन व्यंत्रन भीर तर्मकारण भानाचार! में यह निश्चयसे जानता हैं कि तू सुद्धात्माका नहीं है उचारि में तुक्रे तभी तक भगीकार करता हूँ जबतक कि तेरे प्रसावसे बुडारनाको 🕶 करलें। यही नि'सकितस्य नि'कोक्षितस्य निविधिकित्सस्य, निर्मृहदुष्टित्य ज्यानु हैं स्थितिकरण वात्सस्य, भीर प्रभावनास्यव्य वर्शनाचार ! मैं यह निरुवक्ते वालक 🖁 कि तु भूडात्माका नहीं है तथापि तुम्हे तबतक भगीकार करता है बब तक कि वैदे प्रवादने नुडारमाको उपलम्य करम् । महो मोसमाममें प्रवृत्तिके कारनभूत पंचनदा<del>वार</del> नहित काव-वचन-भननुष्ति भौर ईर्या भाषा-एवन मादाननिश्लेषन प्रतिष्ठापन समितिः स्वरूप चारित्राचार ! मैं यह निश्चमंत्रे जानता है कि तु मुखारमाका नहीं है तबारि तुन्दे नवनक चनीकार करता हूँ जबतक कि तेर प्रसादने श्रुद्धारमाको उपतस्य करन् ।

निर्विचिकत्सत्विनमृढदृष्टित्वोपवृंहणस्थितिकरणवात्सन्यप्रभावनालक्षणदर्शनाचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत् त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानप्रपलमे । अहो मोक्षमार्गप्रवृत्तिकारणपश्चमहात्रतोपेतकायवाङ्मनोगुप्तीर्यामापेपणादानिन्नेपणप्रतिष्ठापनसमितिलक्षणचारित्राचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां
तावदासीदामि यावन्त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानप्रपलमे । अहो अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशप्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायध्यानव्युत्सर्गलक्षणतपआचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावन्त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानप्रपलमे । अहो समस्तेतराचारप्रवर्तकस्वशक्त्यनिगृहनलक्षणवीर्याचार, न शुद्ध-

ग्रहो ग्रनशन, ग्रवमौदर्य, वृत्तिपरिसख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक्लेश, प्रायिश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान ग्रौर व्युत्सर्गस्वरूप तपाचार! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा नहीं है तथापि तुभे तबतक ग्रगीकार करता हूँ जबतक तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध करलूँ। ग्रहो समस्त इतर (वीर्याचारके ग्रतिरिक्त ग्रन्य) ग्राचारमे प्रवृत्ति करानेवाली स्वशक्तिके ग्रगोपनस्वरूप वीर्याचार! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्माका नहीं है, तथापि तुभे तबतक ग्रगीकार करता हूँ जबतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध करलूँ।—इसप्रकार ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचारको ग्रगीकार करता है।

(सम्यग्दृष्टि जीव ग्रपने स्वरूपको जानता है—ग्रमुभव करता है, ग्रीर ग्रपनेको ग्रन्य समस्त व्यवहारभावोसे भिन्न जानता है। जबसे उसे स्व-परका विवेक-स्वरूप भेद विज्ञान प्रगट हुग्रा था तभी से वह समस्त विभावभावोका त्याग कर चुका है ग्रीर तभीसे उसने टकोत्कीर्ण निजभाव ग्रगीकार किया है। इसलिये उसे न तो त्याग करनेको रहा है ग्रीर न कुछ ग्रहण करनेको—ग्रगीकार करनेको रहा है। स्वभावदृष्टिकी ग्रपेक्षासे ऐसा होने पर भी, वह पर्यायमे पूर्वबद्धकर्मों उदयके निमित्तसे ग्रनेक प्रकारके विभावभावरूप परिणमित होता है। इस विभावपरिणितको पृथक् होती न देखकर वह ग्राकुल-व्याकुल भी नही होता, ग्रीर वह सकल विभाव परिणितको दूर करनेका पुरुषार्थ किये बिना भी नही रहता। सकल विभाव परिणितसे रहित स्वभावदृष्टिके बलस्वरूप पुरुषार्थसे गुणस्थानोकी परिपाटीके सामान्य क्रमानुसार उसके प्रथम ग्रगुभपरिणितकी हानि होती है, ग्रीर फिर घीरे घीरे ग्रुभपरिणित भी छूटती जाती है। ऐसा होनेसे वह ग्रुभरागके उदयकी भूमिकामे गृहवासका ग्रीर

स्वात्मनस्त्वमधीति निवयेन बानामि त्वापि त्वां वावदाखीदानि नक्षपरुमे । एवं अनुदर्शनचारित्रक्वोदीर्वाचारवासीद्वति च ॥ २०२ ॥

नवातः बीरवी मनतीत्प्रवदिवाति---

112

समणं गणि गुनदढं कुलरूववयोविसिट्टमिक्टरं। समग्रेहि तं पि पनदो पढिन्छ मं बेदि अल्लगडियो ॥ २०१

अमर्ग विनर्त गुलाइच इक्क्यवची विकिटनिटलरम् । अमभैरतमपि प्रचतः प्रतीच्य मां चेत्पञ्चवृद्धीतः ॥ २०३ ॥ ववो हि भागवनार्थी प्रवतोऽत्रपृष्टीतव स्वति । ववाहि---व्यवस्थिकारिकार्यः ब्रहृचिसमानात्मरूपमामण्यत्वातः जमणं, एवंशिवनामण्यापरकापारकाकैनत्वाः क्रुण्यार्थः बुदुम्बका त्यांगी होकर स्थवहाररत्नवयरूप पंचाचारको भगीकार करता 🖁 । स्वती

वह ज्ञानभावसे समस्य सुभागुम कियामोंका त्यागी है तथापि पर्यावमें बुक्सक 🗫 क्टनेसे वह पूर्वोक्तप्रकारसे पंचाचारको ग्रहण करता है।)।। २०२ II इसके बाद वह कैसा है इसका उपदेश करते हैं-

अन्तवार्थ:--[अपनं] जो श्रमण है [गुनाहच ] मुनाहच है, [अन्तर्वार्थ विकिट ] कुस रूप तथा गमसे विशिष्ट है भीर [ अवनै: इडक्ट ] भनगोंकी विकि इच्ट है [ तम् निप मिननं ] ऐसे गणीको [ मान् प्रतीयम इति ] भूमे स्वीकार करों ऐसा कहकर [प्रचतः ] प्रणत होता है (प्रणाम करता है) [च] और [ **क्तुकीतः** ] मनुप्रहीत होता है ।

टीका:---पश्चात् भामच्याची प्रणत भीर मनुप्रहीत होता है। वह क्लक्करचे है कि—भावरन करनेमें भौर मावरन करानेमें मानेवानी समस्त विरक्षिक क्यूपिक 'समान भारमस्य-ऐसे भागव्यपनेके कारण को 'भमन' है ऐसे भागव्यका वाचरण करनेमें भीर भाषरन करानेमें प्रवीन होनेते जो 'बुवादच' है, सर्वतीकिकवर्गिके हारा नि संकतना सेवा करने योग्य होनेसे और कुसकमानत कुरतादि दोवींके पहिल होनेते जो 'कुत्तविशिष्ट' है मतरंग सुद्रक्षको मनुमान करानेवाचा वहिरंग पुरुषण

१ सन्तम-पूरण, परावर, एकमा, विस्तव हुन्य । [विरक्षिती स्तृतिकी हुन्य नाम्यान कर वर्णाद विरक्षित मृत्तिके विस्तवी हुई—कमान को काम्यान्य है को काम्या है ।]

सकललौकिकजननिःशङ्कसेवनीयत्वात् कुलक्रमागतकौर्यादिदोषवर्जितत्वाच कुलविशिष्टं, अन्तरङ्ग
शुद्धरूपानुमापकविहरङ्गशुद्धरूपत्वात् रूपविशिष्टं, शैशववार्धक्यकृतद्यद्विविकलवत्वाभावाद्यौवनोद्रेकविक्रियाविविक्तद्यद्वित्वाच वयोविशिष्टं, निःशेषितयथोक्तश्रामण्याचरणाचारणविषयपौरुषेयदोषत्वेन समुद्युमिरम्युपगततरत्वात् श्रमणैरिष्टतरं च गणिनं शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसाधकमाचार्यं

शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसिद्धचा मामनुगृहाणेत्युपसर्पन् प्रणतो भवति । एविभयं ते शुद्धात्मतत्त्वोप
लम्भसिद्धिरिति तेन प्रार्थितार्थेन संयुज्यमानोऽनुगृहीतो भवति ।। २०३ ।।

अथातोऽपि कीहशो भवतीत्युपदिशति—

णाहं होमि परेसिं ण मे परे णित्थ मन्भमिह किंचि । इदि णिन्छिदो जिदिंदो जादो जधजादरूवधरो ॥ २०४ ॥

नाहं भवामि परेषां न मे परे नास्ति ममेह किचित्। इति निश्चितो जितेन्द्रियः जातो यथाजातरूपधरः ॥ २०४॥

होनेसे जो 'रूपविशिष्ट' है, बालकत्व ग्रीर वृद्धत्वसे होनेवाली 'बुद्धिविक्लवताका ग्रभाव होनेसे तथा देवां होनेसे तथा ग्रावरण कराने सम्बन्धी उपौर्षिय दोषोकों नि शेषत्या नष्ट कर देनेसे मुमुक्षुग्रोके द्वारा (प्रायश्चित्तादिके लिये) जिनका बहुग्राश्रय लिया जाता है इसलिये जो 'श्रमणोको ग्रतिइष्ट' है, ऐसे गणीके निकट—शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिक साधक ग्राचार्यके निकट-'शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिक सिद्धिसे मुभे श्रनुगृहीत करों ऐसा कहकर (श्रामण्यार्थी) जाता हुग्रा प्रणत होता है। 'इसप्रकार यह तुभे शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिक सिद्धि' ऐसा (कहकर) उस गणीके द्वारा (वह श्रामण्यार्थी) प्रार्थित ग्रथंसे सयुक्त किया जाता हुग्रा ग्रनुगृहीत होता है।। २०३।। ग्रीर फिर वह कैसा होता है, सो उपदेश करते है—

गाथा २०४

अन्वयार्थः — [ अहं ] मैं [ परेषां ] दूसरोका [ न भवामि ] नही हूँ [परे मे न ] पर मेरे नही हैं, [ इह ] इस लोकमे [ मम ] मेरा [ किचित् ] कुछ भी [ न अस्ति ]

१ विक्लवता = अस्थिरता, विकलता।

२ यौवनोद्रेक = यौवनका जोश, यौवनकी अतिशयता।

३ पौरुषेय = मनुष्यके लिये सभवित।

४. प्रार्थित अर्थ = प्रार्थना करके मागी गई वस्तु। ४•

स्वतःभनस्त्वनसीति निष्यवेव बानामि त्यानि त्यां वावदासीदामि पासलस्त्रस्यः नद्यस्तमे । एवं बानदर्यनपारित्रत्वोतीर्वारतासीदति य ।। २०२ ॥

नवातः बीदवो भक्तीत्युविद्वाति---

समणं गर्षि गुणद्वं कुलरूववयोविसिट्टमिडदरं। समणेहि तं पि पणदो पढिच्ड मं वेदि बालुगहिदो॥ २०३ ॥

अपनं समिनं गुनास्य इस्ट्रस्ययोगिक्टिनिटलर्ष् । अपनेस्तर्गपि प्रमतः वटीन्य वां नेस्यतुगृहीतः ॥ १०३ ॥

न्त्रणस्त्रभाष अण्या वर्षाच्या वा च्यानुस्त्रा त २२२ ॥ ततो दि भागण्याची अण्योऽनुस्र्रदेश काति । तवादि <del>गायशिकास्तरकार्यान्य</del> श्रृतिसमानारमस्त्रभागण्यासात् अपने, द्वैविदशायण्यासरकार्यास्यकारीस्तात् **प्रणा**र्यः

कुटुम्बका त्यागी होकर व्यवहाररत्नवस्य पंचावारको सवीकार करता है। व्यपि वह ज्ञानभावते समस्त सुभासुम किमाधाँका त्यागी है तवापि पर्वावमें सुवराव वहीं सुटनेसे वह पूर्वोक्तप्रकारसे पंचावारको बहुण करता है।)॥ २०२॥

इसके बाद वह कैसा है इसका उपवेश करते हैं---

याचा २०३

कत्वपार्चः—[अवर्च] जो अमण है [गुलाहच ] बुलाहच है, [इक्क्स्पनी
विविद्दं] कुम, रूप तथा वयसे विशिष्ट है और [अवर्षः हस्तरं] अमर्जोंको अधि
इस्ट है [तम् अपि गणिनं] ऐसे गणीको [मास् प्रतीच्या हस्ति] 'जुन्हे स्वीकार करों ऐसा कहकर [प्रजतः] प्रणत होता है (प्रजाम करता है) [च] बीर [बकुक्सीवा] प्रमुप्रहीत होता है।

टीका —परवात् मामण्यार्थी प्रणत भीर मनुप्रहीत होता है। वह हतप्रकारते हैं कि—माणरण करनेमें मोर माणरण करानेमें मानेशाणी हमस्य विरक्षिणी अवृधिके 'समाम मास्मक्ष्य-ऐसे मामण्यपनेके कारण वो 'समाम' है, ऐसे बावज्यका सावरण करनेमें भीर माणरण करानेमें प्रवीण होनेसे वो 'कुवाक्य' है, व्यंतीकिक्यनोंके हारा निश्वंकतमा सेवा करने मोग्य होनेसे भीर कुवाक्य' है, व्यंतीकिक्यनोंके हारा निश्वंकतमा सेवा करने मोग्य होनेसे भीर कुवाक्यांक क्राता सेवा करने मोग्य होनेसे भीर कुवाक्यांक क्राता विर्वं परिच् होनेसे वो 'कुवाविध्य' है मतर्य बुवाक्यका सनुमान करानेशामा विद्वं पुरवण

रे नंतरर-मुक्त, नरावर, रच्छा, निक्छ हुन्छ।[हिस्सीको सुनिन्हे हुन्छ पहाराख वर नर्नेर. निर्दालके माध्यि निक्सी हुई—कारत को स्वस्थान है को स्वस्था है।]

नैन शास्त्रमाला ] — चरणानुयोगसूचक चृतिका — सकललौकिकजननिःशङ्कसेवनीयत्वात् कुलक्रमागतकौर्यादिदोपवर्जितत्वाच कुलविशिष्टं, अन्तरङ्ग-शुद्धरूपानुमापकबहिरङ्गशुद्धरूपत्वात् रूपविशिष्टं, शैशववार्धक्यकृतवुद्धिविक्लवत्वाभावाद्यौवनो-द्रेकविक्रियाविविक्तषुद्धित्वाच वयोविशिष्टं, निःशेषितयथोक्तश्रामण्याचरणाचारणविषयपौरुपेय-दोषत्वेन म्रमुज्ञभिरभ्युपगततरत्वात् श्रमणैरिष्टतरं च गणिनं शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसाधकमाचार्य श्रुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसिद्धचा मामनुगृहागोत्युपसर्पन् प्रणतो भवति । एवमियं ते श्रुद्धात्मतत्त्वोप-लम्भसिद्धिरिति तेन प्रार्थितार्थेन संयुज्यमानोऽनुगृहीतो भवति ॥ २०३ ॥

अथातोऽपि कीदशो भवतीत्युपदिशति---णाहं होमि परेसिं ण मे परे णत्थि मज्भमिह किंचि । इदि णिच्छिदो जिदिंदो जादो जधजादरूवधरो॥ २०४॥ नाहं भवामि परेषां न मे परे नास्ति ममेह किंचित्।

इति निश्चितो जितेन्द्रियः जातो यथाजातरूपधरः ॥ २०४ ॥ होनेसे जो 'रूपविशिष्ट' है, बालकत्व ग्रौर वृद्धत्वसे होनेवाली वेबुद्धिविक्लवताका ग्रभाव

होनेसे तथा देवीवनोद्रेककी विकियासे रहित बुद्धि होनेसे जो 'वय विशिष्ट' है, स्रीर यथोक्त श्रामण्यका स्राचरण करने तथा स्राचरण कराने सम्बन्धी <sup>3</sup>पौर्षय दोषोको नि शेषतया नष्ट कर देनेसे मुमुक्षुत्रोके द्वारा (प्रायश्चित्तादिके लिये) जिनका बहुग्राश्रय लिया जाता है इसलिये जो 'श्रमणोको ग्रतिइष्ट' है, ऐसे गणीके निकट— शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिके साधक भ्राचार्यके निकट-'शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि-से मुभे अनुगृहीत करो' ऐसा कहकर (श्रामण्यार्थी) जाता हुआ प्रणत होता है। त पुक्त अप्राहाण जारा रुपा एक रूप सिद्धि ऐसा ( कहकर ) उस गणीके हारा (वह श्रामण्यार्थी ) भ्राधित ग्रथंसे सयुक्त किया जाता हुग्रा श्रनुगृहीत भ्रौर फिर वह कैसा होता है, सो उपदेश करते है —

गाथा २०४ अन्वयार्थः — [ अहं ] मैं [ परेषां ] दूसरोका [ न भवामि ] नही हूँ [परे मे न ]

पर मेरे नही है, [इह ] इस लोकमे [ मम ] मेरा [ किचित् ] कुछ भी [ न अस्ति ] २ यौवनोद्रेक = यौवनका जोश, यौवनकी अतिशयता।

३ पौरुपेय = मनुष्यके लिये सभवित।

४. प्रार्थित अर्थ = प्रार्थना करके मागी गई वस्तु। 8.

ततोऽनि मानण्याची वयायातकनकरो स्वति । भ्यामि परेऽपि न व्यविद्वि यय नवन्ति, सर्वद्रण्याची परैः सद् त्याद् । तदिह पद्हण्यात्मके होके न मम व्यविद्यालकोऽज्यस्तिनि

त्वात् । तदिह पर्युरणात्मके होके न मम किनियुरणात्मनोऽप्रवर्तनीति स्वस्तामिसंकन्यनिर्वयनामामित्र्यनोद्दन्त्रियाणी सकेन विरोम्याच्या एव प्रवस्थ अज्ञासकेन यथाजारुक्यको असति ॥ २०४ ॥

स्वेतस्य यवाबात्रस्यस्य स्थातः ॥ २०० ॥ स्वेतस्य यवाबात्रस्यस्यस्यासंस्थानस्यस्यनेनास्यन्यस्यिद्वस्य

जधजादरूवजाद उप्पाहिदकेसमसुगं सुद्ध । रहिद हिसादीदो भप्पहिकम्म हवदि लिंगं ॥ २०५ ॥ मुच्द्वारभविजुत जुत्त उवजोगजोगसुदीर्दि । लिंग ण परावेक्स भपुणन्भवकारणं जेवहं ॥२०६॥ जिग्नी

नहीं है —[ इति निवितः ] ऐसा निश्चयनान् भीर [ ब्रिवेन्द्रियः ] विवेन्तिन होता हुन्न [ यथाबातकपपरः ] यथानातरूपधर ( सहजरूपधारी ) [ बात ] होता है ।

टीका — घौर फिर तत्पक्षात् श्रामच्यार्थी 'यवाबातक्यवर होता है। इसप्रकार कि — प्रयम तो मैं किंचित्रमात्र भी परका नहीं हूं पर जी विकित्रमात्र भी परका नहीं हूं पर जी विकित्रमात्र भर नहीं हैं क्योंकि समस्त प्रव्य 'तत्वत परके साव समस्त सम्बन्धिक हैं। इसित्रये इस पड्डब्सारमक्सोक्सें धारमासे धन्य कुछ भी मेरा नहीं है, '— क्याब्य पिविषत मतिवाना (वतता हुमा ) घौर परह्म्योंके साथ स्व-स्वामि कंडच विकास पाधार है ऐसी इन्द्रियों घौर भी इदियोंके जयसे जिलेखिक होता हुमा विवास स्व-स्वामिक स्वाम प्रवास करते के क्याबातक्यार (श्रामच्यार्थी) धारमहस्मना 'यवानिष्यप्र श्रुद्धम्य भाग्न करते के क्याबातक्यार

हाना है।। २०४।।

धव धनादि समारम धनभ्यस्त होनेसे जो धरयन्त धविता है बीर प्रभिनव भभ्यासम् कौगल्यदारा जिसकी सिद्धि उपस्वक होती है ऐसे इस क्योन जानकप्रस्तक बहिरण धीर धंतरम दो सिगोंका उपवेश करते हैं —

१ समाजनकर्वन (सम्बद्धाः) जैसा, मृत्युम् सर है वैसा (सहस, स्वास्तिक) स्व

र चर्चा=लम्बर्यर → ( नाम्बर्का ) जमा, मृत्यमूत्र अव द्वांसा ( सहज्ञ, स्थानाचक ) सर्व ज्यस्य चरनेयाना ।

तरका – वालवर्षे, तरकदी रहिये; वरमार्थमः ।
 व्यक्तिरका – वैका वया दुवा है वैका; जेला ज्ञान्त है वेला; सदम, स्वाताविक ।

प्र स्रोतिका - विकास क्या ( अव्यक्ति संस्तार अंत्राध्यान क्यात्रातक्षप्रदान स्राध्यान स्राध्यानक विकास क्या ( अव्यक्ति संस्तारन अंत्राध्यान क्यात्रातक्षप्रदान स्राध्यान

यथाजातस्पजातमुत्पाटितकेशश्मश्रुकं शुद्धम् । रहितं हिंसादितोऽप्रतिकर्म भवति लिङ्गम् ॥ २०५ ॥ मृर्च्छारम्भवियुक्तं युक्तमुपयोगयोगशुद्धिभ्याम् । लिङ्गं न परापेक्षमपुनर्भवकारणं जैनम् ॥ २०६ ॥ [ युगलम् ]

आत्मनो हि तावदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपघरस्य जातस्यायथाजातरूपघरत्वप्रत्य-यानां मोहरागद्वेपादिभावानां भवत्येवाभावः, तद्भावानु तद्भावभाविनो निवसनभूपणधारणस्य मूर्य-जन्यञ्जनपालनस्य सिकंचनत्वस्य सावद्ययोगयुक्तत्वस्य शरीरसंस्कारकरणत्वस्य चाभावाद्यथा-

## गाथा २०५-२•६

अन्वयार्थः—[ यथाजातरूपजातम् ] जन्म समयके रूप जैसा रूपवाला, [ उत्पाटितकेशरमश्रुकं ] सिर ग्रौर डाढी-मूछके बालोका लोच किया हुग्रा, [ ग्रुद्धं ] शुद्ध (ग्रीकचन ), [ हिंसादितः रहितम् ] हिसादिसे रहित ग्रौर [ अप्रतिकर्म ] प्रतिकर्म ( शारीरिक श्रृगार ) से रहित—[ लिंगं भवित ] लिंग ( श्रामण्यका बहिरग चिह्न ) है।

[मृच्छारम्भवियुक्तम् ] मूच्छा (ममत्व) श्रीर श्रारम्भ रहित, [उपयोग-योगशुद्धिभ्यां युक्तं ] उपयोग श्रीर योगकी शुद्धिसे युक्त तथा [न परापेक्षं ] परकी अपेक्षासे रहित—ऐसा [जैनं ] जिनेन्द्रदेवकथित [लिगम् ] (श्रामण्यका श्रतरग) जिन है, [अपुनर्भवकारणम् ] जो कि मोक्षका कारण है।

टीका:—प्रथम तो ग्रपनेसे, यथोक्तकमसे 'यथाजातरूपघर हुवे ग्रात्माके 'ग्रययाजातरूपघरत्वके कारणभूत मोहरागद्वेषादिभावोका ग्रभाव होता ही है, ग्रौर उनके ग्रभावके कारण, जो कि उनके सद्भावमे होते है ऐसे (१) वस्त्राभूषणका घारण, (२) सिर ग्रौर डाढी मूछोके बालोका रक्षण, (३) असिकचनत्व, (४) सावद्ययोगसे युक्तता तथा (५) गारीरिक सस्कारका करना, इन (पाँचो) का ग्रभाव होता है, जिससे (उस ग्रात्माके) (१) जन्म समयके रूप जैसा रूप, (२) सिर ग्रीर डाढी मूछके बालोका लोच, (३) शुद्धत्व, (४) हिसादिरहितता, तथा

१ यथाजातरूपघर = ( आत्माका ) सहजरूप घारण करनेवाला।

२ अयथाजातरूपधर = ( आत्माका ) असहजरूप धारण करनेवाला।

३ सिकंचन = जिसके पास कुछ भी (परिष्रह् ) हो ऐसा,

बावर प्रत्यहरपाटिवकेन रमभुष्यं झुन्तं हिंकादिरहित्स्यन विकर्मतं यु सम्बद्धेतः, । तथात्मनो

तद्भावमाविनोममत्वकर्मप्रक्रमपरिजामस्य त्वस्य परमुज्यसापेकत्वस्य

भवत्वेष, तदेतदन्तर्रम् **स्थियः** ॥ २०४ । २०६ ॥

मनेतनुम्यस्मिमान् नेतनेतन्त्रस्य च ममनो स्वतीति स्वतिक्रियानं स्वाधीति क्रियादिक्षेत्रस्यक्रियानां वैक्कर्यं क्रव्यकोतवक्षित्रस्य भावन्यप्रतिपविक्रेयन्त्रस्य

मादाय तं पि लिंग गुरुगा परमेण तं नमंसिचा । सोबा सबद किरियं उबद्विदो होदि सो समगो ॥ २०७ ॥

(५) भ्रप्रतिकमत्व ( शारीरिक भूगार-संस्कारका समाव ) होता ही है । व्यक्ति यह बहिरग लिंग है ।

धौर फिर धारमाके यथाजातरूपधरत्वसे दूर किया गया वो सववावाद-रूपघरत्व उसके कारणभूत मोहरागद्वेषादि भावोंका धमाव होनेसे ही वो उनके सद्भावमें होते हैं ऐसे जो (१) ममत्वके भौर 'कमप्रक्रमके परिवास, (१) सुभासुम उपरक्त उपयोग भौर 'तत्पृतक तथाविस योगकी धसुद्धिते कुंकता उप

(१) मुख्य और धार्यकाल इस (बीनों) का धमान होता है इसिन्ने ( वस्त धारणके ) (१) मुख्य और धारमचे रहितता ( २ ) उपयोग धोर योगकी खुद्धिये बुख्या, तथा

(२) परकी घपेकासे रहितता होती ही है। इससिये वह धारण विव है। २०१—२०६॥

धव (भागण्यार्थी) इन दोनों लियोको प्रहुल करके धौर इतना-कार्य करके भमण होता है—इसप्रकार "मवतिष्रियार्थे बयुवनसे विवा सेनेक्य विवाहे लेकर सेव सभी कियार्थोका एक कर्ता विससाते हुये इतनेसे (धवांत् इतना कार्ये) आभव्यकी प्राप्ति होती है यह उपवेस करते हैं—

१ क्रमेंप्रकम – कामको सपने कपर सेन्छ। काममें युक्त होन्छ, कामकी स्वरूपक ।

र. तस्पूर्वक - वपरक्त ( मसिन ) वपयोगपूर्वक)

३ अवस्तिकित-होनेक्प किया।

बादाय तदिप लिंगं गुरुणा परमेण तं नमस्कृत्य । अत्वा सव्रतां क्रियामुगस्थितो भवति स अमणः ॥ २०७ ॥

ततोऽपि श्रमणो मिनतुमिच्छन् लिंगद्वैतमादचे गुरुं नमस्यित व्रतिक्रये शृणोति अथो-पतिष्ठते उपस्थितश्च पर्याप्तश्रामण्यसामग्रीकः श्रमणो भवति । तथाहि—तत इदं यथाजातरूपधर-त्वस्य गमकं विहरंगमन्तरंगमपि लिंगं प्रथममेव गुरुणा परमेणाईद्भद्वारकेण तदात्वे च दीक्षा-चार्येण तदादानविधानप्रतिपादकत्वेन व्यवहारतो दीयमानत्वाद्चमादानिक्रयया संभाव्य तन्मयो भवति । ततो भाव्यभावकभावप्रच्चेतरेतरसंवलनप्रत्यस्तिमतस्वपरिवभागत्वेन दचसर्वस्वमूलोचर

## गाथा २०७

अन्वयार्थः—[ परमेण गुरुणा ] परम गुरुके द्वारा प्रदत्त [ तदिष लिंगम् ] उन दोनो लिंगोको [ आदाय ] ग्रहण करके, [ तं नमस्कृत्य ] उन्हे नमस्कार करके [ सत्रतां क्रियां श्रुत्वा ] वृत्त सहित कियाको सुनकर [ उपस्थितः ] उपस्थित ( स्नात्माके समीप स्थित ) होता हुम्रा [ सः ] वह [ श्रमणः भवति ] श्रमण होता है ।

टीका:—तत्पश्चात् श्रमण होनेका इच्छुक दोनो लिगोको ग्रहण करता है,
गुरुको नमस्कार करता है, व्रत तथा क्रियाको सुनता है ग्रीर उपस्थित होता है, तथा
उपस्थित होता हुग्रा श्रामण्यकी सामग्री पर्याप्त (परिपूर्ण) होनेसे श्रमण होता है।
वह इसप्रकारसे कि—
परमगुरु-प्रथम ही ग्रईत भट्टारक ग्रीर उस समय (दीक्षा कालमे)

दीक्षाचार्य—,इस यथाजातरूपघरत्वके सूचक बहिरग तथा अतरग लिंगके ग्रहणकी-विधिके प्रतिपादक होनेसे, व्यवहारसे उस लिंगके देनेवाले है। इसप्रकार उनके द्वारा दिये गये उन लिंगोको ग्रहण कियाके द्वारा संभावित-सम्मानित करके (श्रामण्यार्थी) तन्मय होता है। और फिर जिन्होने सर्वस्व दिया है ऐसे भूल और उत्तर परमगुरुको, भाव्यभावकताके कारण प्रवर्तित \*इतरेतरिमलनके कारण जिसमेसे स्वपरका विभाग अस्त होगया है ऐसी नमस्कार कियाके द्वारा सभावित करके—सम्मानित करके भावस्तुति वन्दनामय होता है। परचात् सर्व सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूपं

१ मूल परमगुरु अर्हन्तदेव तथा उत्तरपरमगुरु दीज्ञाचार्यके प्रति अत्यन्त आराध्यभावके कारण आराध्य परमगुरु और आराघक निजका भेद अस्त होजाता है।

२ भाव्य और भावकके अर्थके लिये देखो प्रष्ट ६ का पाद टिप्पण ।

<sup>#</sup> इसका स्पष्टीकरण प्रथमकी ४ गाथाओं के टिप्पण पत्र में देखिये,

३. भावस्तुतिबन्दनामय = भावस्तुतिमय और भावबन्दनाम्य ।

परमगुक्तमस्कियया संगच्य स्वस्तवनन्द्रश्चनयो स्वस्ति । कमहाज्ञतनवणात्मना भुवहानेन समये मक्तवमात्वानं श्चाव् क्रमणालोषनप्रत्याक्यात्कश्यक्रियाक्षयात्मनाः भुवहानेन मात्मानं वानक्तीवप्रस्थप्यातुवस्थितकस्याद्यमनाक्रमविविक्तव्यविदेशिक्तिः । कर्मायवनं कावहृत्युन्य ययाबावद्यं स्वद्ययेक्सेक्सेष्णकस्य व्यवस्थिताः वपस्थितस्य सर्वत्र समर्वद्यस्थालाक्ष्यम्यो स्वति ॥ २०७॥

नवाविष्याचसामाविकाविक्दीऽवि श्रमणः

वदसिमिदिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमक्दार्थ। सिदिसयणमदतवण ठिदिमोयणमेगमतं च ॥ २० = ॥ पदे सिद्ध मूलगुणा समणाण जिणवरिद्धिपक्कता। तेसु पमतो समणो बेदोवट्टावगो होदि ॥ २० ६ ॥ [ जम्मे 🗓

एक महावतको सुननेक्प श्रुतझानके द्वारा समयमें परिणमित होते हुवे सत्वेक्ष्य वातात हुमा 'सामामिकमें झारूढ़ होता है। परवात प्रतिक्रमण-मानोवना-सर्वाक्ष्य स्वक्ष्य 'क्रियाको सुननेक्प सुवझानके द्वारा त्रकामिक कर्मोंसे मिन्न किये वात्रेविक सारमाको बानता हुमा म्रतीत-मनागत-चतमान मन-वचन-काम सववी कर्मोंकि विविक्तता (मिन्नता) में मारूढ़ होता है। परवात समस्त सावव कर्मोंकि 'बामतनमूत कामका उरसग (उपेक्षा) करके मधाबातक्ष्यवाले स्वक्ष्यको, एकाम्रतमा सवलिक्त करके रहता हुमा उपस्तित होता है। और उपस्थित क्ष्योंकि हुमा सवत्र समस्विद्धत्वके कारण साक्षात् स्थमण होता है। २०७।।

. प्रविक्छिप्र सामायिकर्मे प्रारूड हुमा होने पर भी समग्र क्वाचित्र केरीन स्थापनाके योग्य है सो यह कहते हैं —

<sup>🐧</sup> समबर्मे ( भारतप्रस्वर्मे, निवप्रस्व स्वमादर्मे ) परिवामित होना सो सामाचित्र 🕻 ।

र. अधीत वर्गमान सन्तराय कार-वचन मन संवंधी कर्मोरे मित्र निकानुकासपरिकारी त्रिकानुकासोपना-सन्तरकारुक क्रिका है।

३ मान्दर - भार, निवासः

वतसमितीन्द्रियरोघो लोचावश्यकमचेलमस्नानम् ।

क्षितिशयनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकभक्तं च ॥ २०८ ॥

एते खलु मूलगुणाः श्रमणानां जिनवरैः प्रज्ञप्ताः।

तेषु प्रमचः श्रमणः छेदोपस्थापको भवति ॥ २०९ ॥ [ युग्मम् ]

सर्वसावद्ययोगप्रत्याख्यानलक्षणैकमहाव्रतव्यक्तिवशेन हिंसानृतस्तेयाव्रह्मपरिग्रहविरत्यात्मकं पञ्चतयं व्रतं तत्परिकरश्च पञ्चतयी समितिः पञ्चतय इन्द्रियरोधो लोचः पट्तयमावश्यकमचेलक्य-मस्नानं क्षितिशयनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकभक्तश्रैवं एते निर्विकल्पसामायिकसंयमविकल्प-त्वात् श्रमणानां मृलगुणा एव । तेषु यदा निर्विकल्पसामायिकसंयमाधिरूढत्वेनानभ्यस्तविकल्प-त्वात्प्रमाद्यति तदा केवलकल्याणमात्रार्थिनः कुण्डलवलयांगुलीयादिपरिग्रहः किल श्रेयान् , न

# गाथा २०८-२०९

बन्वयार्थः—[व्रतसमितीन्द्रियरोधः ] व्रत, समिति, इन्द्रियरोध, [लोचावश्यकम् ] लोच, ग्रावश्यक, [अचेलम् ] ग्रचेलत्व, [ अस्नान ] ग्रस्नान, [ क्षितिशयनम् ] भूमिशयन, [ अदंतधावनं ] स्रदतधावन, [ स्थितिभोजनम् ] खडे खडे भोजन, [ च ] स्रौर [ एकभक्तं ] एकबार म्राहार-[ऐते ] यह [ खलु ] वास्तवमे [ श्रमणानां मूलगुणाः ] श्रमणोके मूलगुण [ जिनवरै: प्रज्ञप्ताः ] जिनवरोने कहे है, [तेषु ] उनमे [प्रमतः ] प्रमत्त होता हुम्रा [ श्रमणः ] श्रमण [ छेदोपस्थापकः भवति ] छेदोपस्थापक होता है।

टीकाः—सर्व सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप एक महाव्रतकी व्यक्तिऐ (विशेषो, प्रगटताएं) होनेसे हिंसा, भ्रसत्य, चोरी, भ्रब्रह्म भ्रौर परिग्रहकी विरति-स्वरूप पाचप्रकारके व्रत तथा उसकी पिरिकरभूत पाँच प्रकारकी समिति, पाचप्रकारका इन्द्रियरोघ, लोच, छहप्रकारके स्रावश्यक, रस्रचेलकत्व, ग्रस्नान, भूमिशयन, ग्रदतधावन (दातुन न करना), खडे खडे भोजन, भ्रौर एकबार भ्राहार लेना, इसप्रकार यह ( त्र्रहाईस ) निर्विकल्प सामायिकसयमके विकल्प ( भेद ) होनेसे श्रमणोके मूलगुण ही हैं। जब (श्रमण) निर्विकल्प सामायिकसयममे श्रारूढताके कारण जिसमे विकल्पोका स्रभ्यास (सेवन) नहीं है ऐसी दशामेसे च्युत होता है, तब 'केवल

१ परिकर = अनुसरण करनेवाला समुदाय, अनुचरसमूह, [ सिमिति, इन्द्रियरोध, इत्यादि गुगा पाच व्रतोंके पीछे पीछे होते ही हैं, इसिलये सिमिति इत्यादि गुगा पाच व्रतोंका परिकर अर्थात्

२ अचेलकत्व = वस्त्र रहितपना, दिगम्बरपना,

पुनः सर्ववा कल्यानसम् व्वेति संग्रवार्यः ॥२०८॥२०९॥

अवास्य प्रजन्मादायक इव देवीयस्थासकः ो

दिश्रति---

र्लिंगरगहरो तेर्सि गुरु ति पन्यन्ज**रायगो होदि ।** बेदेसवद्रवगा सेसा णिञ्जावमा समसा ॥ २१० ॥

लिक्सम्बन्धे तेवां गुरुरिति प्रवत्न्यादायको ववति । केटवोरुपस्यापकाः क्षेत्रा निर्पावकाः वसम्बन्धः ॥ २१० ॥

e g. 13

नतो छिन्नस्पराधे निर्मिष्टनस्थानानिष्कांननप्रतिसद्धानिक या विकासके व्यक्ति दावका स गुरु , यः पुनरतन्तरं सविकन्तवोदोत्तरवास्त्रसंबनप्रविवादकावेव वेदं स्वयुक्तवाका

मुवणमात्रके धर्मीको कुण्डस, ककण, ध्रमूठी धाविको ब्रह्म करणा (ची) के के किन्तु ऐसा नहीं है कि (कुण्डल इत्यादिका ब्रह्म कभी न करके) कर्मन स्वर्के ही प्राप्ति करना ही श्रेम है ऐसा विचार करके वह मूलपुर्वामें विकासकर्के ( भेदकपसे ) प्रपत्नेको स्थापित करता हमा छेदोपस्वापक होता है ॥२००-२०० ॥

भव इतर्व ( श्रमणके ) प्रवस्थादायककी भौति क्षेद्रोपस्थायक वर ( दूवरा ) भी हाता है यह आजायने नेदोंके प्रकापन हारा उपदेश करते हैं—

#### गावा २१०

भनवार्थ — [तिमद्रस्त ] लिगग्रहणके समय [त्राव्याद्याव्याः व्याधी ]
यो प्रत्रण्या (दीधा) दायन है वह [तेशां गुढः इति ] उनके पूर्व है शीर [केर्यो उपन्यापका ] जो 'छरत्यमं उपन्यापक है (भ्रवात् १—यो वेशीमें स्वाधीनां करने हैं तथा २—या मयमम केर हालेपर पुत्र स्थापित करते हैं ) [केक्स ध्यवका ] व सेव स्वत्रण [तिवायका ] 'तिर्यापक है।

टीकाः—तो प्राचाय निवसहरूके समय निविकस्य **क्षाव्यक्तिकर्यः** प्रतिपादक होनेन प्रवस्यादायक है व मुठ हैं और तत्क्**रवाद क्षाव्य के** 

र मेरहय-री अधारके बर्ग [ बर्ग, (१) मंदनमें हो नेन मूल्युकार के की है की की बर कहा है और (२) अन्यन अन्या राज्यां की हर कहा है हैं।

क मर्थापट - मिर्बाद पश्मवासा, अपुत्रकार्य हरू करनेकासा, कि**याहर, गुल्हा** है

स निर्पापकः, योऽपि छिन्नसंयमप्रतिसंघानविधानप्रतिपादकत्वेन छेदे सत्युपस्थापकः सोऽपि निर्पापक एव । तत्रश्छेदोपस्थापकः परोऽप्यस्ति ॥ २१० ॥

सम्बद्धाः । तत्रक्ष्याः । त्र्याः । त्र्यः । त् स्थयः ञ्चित्रसंयमप्रतिसंघानविधानस्यदिशति⊶

विवसयमप्रतिस्थानावधानस्थादशाव-पयदिम्ह समारद्धे छेदो समणस्स कायचेट्टम्हि । जायिद जिद तस्स पुणो ञ्चालोयणपुन्विया किरिया ॥२११॥ छेदुवजुत्ता समणो समणं ववहारिणं जिणमदिम्ह । ञासेज्जालोचित्ता उविदेटं तेण कायव्वं ॥२१२॥ [जुगलं] प्रयतायां समारव्यायां छेदः श्रमणस्य कायचेष्टायाम् ।

जायते यदि तस्य पुनरालोचनपूर्विका किया ॥ २११ ॥ छेदोपयुक्तः श्रमणः श्रमणं व्यवहारिणं जिनमते । आसाद्यालोच्योपदिष्टं तेन कर्तव्यम् ॥ २१२ ॥ [ जुगलं ] ( श्राचार्य ) सविकल्प छेदोपस्थापना सयमके प्रतिपादक होनेसे 'छेदके प्रति उपस्थापक

(भेदमे स्थापित करनेवाले)' है वे निर्यापक है, उसीप्रकार जो (ग्राचार्य) छिन्न सयमके प्रतिसधानकी विधिके प्रतिपादक होनेसे छिद होनेपर उपस्थापक (सयममे छेद होनेपर उसमे पुन स्थापित करनेवाले)' है, वे भी निर्यापक ही है। इसलिये छेदोपस्थापक, पर भी होते है। २१०॥ ग्रव छिन्नसयमके प्रतिसधानकी विधिका उपदेश करते है—

# गाथा २११-२१२

अन्वयार्थः — [ यदि ] यदि [ श्रमणस्य ] श्रमणके [ प्रयतायां ] प्रयत्नपूर्वक

व्यवहार-प्रयत्नको भी प्राप्त नहीं होता ।

१ छित्र = छेदको प्राप्त, खिएडत, त्रुटित, दोष प्राप्त।

२ प्रतिसंघान = पुन' जोड देना वह, दोषोंको दूर करके एकसा (दोष रहित) कर देना वह।

३ छेदोपस्यापक के दो अर्थ हैं (१) जो 'छेद (भेद) के प्रति उपस्थापक' है, अर्थात् जो २८ मृलगुग्रारूप भेदों को सममाकर उसमें स्थापित करता है वह छेदोपस्थापक है, तथा (२) जो 'छेदके होनेपर उपस्थापक' है, अर्थात् सयमके छिन्न (खिएडत) होनेपर उसमें पुन' स्थापित

करता है, वह भी छेदोपस्थापक है।
४ मुनिके (मुनित्वोचित) ग्रुद्धोपयोग अन्तरग अथवा निश्चयप्रयत्न है, और उस ग्रुद्धोपयोग-दशामें प्रवर्तमान (हठ रहित) देहचेष्टादि सबन्धी ग्रुभोपयोग बहिरग अथवा व्यवहारप्रयत्न है। जहाँ ग्रुद्धोपयोगद्शा नहीं होती वहाँ ग्रुभोपयोग हठसहित होता है, वह ग्रुभोपयोग

८१

विनिया किछ संवासन केटा, विट्याक्नी प्रत्याच्या । स्व उपयोजापिकाः युनरन्तरंगः । स्व विद्यासम्बद्धसम् वयस्यः नेटायाः कर्षेषिक्रसिरंगच्येदो जायते । वर्तकारः । यदा तु स व्योवयोगापिकराच्येहरनेन सामान्येह व्योक्त्यां स्वस्तरिविधिकरायमभाभवयास्त्रीयनपूर्वकरावृत्विद्याक्रानेन विर्वतासम् ॥ १९६

[ समस्त्रमाणं ] की जानेवाली [ कार्यचेटाणं ] कार्यचेटाणं [ केट्टर करते ] केट्ट हैं है तो [ तस्य पुनः ] उसे तो [ मासोचनापूर्वका किया ] 'धानोचनापूर्वक किया हैं आहिंगे ! [ जमन केट्टोपपुका ] ( किन्तु ) यदि समन केट्टर सम्बद्ध ह्या है केट्टर

[ किनमते ] जैनमतमें [ व्यवहारियं ] व्यवहारकुछम [ अमर्च व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था विकास ] व्यवहारकुछम [ अमर्च व्यवस्था ] व्यवस्था व्यवस्था विकास [ व्यवस्था विकास विकास

टीका:—सयमका खेर दो प्रकारका है, बहिरण और अन्तरका । उसमें कार्यकान कार्यकेटा सबधी बहिरण है और उपयोग सबधी अन्तरग । उसमें, बिद्य क्रिक्टी उपर्युक्त ध्रमणके प्रयत्नकृत कार्यकेटाका कविष्य बहिरण खेर होता है, तो वह वर्षया ध्रमणका प्रयत्नकृत कार्यकेटाका कविष्य किरासे ही उसका प्रतीकार (इन्लव) होता है । किन्तु यदि बही ध्रमण उपयागसबधी खेर होनेसे साकार्य खेरमें ही अन्तर्व होता है तो जिनोक्त ध्यवहारविधिमें कुछल ध्रमणके ध्रामवसे, ध्रामोवशार्यक, उपविष्य अनुष्यान द्वारा (सयमका) प्रतिस्थान होता है ।

यार्च —यदि मुनिके स्वस्वभावनसण प्रयत्नसहित की वानेवाली कर्य-स्वयन-गमनादिक सारीरिक पेप्टासवधी क्षेत्र हाता है तो उस तपीवनके स्वस्ववालकी बहिरन सहकारीकारणभूत प्रतिजनगस्ववय धालोचनापूनक निजाते ही उन्ने प्रतीकार-प्रायिच्चत होजाता है, व्योक्ति वह स्वस्थमावसे चित्तत नहीं हुमा है। किन्तु यदि उसके निविकार स्वसंवेदनभावनासे च्युतिस्ववय क्षेत्र होता है तो (वी निनमतमें व्यवहारज्ञ प्रायय्वचन्त्रम-धावायक निक्य प्राव्य निष्यपंचनिक्य दोषका निवेदन करके, व धावाय निविवार स्वसंवेदन भावनाके धनुकूत को कृष्ट भी प्रायच्चित्त उपविषय कर वह करना चाहिये। २११-२१२।

रै प्यक्तीचल -- सूरमंत्राचे रेल बना वद, सूरवताने विचारमा वद, ठोक प्यानने हेल प्य । र. स्वितना, काला !

<sup>्</sup>रिश्त की सामाने आसोचनाका प्रकट कर्ण पहित्र होता है और २१२ वी में गुनरा ]

क्षेनशास्त्रमाला ]

अथ श्रामण्यस्य छेदायतनत्वात् परद्रव्यप्रतिवन्धाः प्रतिपेष्या इत्युपदिशति-

अधिवासे व विवासे छेदविहूणो भवीय सामरणे। समणो विहरदु णिच्चं परिहरमाणो णिवंदाणि ॥ २१३ ॥

> अधिवासे वा विवासे छेद विहीनो भृत्वा श्रामण्ये। श्रमणो विइरतु नित्यं परिद्दरमाणो निवन्धान् ॥ २१३ ॥

सर्व एव हि परद्रव्यप्रतिवन्धा उपयोगोपरज्ञकत्वेन निरुपरागोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदायतनानि तदभावादेवाछिन्नश्रामण्यम् । अत आत्मन्येवात्मनो नित्याधिकृत्य वासे वा गुरुत्वेन

भ्रव, श्रामण्यके छेदके भ्रायतन होनेसे 'परद्रव्य-प्रतिवध निपेध करने योग्य है, ऐसा उपदेश करते हैं —

# माया २१३

अन्वयार्थ:-[ अधिवासे ] ग्रधिवासमे (ग्रात्मवासमे ग्रथवा गुरुग्रोके सहवासमे) वसते हुये [ वा ] या [ विवासे ] विवासमे ( गुरुग्रोसे भिन्न ,वासमे ) वसते हुये, [ नित्यं ] सदा [ निवंधान् ] ( परद्रव्यसम्बन्धी ) प्रतिवधोको [ परिहरमाणः ] परिहरण करता हुम्रा [ श्रामण्ये ] श्रामण्यमे [ छेद विहीनः भूत्वा ] छेद विहीन होकर [ अमणः विहरतु ] श्रमण विहरो ।

टीकाः—वास्तवमे सभी परद्रव्य-प्रतिबंध उपयोगके <sup>२</sup>उपरजक ³निरुपराग उपयोगरूप श्रामण्यके छेदके ग्रायतन है; उनके ग्रभावसे ही ग्रछिन्न श्रामण्य होता है। इसलिये ग्रात्मामे ही ग्रात्माको सदा भ्राधकृत करके (ग्रात्माके भीतर ) बसते हुये अथवा गुरुरूपसे गुरुग्रोको 'अधिकृत करके (गुरुग्रोके सहवासमे ) निवास करते हुये या गुरुश्रोसे विशिष्ट—भिन्नवासमे वसते हुये, सदा ही परद्रव्य-

१ परद्रव्यप्रतिबध = परद्रव्योंमें रागादिपूर्वक सबध करना, पर्द्रव्योंमें विधना-रुकना, लीन होना, परद्रव्योमें रुकावट।

२ उपरजक = उपराग करनेवाले, मिलनता-विकार करनेवाले।

३ निरुपराग = उपरागरहित, विकाररहित। ४ अधिकृतकरके = स्थापित करके, रखकर।

४ अधिकृत करके = अधिकार देकर, स्थापित करके, अगीकृत करके।

गुक्तविकान वासे वा गुक्रम्यो निविष्ये वासे वा निरम्बेश केर्दावरीनो भूत्वा अवणो वर्तवाव ॥ २१३ ॥

मन भागन्तन निर्द्शांतानकत्त्वत् स्वाप्त वर मिननो सिक्रे चरदि गिमदो भिन्नं समगो गामिम दंतनगुरुमि कि पयदो मृज्गुणेसु य जो सो पहिपुतनसामस्त्री ॥ २१४

चरति निवद्गो निस्पै भगनो झने वर्षन्**दाचे ।** शपतो मूक्त्युवेषु च यः स परिपूर्णमामन्त्रः ॥ ११४ ॥

वक एव दि स्थाप्यप्रतिकन्य उपयोजनार्यक्रमेश वार्विक्रीयक्रमस्य पूर्णतायक्त, तरसद्भायक्षेत्र वरिपूर्ण आमन्त्रत् । वदो निर्वादेश क्रमे पूरगुणभवतत्वा वरित्तर्यं क्षान्त्र्यंनस्यक्षसञ्ज्ञास्यक्ष्यप्रतिकद्वस्यानेश्य तरसर्वत् ॥ ११४ ॥

प्रतिक्वमोंको निवेषता (परिहरण करता) हुमा मामध्यमें केविद्दीत स्मा स्मान वर्तो ॥ ११३ ॥

भव श्वामध्यकी परिपूर्णताका भागतन होनेसे स्वव्रस्पर्मे ही प्रतिवन ( क्लेक्ट्रे सीनता ) करने योग्म है ऐसा उपवेस करते हैं —

#### माचा २१४

कन्यवार्थः—[या अगणः] जो अगणं [तित्यं] सवा [शन्यविक्यं] ज्ञानमें और रखनाविमें [निवदः] प्रतिवदः [य] तथा [यूक्युवेद् प्रवतः] मूनपुर्वेदे प्रयत (प्रयत्नक्षीम) [चरति] विचरण करता है [सा] वह [वरियुक्यविक्याः] परिपूर्ण आमध्यवान् है।

टीका-एक स्वद्रव्य प्रतिबध ही उपयोगका मावन (बुद्धाव) करनेका होनेसे मावित (बुद्धा) उपयोगका श्रामण्यकी परिपूर्णताका श्रामण्य है, का स्वप्नावसे ही परिपूर्ण श्रामण्य होता है। इसियो सवा बानमें भीर का प्रतिबद्धा प्रतिवद्धा स्वप्नावसे श्रीवर्ष स्वप्नावस्थ स्वप्नावस्य स्वप्नावस्थ स्वप्नावस्य स्वप्नावस्य स्वप्नावस्थ स्वप्नावस्य स्वप्नावस

र मधिवतः = संबद्धः स्वा हुमाः वैवा हुमाः रिक्तः विका विका

व्य श्रामण्यस्य छेदायतनत्वात् यतिजनासन्नः छक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्घोऽपि प्रतिपेध्य इत्युपदिशति—

> भत्ते वा खमणे वा आवसधे वा पुणो विहारे वा । उविधिम्ह वा णिवद्धं णेच्छिद समणिम्ह विकथिम्ह ॥२१५॥

मक्ते वा क्षपणे वा आवसथे वा पुनर्विहारे वा। उपधी वा निवद्धं नेच्छति श्रमणे विकथायाम्।। २१५॥

श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरवृचिहेतुमात्रत्वेनादीयमाने भक्ते तथाविधशरीरवृत्त्य-विरोधेन शुद्धात्मद्रव्यनीरंगनिस्तरंगविश्रान्तिस्त्रणानुसारेण प्रवर्तमाने क्षपणे नीरंगतिस्तरंगान्त-

म्रव, मुनिजनको 'निकटका 'सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिवध भी, श्रामण्यके छेदका म्रायतन होनेसे निषेध्य है, ऐसा उपदेश करते हैं —

# गाथा २१५

अन्वयार्थ: —[ भक्ते वा ] मुनि ग्राहारमे, [ क्षपणे वा ] क्षपणमे ( उपवासमे ), [ आवसथे वा ] ग्रावासमे ( निवासस्थानमे ), [ पुनः विहारे वा ] ग्रीर विहारमे, [ उपघो ] उपिमे ( परिग्रहमे ), [ अमणे ] श्रमणमे ( ग्रन्य मुनिमे ) [ वा ] ग्रथवा

[ विकथायाम् ] ³विकथामे [ निवद्धं ] प्रतिबन्ध [ न इच्छिति ] नही चाहता ।

टीकाः—(१) श्रामण्य पर्यायके सहकारी कारणभूत शरीरकी <sup>४</sup>वृत्तिके हेतुमात्ररूपसे ग्रहण किये जानेवाले ग्राहारमे (२) तथाविध शरीरकी वृत्तिके साथ विरोधरहित, शुद्धात्मद्रव्यमे नीरग ग्रीर निस्तरग विश्रातिकी रचनानुसार प्रवर्तमान क्षपणमे (ग्रर्थात् शरीरके टिकनेके साथ विरोध न ग्राये इसप्रकार,

१ आगम विरुद्ध आहारिवहारादि तो मुनिके छूटा हो हुवा होनेसे उसमें प्रतिबंध होना तो मुनिके लिये दूर है, किन्तु आगमकथित आहार विहारादिमें मुनि प्रवर्तमान है इसलिये उसमें प्रतिबंध हो जाना सर्भावत होनेसे वह प्रतिबन्ध निकटका है।

२ सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्ध = परद्रव्यमें सूक्ष्म प्रतिबध । ३ छदास्य मुनिके धार्मिक कथा-वार्त्ता करते हुये भी निर्मल चैतन्य विकल्पमुक्त होता है इसलिये

२ छदास्य मानक घामिक कथा-वाला करत हुये भी निमल चंतन्य विकल्पमुक्त होता है इसलिये अशत मिलन होता है, अत उस घार्मिक कथाको भी विकथा अर्थात् शुद्धात्मद्रव्यसे विरुद्ध कथा कहा है। ४ वृत्ति = निर्वोह, टिकना।

४ तथाविध = वैसा ( श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारणभूत )

६. नीरग = नीराग, निर्विकार।

नव को नाम क्षेत्र हत्युपदिचति---

सुद्धारमहस्यमें विकाररहित भौर तरगरहित स्विरताकी रचना की वाव, स्वकृतर प्रवत्तमान धनशनमें ) (३) नीरण और निस्तरण-अन्तरम प्रवच्ची महिन्दि (प्रकृष्टिश्चित ) के लिये सेक्यमान गिरीन्त्रकन्तराविक धावसवर्में (ब्रन्त पर्वच्ची गुफा इस्पादि निवासस्यानमें ), (४) यवोक्त शरीरकी वृत्तिकी कारणवृत्त विवास निवेष किये वानेवाले विहारकार्यमें, (१) आमध्यपर्यायका सहकारी कारण होने जिसका निवेष नहीं है ऐसे कवल वेहमात्र परिप्रहमें (६) मात्र वच्ची विवास विवास क्वा किया नहीं है ऐसे कवल वेहमात्र परिप्रहमें (६) मात्र वच्ची विवास विवास

मार्चार्वः — मागमविषद्ध माहारविहारावि तो मुनिने पहमे ही छोड़ दिवे हैं।

सब सममने निमित्तरवकी बुद्धिसे मुनिके को भागमीक माहार सनवन बुद्धादिवें
निवास बिहार देहमात्र परिषद्ध भन्य मुनियोंका परिषय भीर भागिक वर्षों वार्षों
पावे जाते हैं उनके प्रति भी रागादि करना योग्य नहीं है — उनके विकल्पित की
मनको रेंगने देशा योग्य नहीं है इसप्रकार भागमोक्त माहार विदारादिमें भी प्रतिवंद पाना योग्य नहीं है क्योंकि उससे संयममें क्षेत्र होता है।। २१५।।

मन क्षेत्र क्या है उसका उपदेश करते हैं ---

रे योज्य यह है जिसे समप्त्रया बाता है अवना जिसे उपरेश दिवा जाता है। और योजक **व्यक्ति** जो सजन्यवा है, क्यॉन्ट वो क्योरा देख है। मात्र अन्य जमलोंसे स्वयंयोज मध्य करनेके क्रिये क्या क्या जन्य जनकोंको योज इंगके सिचे ग्रीस्का क्या जमस्य बाल परिचय होता है।

# अपयत्ता वा चरिया सयणासण्ठाणचंकमादीसु । समणस्स सव्वकाले हिंसा सा संतत्तिय ति मदा ॥ २१६॥

अप्रयता वा चर्या शयनासनस्थानचड्कमणादिसु । श्रमणस्य सर्वकाले हिंसा सा संततेति मता॥ २१६ ॥

अग्रद्धोपयोगो हि छेदः शुद्धोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदनात्, तस्य हिंसनात् स एव च हिंसा । अतः श्रमणस्याशुद्धोपयोगाविनामाविनी शयनासनस्थानचंक्रमणादिष्वप्रयता या चर्या सा खलु तस्य सर्वकालमेव संतानवाहिनी छेदानर्थान्तरभूता हिसैव ॥ २१६ ॥

### गाथा २१६

अन्वयार्थः — [ अमणस्य ] श्रमणके [ शयनासनस्थानचंक्रमणादिषु ] शयन, स्रासन (बैठना), स्थान (खडे रहना), गमन इत्यादिमे [ अप्रयता वा चर्या ] जो अप्रयत चर्या है [ सा ] वह [ सर्वकाले ] सदा [ मंतता हिंसा इति मता ] सतत हिंसा मानी गई है।

टीका: — अशुद्धोपयोग वास्तवमे छेद है, क्योकि ( उससे ) शुद्धोपयोगरूप श्रामण्यका छेदन होता है, श्रौर वही ( अशुद्धोपयोग ही ) हिंसा है, क्योकि ( उससे ) शुद्धोपयोगरूप श्रामण्यका हिंसन ( हनन ) होता है । इसलिये श्रमणके, जो अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होती ऐसी शयन-श्रासन-स्थान-गमन-इत्यादिमे 'श्रप्रयत चर्या ( ग्राचरण ) वास्तवमे उसके लिये सर्वकालमे ( सदा ) ही 'सतानवाहिनी हिंसा ही है, — जो कि छेदसे ग्रनन्यभूत है ( ग्रर्थात् छेदसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है । )

भावार्थ:—ग्रशुद्धोपयोगसे शुद्धोपयोगरूप मुनित्व (१) छिदता है, (२) हनन होता है इसलिये अशुद्धोपयोग (१) छेद ही है, (२) हिंसा ही है। और जहाँ सोने, बैठने, खडे होने, चलने इत्यादिमे अप्रयत आचरण होता है वहाँ नियमसे अशुद्धोपयोग तो होता ही है, इसलिये अप्रयत आचरण छेद ही है, हिंसा ही है। २१६।।

१ अप्रयत-प्रयत्न रहित, असावधान, असंयमी, निरंकुश, स्वच्छन्दी । [ अप्रयतचर्या अशुद्धोपयोगके विना कभी नहीं होती । ]

२ सतानवाहिनी = सतत, सतत, निरतर, धारावाही, अटूट, [ जबतक अप्रयत चर्या है तब तक सदा ही हिंसा सततरूपसे चालू रहती है ]

110

> त्रिवर्ता वा जीव्य वा जीवोऽस्ताक्तरस्य विकित विंता । प्रवतस्य नास्ति क्रवो हिंसामात्रेण सविकस्य ।। २१७ स

नष्टश्रीवयोगोऽन्तर्रज्ञस्यः सरप्राणन्यसोगो वस्तिकः । स्व तदसञ्जावे या तद्विनामाविनात्रयतायारेण अस्तिक्षसङ्ख्योगयोगसञ्ज्ञानस्य

मन स्रेवके धन्तरग भौर बहिरम, ऐसे दो प्रकार बतनाते 🗱 🕶

#### माथा २१७

कन्यवार्ष — [बीवा ] जीव [फ्रिवतों वा बीवता वा ] मरे वा विके, [ वारस्य ] प्रप्रयक्ष धाचारवालेके [बिंखा ] ( धतरम ) हिंखा [बिविव्ध ] विविद्ध [प्रवतस्य समितस्य ] 'प्रयतके, 'शमितिवान्के [बिद्धमानेक ] (बहिरव ) विविद्ध [क्वा ] वध [बास्ति ] नहीं है ।

टीका:— प्रसुद्धोपयोग भतरग क्षेत्र है परप्राचोंका स्थपरोप (विच्या) वहिरगक्षेत्र है। इनमेंसे मन्तरगक्षेत्र ही विशेष बसवात है वहिरगक्षेत्र महीं; क्यानिका परप्राचोंके स्थपरोपका सद्भाव हो या प्रसद्भाव को प्रसुद्धोपयोगके विना कहीं होंके प्रमुद्ध अभवत साचारसे प्रसिद्ध होनेवाला (जाननेमें धानेवाला) महुद्धोपयोगक क्यानिक जिसके पाया जाता है उसके हिंसाके सद्भावकी प्रसिद्ध सुनिक्यत है और स्थावकार को प्रसुद्धोपयोगके विना होता है ऐसे 'प्रयत्त प्राचारसे प्रसिद्ध होनेवाला

१ तस्त — प्रकानशील, साववान, संस्थी [ प्रस्तको कालो हिन्दे हेको ग्राव्य १११ का कुळलेट ! ] १ ह्वाक्तकारुपर्मे ( शुनित्योचित ) सम्बद्ध 'इति' ज्यांत् परिवृद्धि विरस्त्य स्विति हैं। कि उच्च बरामें होनेवाली ( हट प्रिय ) ईली-मानारि संस्थी हुआ परिवृद्धि क्लाइम्ब्युनित हैं। व्यव्धि हुआक्तवारुपर्मे सम्बद्धित क्लाइमिक्स पता ज्यों होती वर्षों हुआ परिवृद्धि का स्वीत होती के बर सम्परिवृद्धि क्लाइम्स्यानित भी ज्यों हैं।

चन क्षेत्रभारकोर के जिल्ला स्वास्त्रभार कार्या है। होता, इसकिने विचार कार्या स्वास्त्र में बाता है चनके समुद्रकारोग व्यवस्थित होता है। इसक्यार व्यवस्त्र स्वास्त्र कार्या स्वास्त्र है।

प्र कर्षों क्षाहर उपयोग करी होता करी अन्त आचार प्रकार है इस्क्रीड क्या क्रांसर इ.स. व्यवस्थान असरभाव सिक्ष ( क्षात ) होता है।

प्रसिद्धेस्तथा तिह्ननाभाविना प्रयताचारेण प्रसिद्धच्यदशुद्धोपयोगासद्भावपरस्य परप्राणव्यपरोप-सद्भावेऽपि वन्धाप्रसिद्धचा सुनिश्चितिहंसाऽभावप्रसिद्धेश्रान्तरंग एव छेदो वलीयान् न पुनर्वहि-रंगः। एवमप्यन्तरंगच्छेदायतनमात्रत्वाद्घहिरंगच्छेदोऽभ्युपगम्येतैव ॥ २१७॥

वाथ सर्वथान्तरंगच्छेदः प्रतिपेध्य इत्युपदिशति—

न्नेन शास्त्रमाला ]

अयदाचारो समणो छस्सु वि कायेसु वधकरो ति मदो। चरदि जदं जदि णिच्चं कमलं व जले णिरुवलेवो ॥ २१८॥

> अयताचारः श्रमणः पट्स्विप कायेषु वधकर इति मतः। चरति यतं यदि नित्यं कमलिमव जले निरुपलेपः॥ २१८॥

श्रशुद्धोपयोगका श्रसद्भाव जिसके पाया जाता है, उसके, परप्राणोके व्यपरोपके

सद्भावमे भी बधकी ग्रप्रसिद्धि होनेसे, हिंसाके ग्रभावकी प्रसिद्धि सुनिश्चित है। ऐसा होने पर भी (ग्रर्थात् ग्रतरग छेद ही विशेष बलवान है बहिरगछेद नहीं, ऐसा होनेपर भी) बहिरग छेद ग्रतरगछेदका ग्रायतनमात्र है, इसलिये उसे (बहिरगछेदको) स्वीकार तो करना ही चाहिये ग्रथित् उसे मानना ही चाहिये। भावार्थः—शुद्धोपयोगका हनन होना ग्रन्तरगिहंसा-ग्रन्तरग छेद है, ग्रीर

भावाथः — शुद्धापयागका हनने हाना अन्तरगाहसा-अन्तरग छद हे, आर दूसरेके प्राणोका विच्छेद होना बहिरग हिंसा-बहिरगछेद है। जीव मरे या न मरे, जिसके अप्रयत आचरण है उसके शुद्धोपयोगका हनन

होनेसे ग्रन्तरग हिसा होती ही है, ग्रीर इसलिये ग्रन्तरग छेद होता ही है। जिसके प्रयत ग्राचरण है उसके, परप्राणोंके व्यपरोपरूप बहिरग हिसाके—बहिरग छेदके—सद्भावमे भी, शुद्धोपयोगका हनन नहीं होनेसे ग्रन्तरग हिसा नहीं होती, ग्रीर इसलिये ग्रन्तरग छेद नहीं होता।। २१७।।

श्रव, सर्वथा ग्रन्तरग छेद निषेध्य-त्याज्य है, ऐसा उपदेश करते है —

• गाया २१८

४२

अन्वयार्थः—[ अयताचारः श्रमणः ] ग्रप्रयत ग्राचारवाला श्रमण [ पट्सु अपि कायेषु ] छहो काय सबधी [ वधकरः ] वधका करनेवाला [ इति मतः ] माननेमे—कहनेमे ग्राया है, [ यदि ] यदि [ नित्यं ] सदा [ यतं चरित ] प्रयतरूपसे ग्राचरण करे तो [ जले कमलम् इव ] जलमे कमल की भाति [ निरुपलेपः ] निर्लेप कहा गया है ।

यतस्तद्विनामाविना मत्रयताचारत्वेन प्रशिद्धचदञ्जद्भोषयोगसञ्जावः पट्डायप्राणम्य परोपप्रत्ययधन्त्रप्रसिद्ध्या हिसक एव स्पात् । यतम तद्विनामाविना प्रयताचारत्वेन प्रसिद्धपद शुद्धोपयोगासञ्चावः परप्रत्ययम चल्लेसस्याच्यनावाळलदुर्लल्लं कमलमिन निरुपलेपत्वप्रसिद्धेर हिंसक एव स्पात । ततस्त्रीस्तैः सर्वेः प्रकारैरश्चक्रोपयोगरूपोऽन्तरङ्गम्केदः प्रतिवेश्यो यैर्वैस्तदाय तनमात्रम्वः परप्राणस्यपरीपरूपो पहिरङ्गान्द्वेदो द्रादेव प्रतिपद्धः स्यात् ॥ २१८ ॥

भपैकान्तिकान्तरं गच्छेदत्वादुपचिस्तद्रत्य विपेष्य इत्यपदिश्ववि---

हवदि व ण हवदि वधो मदिम्ह जीवेऽध कायचेट्टिम्ह । बधो धवमुवधीदो इदि समणा छार्रिया सञ्बं ॥ २१६ ॥

> मक्ति वा न भवति व घो मृते श्रीवेऽय कायचेष्टायाम् । बन्नो घुवद्वपचेरिति भगणास्त्यक्तवन्तः सर्वम् ॥ २१९ ॥

टीम्बा:-- जो मशुद्रोपयोगके विना नहीं होता ऐसे मप्रयत मानारके द्वारा प्रसिद्ध ( ज्ञात ) होनेवाला असुद्धोपयोगका सद्भाव हिसक ही है क्योंकि छहकायके प्राणोंके व्यवरोपके भाश्रयसे होनेवाले बधकी प्रसिद्धि है। भौर जो भशुद्धोपयोगके बिना होता है ऐसे प्रयत भाषारसे प्रसिद्ध होनेवासा भगुद्धोपयोगका धमद्भाव महिसक ही है, वर्षोकि परके भाष्यसे होनेवाले लेशमात्र भी बघका भभाव होनेसे जलमें कृतते हुय कमसकी भौति निर्लेपत्वकी प्रसिद्धि है। इसलिये उन उन सवप्रकारसे प्रशुद्धोपयोग रूप पन्तरग छेद निषेष्य है-स्यागने योग्य है जिन जिन प्रकारोंसे उसका मायसनमात्रभूत परप्राणव्यपरोपरूप वहिरग छेद भ्रत्यन्त निधिद्ध हो ।

मानार्य - शास्त्रोमें भप्रयत-माचारवान् भगुद्धोपयोगीको छह कायका हिसक कहा है और प्रयत भाजारवान् शुद्धोपयोगीको महिसक कहा है इसलिये शास्त्रीमें जिस जिसप्रकारने छह कायकी हिसाका निषध किया गया हो उस उस समस्त प्रकारस मग्द्रोपयोगना निषेध सममना चाहिये ॥ २१८ ॥

भव उपि (परिग्रह) का ऐकान्तिक भन्तरग-छेदस्य होनेसे ज्ञपयि भन्तरग छेदमी भौति त्याज्य है, यह उपदेश करते हैं ---

#### शाचा २१९

मन्त्रवार्यः—[ सप ] मव ( उपिषे संयंघमॅ ऐसा है कि ) [ कायपेष्टावाम् ] नायभेष्टापूर्वन [सीवे मृते ] जीववे सरने पर [बाबा ] संघ [ मवि ] होता है [बा] यथा हि कायव्यापारपूर्वकस्य परप्राणव्यपरोपस्याशुद्धोपयोगसद्भावासद्भावास्याम-नैकान्तिकवन्धत्वेन छेदत्वमनैकान्तिकिमष्टं, न खलु तथोपधेः, तस्य सर्वथा तदिवनाभावित्व-प्रसिद्धधदैकान्तिकाशुद्धोपयोगसद्भावस्यैकान्तिकवन्धत्वेन छेदत्वमैकान्तिकमेव । अत एव भग-

ग्रथवा [ न भवति ] नही होता, ( किन्तु ) [ उपधेः ] उपिधसे-परिग्रहसे [ भ्रुवम् वधः ] निश्चय ही बिध होता है, [इति] इसिलये [ श्रमणाः ] श्रमणो ( ग्रईन्तदेवो ) ने [ सर्वे ] सर्वपरिग्रहको [ त्यक्तवन्तः ] छोडा है।

टीका:—जैसे कायव्यापारपूर्वक परप्राणव्यपरोपको अशुद्धोपयोगके सद्भाव अगिर असद्भावके द्वारा अनैकातिक बधरूप होनेसे छेदत्व अनैकातिक माना गया है, वैसा उपिध (परिग्रह) का नहीं है। परिग्रह सर्वथा अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होता, ऐसा जो परिग्रहका सर्वथा अशुद्धोपयोगके साथ अविनाभावित्व है उससे प्रसिद्ध होनेवाले ऐकान्तिक अशुद्धोपयोगके सद्भावके कारण परिग्रह तो ऐकान्तिक बधरूप है, इसलिये उसे (परिग्रह को) छेदत्व ऐकान्तिक ही है। इसीलिये भगवन्त अर्हन्तोने-परम श्रमणोने स्वय ही पहले ही सभी परिग्रहको छोडा है, और इसीलिये दूसरोको भी, अन्तरग छेदकी भाँति प्रथम ही सभी परिग्रह छोडने योग्य है, क्योकि वह (परिग्रह) अन्तरगछेदके बिना नहीं होता।

भार्त्रार्थः — ग्रजुद्धोपयोगका ग्रभाव हो, फिर भी कायकी हलनचलनादि किया होने पर परजीवोके प्राणोका घात होजाता है। इसिलये कायचेष्टापूर्वक पर-प्राणोके घातसे बध होनेका नियम नही है, — ग्रजुद्धोपयोगके सद्भावमे होनेवाले कायचेष्टापूर्वक परप्राणोके घातसे तो बध होता है। ग्रीर ग्रजुद्धोपयोगके ग्रसद्भावमे होनेवाले कायचेष्टापूर्वक परप्राणोके घातसे बध नही होता, इसप्रकार कायचेष्टापूर्वक होनेवाले परप्राणोके घातसे बधका होना ग्रनेकान्तिक होनेसे उसके छेदत्व ग्रनेकान्तिक है, — नियमरूप नहीं है।

जैसे भावके बिना भी परप्राणोका घात हो जाता है, उसीप्रकार भाव न हो फिर भी परिग्रहका ग्रहण हो जाय, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहाँ परिग्रहका ग्रहण होता है वहाँ श्रशुद्धोपयोगका सद्भाव श्रवश्य होता ही है। इसलिये परिग्रहसे बधका होना ऐकातिक-निश्चित नियमरूप है। इसलिये परिग्रह के छेदत्व ऐकान्तिक है। ऐसा होनेसे

१ अनैकान्तिक = अनिश्चित, नियमरूप न हो, एकातिक न हो,

२ ऐकान्तिक = निश्चित, अत्ररयभावी, नियमरूप,

बन्तोऽईन्तः परमाः अमणाः स्वयमेव शागेव सर्वमेवोपधि प्रतिविद्धवन्तः। वत एव चापरैरप्य न्तरक्षम्ब्रुद्धवचद्नान्तरीयकत्वास्त्रागेव सर्व एवोपधिः प्रतिवेष्यः ॥ २१९ ॥

क्ष्वक्रम्पमेव किल यचब्र्ज्यमुक्त मेतावतैष यदि चेत्वयतेत्र्य कोऽपि । क्यामोद्द्रज्ञालमविदुस्तरमेव नृतं निरुचेतनस्य वचसामविविस्तरेऽपि ॥ १४ ॥

मयान्तरक्रम्खेदप्रतिपेष एनायमुपधिप्रतिपेश इस्प्रपदिश्वति--

ण हि णिरवेक्स्रो चागो ण इवदि मिक्खुस्स आसयविसुद्धी। अविसुद्धस्स य चित्ते कह णुकम्मक्स्रश्चो विहिन्नो॥ २२०॥

न हि निरपेशस्त्यागो न मवति मिसोराञ्चयविद्धिति । अविद्यदस्य च चित्रे कवं नु कर्मसयो विद्वित ॥ २२० ॥

ही परमञ्ज्ञमण-महैन्त भगवन्तींने पहलेसे ही सवपरिग्रहका त्याग किया है भीर भन्य स्मर्णोको भी पहलेसे ही सर्वे परिग्रहका त्याग करना चाहिये ॥ २१६ ॥

[ भव 'कहने योग्य सब कहा गया है' इत्यादि कथन क्लोक द्वारा किया जाता है।]

[ सर्यः — ] जो कहने योग्य ही था यह सम्पूरणतया कह दिया गया है, इतने मामसे ही यदि यही कोई चेतजाय — समभले तो (भ्रत्यया) थाणीका भ्रतिविस्तार किया जाय सथापि निक्चेतन (जडवत् — नासमक्ष ) को ब्यामोहका जाल धास्तवमें भ्रति दुस्तर है।

मन, इस उपिष (परिप्रह) का निषेध मतरग छेदका ही निषेध हैं यह उपवेष करने हैं ---

#### गापा २२०

मन्त्रपार्थः—[निरऐक्षः स्वागः न हि ] यदि निरऐक्षः (निसी भी वस्तुष्टी प्रपेदााचे रहित ) स्वाग न हो तो [भिक्षोः ] भिद्युक्षः [माश्रयनिश्चद्धिः ] मावकी विद्युद्धिः [न मवति ] नहीं होती [भ] भौर [थिषे भविश्वद्धस्य ] जा भावमं स्विशुद्ध है उसने [कर्मायः ] नमदाय [क्यं तु ] मसे [बिद्धि ] हो सकता है ?

<sup>•</sup> बसम्बदिलका धन्त्र ।

न सन्त निहरद्गसंगसद्भावे तुपसद्भावे तण्डुलगताग्रद्धत्वस्येवाग्रद्धोपयोगरूपस्यान्तरङ्गच्छेद-स्य प्रतिपेधस्तद्भावे च न श्रद्धोपयोगमूलस्य केवल्यस्योपलम्भः । अतोऽश्रद्धोपयोगरूपस्यान्त-रंगच्छेदस्य प्रतिपेधं प्रयोजनमपेक्ष्योपधेर्विधीयमानः प्रतिपेधोऽन्तरंगच्छेदप्रतिपेध एव स्यात्।२२•।

अथैकान्तिकान्तरंगच्छेद्त्वमुपधेर्विस्तरेणोपदिशति---

किथ तिम्ह णित्थ मुन्छा आरंभो वा असंजमो तस्स । तथ परदन्विम्म रदो कथमण्पाणं पसाधयदि ॥ २२१ ॥

कथं तिस्मनास्ति मूर्च्झ आरम्भो वा असंयमस्तस्य । तथा परद्रव्ये रतः कथमात्मानं प्रसाघयति ॥ २२१ ॥

उपधिसद्भावे हि ममत्वपरिणामलक्षणाया म्च्छीयास्तद्धिपयकर्मप्रक्रमपरिणामलक्षणस्या-रम्भस्य ग्रद्धात्मरूपहिंसनपरिणामलक्षणस्यासंयमस्य वावश्यंभावित्वाचयोपधिद्वितीयस्य परद्रव्य-

टीका:—जैसे छिलकेके सद्भावमे चावलोमे पाई जानेवाली (रक्ततारूप) अशुद्धताका त्याग (नाश-अभाव) नहीं होता, उसीप्रकार बहिरग सगके सद्भावमे अशुद्धोपयोगरूप अतरगछेदका त्याग नहीं होता और उसके सद्भावमे शुद्धोपयोगमूलक केवल्य (मोक्ष) की उपलब्धि नहीं होती। इससे (यह कहा गया है कि) अशुद्धोपयोगरूप अतरग छेदके निषेधरूप प्रयोजनकी अपेक्षा रखकर विहित (आदेश) किया जानेवाला उपधिका निषेध अन्तरग छेदका ही निषेध है।। २२०॥

म्रब, 'उपिध ऐकान्तिक म्रन्तरग छेद है' यह विस्तारसे उपदेश करते है —

### गाथा २२१

अन्वयार्थः—[तिम्मन्] उपिषके सद्भावमे [तस्य] उस (भिक्षु) के [मृच्छों] मूर्छा, [आरम्भः] ग्रारभ [वा] या [असंयमः] ग्रसयम [नास्ति] न हो [कथं] यह केंसे हो सकता है? (कदापि नहीं हो सकता), [तथा] तथा [परद्रव्ये रतः] जो परद्रव्यमे रत हो वह [आत्मानं] ग्रात्माको [कथं] कैंसे [प्रसाधयित] साध सकता है?

टीका:—उपिधके सद्भावमे (१) ममत्वपरिणाम जिसका लक्षण है ऐसी मूर्छा, (२) उपिध सबधी कर्मप्रक्रमके परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा ग्रारम्भ, भ्रथवा (३) शुद्धात्मस्वरूपकी हिसारूप परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा ग्रसयम

१ कर्मप्रक्रम = काममें युक्त होना, कामकी व्यवस्था।

रतत्वेन श्रुशात्महरूपप्रसाधकत्वामावाच पेकान्तिकान्तर गच्छेदत्वमुपवेरवधार्यतः एव । इदमत्र तात्पर्यमेवविधत्वमुपधेरवधार्यं स सर्वचा संन्यस्तन्य ॥ २२१ ॥

मय कस्यचित्कचित्कदाचित्कयंचित्कामितुपविरप्रतिपिद्धोऽप्यस्तीत्यपवादप्रपदिश्वति-छेदो जेण ण विञ्जदि गृहणविसुग्गेसु सेवमाणस्स ।

ू समणो तेणिह वहद काल स्रेत वियाणिता॥ २२२॥

छेदो येन न विद्यते प्रइणविसर्गेषु सेवमानस्य । भ्रमणस्तेनेह पर्तवां कार्ठ चेत्रं विज्ञाय ॥ २२२ ॥

भारमद्रव्यस्य द्वितीयपुद्रलद्रस्यामावात्सर्वेष्योपधिः प्रतिविद्धद्रस्यसर्गः । भयं सु विश्विष्ट कालचेत्रवशात्कविदमविषिद्ध इत्यववादः । यदा हि भमणः सर्वोपधिमविषेत्रमास्वाय परमप्तपेशा

भवश्यमेय होता ही है। तथा उपधि जिसका द्वितीय हो ( भर्यात् भारमासे भन्य-परिमह जिसने प्रहुण किया हो ) उसके परद्रव्यमें रतस्य (-सीनता ) होनेके कारण शुद्धात्मद्रव्यकी साधकताका भ्रमाव होता है इससे उपिषके ऐकान्तिक भ्रन्तरगर्छदस्य निश्चित होता ही है।

यहाँ यह तात्पय है कि- 'उपिंघ ऐसी है (परिग्रह मन्तरण छ" ही है ) यह निश्चित करमे उसे सवधा छोड़ना चाहिये ॥ २२१ ॥

भव किसीवे पहीं कभी विसी प्रकार मोई उपिष भनिपिद्ध भी है ऐसा भपवाद बहते (बतलाते ) हैं ---

#### वाषा २२३

मन्यपार्य —[प्रदणविसर्गेषु]जिस उपधिके (भ्राहार-नीहारादिके) ग्रहण विसवनर्गे सेवन करनेमें [ यन ] जिससे [सेक्मानस्य ] सेवन करनेवालेक [ छेद ] छेद [ न विषये ] मही होता [तेन ] उस उपियुक्त, [काल क्षेत्र विद्याप ] कास क्षेत्रको जानकर [ हर ] इस लोकम [ भगणः ] श्रमण [ वर्तताम् ] मले वर्ते ।

टीका'-- चारमद्रव्यने दितीय पुद्गसद्रव्यका सभाव हानेसे समस्त ही अपि निविद्ध है-ऐसा उत्सव (सामाय नियम है), घौर विशिष्ट मासदोयने यश नाई उपि मनिषिद है-एसा मपयाद है। जब धमण सब उपिके निष्माना माध्य मेगर

जैन शास्त्रमाला ]

संयमं प्रतिपत्तुकामोऽपि विशिष्टकालत्तेत्रवशावसन्तर्शक्तर्न प्रतिपत्तुं क्षमते तदापकृष्य संयमं प्रतिपद्यमानस्तद्वहिरङ्गसाधनमात्रप्रपिधमातिष्ठते । स त तथा स्थीयमानो न खलूपिधत्वाच्छेदः, प्रत्युत छेदप्रतिपेध एव । यः किलाशुद्धोपयोगाविनाभावी स छेदः । वयं त श्रामण्यपर्यायसह-कारिकारणशरीरवृत्तिहेतुभ्ताहार्रानर्दारादिग्रहणविसर्जनविपयच्छेदप्रतिपेधार्थम्रपादीयमानः सर्वथा शुद्धोपयोगाविनाभृतत्वाच्छेदप्रतिपेध एव स्यात् ॥ २२२ ॥

वयाप्रतिपिद्धोपधिस्त्ररूपमुपदिशति-

अपिडकुट्टं उविधं अपत्थणिज्जं असंजदजणेहिं। मुच्छादिजणणरहिदं गेगहदु समणो जदि वि अप्पं ॥२२३॥

अप्रतिकुष्टमुपधिमप्रार्थनीयमसंयतजनैः।

मुर्च्छादिजननरहितं गृह्णातु श्रमणो यद्यप्यल्पम् ॥ २२३ ॥

परमोपेक्षा 'सयमको प्राप्त करनेका इच्छुक होने पर भी विशिष्ट कालक्षेत्रके वश हीन शक्तिवाला होनेसे उसे प्राप्त करनेमे ग्रसमर्थ होता है, तव उसमे 'ग्रपकर्पण करके (ग्रनुत्कृष्ट) सयम प्राप्त करता हुग्रा उसकी विहरण साधनमात्र उपिधका ग्राश्रय लेता है। इसप्रकार जिसका ग्राश्रय लिया जाता है ऐसी वह उपिध उपिधपनके कारण वास्तवमे छेंदरूप नही है, प्रत्युत छेंदकी निपेधरूप (त्यागरूप) ही है। जो उपिध ग्रशुद्धोपयोगके बिना नहीं होती वह छंद है। किन्तु यह (सयमकी बाह्यसाधनमात्रभूत उपिध) तो श्रामण्यपर्यायकी सहकारी कारणभूत शरीरकी वृत्तिके हेनुभूत ग्राहारनीहारादिके ग्रहण-विसर्जन (ग्रहण-त्याग) सबधी छेंदके निषेधार्थ ग्रहण की जानेसे सर्वथा शुद्धोपयोग सहित है, इसलिये छेंदके निषेधरूप ही है। २२२।

म्रब, म्रनिषिद्ध उपिका स्वरूप कहते है ---

### गाथा २२३

अन्वयार्थः—[ यद्यपि अन्पम् ] भले ही ग्रल्प हो तथापि [ अप्रतिकृष्टम् ] जो ग्रिनिदित हो, [ असंयतजनैः अप्रार्थनीयं ] ग्रसयतजनोसे ग्रप्रार्थनीय हो, ग्रीर [ मृर्च्छी-

१ पर-उपेत्ता सयम = परम-उपेत्ता सयम [ उत्सर्ग, निश्चयनय, सर्वपरित्याग परमोपेत्ता सयम, वीतराग चारित्र, और शुद्धोपयोग,—यह सब एकार्थवाची हैं। ]

२ अपकर्षण = हीनता [ अपवाद, व्यवहारनय, एकदेशपरित्याग, अपहृतसयम ( अल्पता-हीनता-वाला सयम ) सरागचारित्र, और शुभोपयोग यह सब एकार्थवाची हैं। ]

रतस्वेन शुद्धारमञ्ज्यप्रसाधकरवामावाच ऐकान्तिकान्तर गच्छेदत्वप्रविदेशवार्यतः एव । १६मत्र वात्पर्यमेनविधत्वस्पधेरवधार्यं सं सर्वेषा सन्यस्तव्यः ।। २२१ ।।

मय कस्पचित्कविस्कदाचित्कववित्कविद्यविर्श्रतिविद्योऽप्यस्तीत्यपशादसुविद्यति

स्रेदो जेण ण विन्जदि गहणविसम्मेस् सेवमाणस्स । ्र समणो तेणिह वट्टदु काल खेतं वियाणिता ॥ २२२ ॥

छेदी येन न विचते ग्रहणविसर्गेषु सेवमानस्य । अमणस्तेनेह वर्षतां कालं चेत्रं विद्वाय ॥ २२२ ॥

मात्मत्रव्यस्य द्वितीयपुरसद्वयाभावात्सर्वयवोपधिः प्रतिपिद्वद्वस्यगैः । मयं तु विभिष्ट कारुचेत्रवञ्चातकविद्यपिद्ध इत्यपबादः । यदा हि भमणा सर्वोपवित्रतिपेवमास्वाम परमञ्जूषेमा

भवस्यमेव होता ही है। तथा उपिष जिसका द्वितीय हो ( भर्यात् भात्मासे भन्य-परिषह जिसने प्रहण किया हो ) उसके परद्रव्यमें स्तत्व (सीनता ) होनेके कारण शुद्धारमद्रव्यकी सामकताका भभाव होता है इससे उपिक ऐकान्तिक भन्तरगर्छदस्य निश्चित होता ही है।

यहाँ यह सारायं है मि-निप्पिय ऐसी है (परिग्रह मन्तरंग छेद ही है ), यह निविभत करके उसे सबधा छोड़ना चाहिये ॥ २२१ ॥

भय किसीने वहीं बची किभी प्रकार कोई उपि प्रनिपिद्ध भी है ऐसा भपवाद कहते ( बतनाते ) हैं ---

#### बाबा २२३

अन्तवार्ष — [प्रद्रणविसर्गेषु ] जिस उपधिके (भाष्ट्रार-नीहारादिके) ग्रहण विमजनर्भे सेवन करनेमें [येन] जिसमे [संवमानस्य] सेवन करनेवासेके [ छेदः ] छद [ न विग्रते ] नहीं होता [ तेन ] उस उपियुक्त [ कार्स देव विकाप ] काल क्षेत्रको जानकर [ 🕫 ] इस लोक में [ धमणः ] धमण [ बर्तताम ] मले वर्ते ।

टीका'-प्रात्मद्रध्यव दितीय पुद्गसद्रव्यवा प्रभाव हानेसे समस्त ही उपि निषिद्ध है-ऐसा उल्पन (सामान्य नियम है) और विशिष्ट नासक्षेत्रने वस नीई उपि धनिपिद है-ऐसा धपवाद है। अब धमण सब उपिये निपेयका ब्राध्य सेकर जैन शास्त्रमाला ]

संयमं प्रतिपचुकामोऽपि विशिष्टकालत्तेत्रवशावसन्तर्गक्तिने प्रतिपचुं क्षमते तदापकृष्य संयमं प्रतिपद्यमानस्तद्वहिरङ्गक्षाधनमात्रप्रपिधमातिष्ठते । स त तथा स्थीयमानो न खलूपिधत्वाच्छेदः, प्रत्युत छेदप्रतिपेध एव । यः किलाशुद्धोपयोगाविनाभावी स छेदः । वयं त त्रामण्यपर्यायसह-कारिकारणशरीरच्चिहेतुभ्ताहारिनिर्दारादिग्रहणविसर्जनिवपयच्छेदप्रतिपेधार्थम्रपादीयमानः सर्वथा शुद्धोपयोगाविनाभृतत्वाच्छेदप्रतिपेध एव स्यात् ।। २२२ ।।

वयाप्रतिपिद्धोपधिस्वरूपमुपदिशति---

ञ्रपिडिकुट्टं उविधं ञ्रपत्थणिज्जं ञ्रसंजदजणेहि । मुच्छादिजणणरिहदं गेगहदु समणो जदि वि ञ्रप्यं ॥२२३॥

अप्रतिकृष्टमुपधिमप्रार्थनीयमसंयतजनैः।

मूर्च्छोदिजननरहितं गृह्णातु श्रमणो यद्यप्यल्पम् ॥ २२३ ॥

परमोपेक्षा 'सयमको प्राप्त करनेका इच्छुक होने पर भी विशिष्ट कालक्षेत्रके वश हीन शक्तिवाला होनेसे उसे प्राप्त करनेमे ग्रसमर्थ होता है, तब उसमे 'ग्रपकर्षण करके ( ग्रनुत्कृष्ट ) सयम प्राप्त करता हुग्रा उसकी विहरण साधनमात्र उपिधका ग्राश्रय लेता है। इसप्रकार जिसका ग्राश्रय लिया जाता है ऐसी वह उपिध उपिधपनके कारण वास्तवमे छेंदरूप नही है, प्रत्युत छेदकी निपेधरूप (त्यागरूप) ही है। जो उपिध ग्रग्रुद्धोपयोगके बिना नही होती वह छेद है। किन्तु यह (सयमकी बाह्यसाधनमात्रभूत उपिध) तो श्रामण्यपर्यायकी सहकारी कारणभूत शरीरकी वृत्तिके हेनुभूत ग्राहारनीहारादिके ग्रहण-विसर्जन (ग्रहण-त्याग) सबधी छेदके निषेधार्थ ग्रहण की जानेसे सर्वथा ग्रुद्धोपयोग सहित है, इसलिये छेदके निषेधरूप ही है। २२२।।

ग्रब, ग्रनिषिद्ध उपधिका स्वरूप कहते है ---

### गाथा २२३

अन्वयार्थः—[ यद्यपि अन्पम् ] भले ही ग्रन्प हो तथापि [ अप्रतिकृष्टम् ] जो श्रिनिदित हो, [ असंयतजनेः अप्रार्थनीयं ] श्रसयतजनोसे ग्रप्रार्थनीय हो, ग्रीर [ मृच्छी-

१. पर-उपेत्ता सयम = परम-उपेत्ता सयम [ उत्सर्ग, निश्चयनय, सर्वपरित्याग परमोपेत्ता सयम, वीतराग चारित्र, और शुद्धोपयोग,—यह सब एकार्थवाची हैं। ]

२ अपकर्षण = हीनता [ अपनाद, व्यवहारनय, एकदेशपरित्याग, अपहृतसयम ( अल्पता-हीनता-वाला सयम ) सरागचारित्र, और शुभोपयोग यह सब एकार्यवाची हैं। ]

य' किठोपषि' सर्वेया बन्धासाधकन्तादप्रतिकृष्ट संयमादन्यत्रातुषिवत्नादस्यवैजनः प्रार्यनीयो रागादिपरिजाममन्त्ररेण पार्यमाणत्वान्युच्छीदिजननरद्वितम् स्वति स स्वन्तप्रविविदः। स्वते यसोदितस्वरूप यूपोपधिरुपादेयो न युन्तरूपोऽपि यसोदितविपर्यस्तरस्वरूपः॥ २२३ ॥

भयोत्सर्ग एव वस्तुधर्मा न पुनरपवाद इत्युपदिश्वति---

किं किंचण ति तक अपुणन्मवकामिणोध देहै वि । सग ति जिणवरिंदा णिप्पहिकम्मत्तमुदिद्वा ॥ २२४ ॥

कि किंपनमिति तकीः सपुनर्मवकामिनोऽस देहेऽपि । संग इति जिनबरेन्द्रा निधातिकर्नसमुद्दिष्टबन्तः ॥ २२४ ॥

शत्र भागव्यपूर्यायसहस्राहिकारणस्थेनाप्रतिषिष्यमानेऽस्यन्तप्रपाचत्रहेऽपि परह्रव्यत्नात्यरि प्रहोऽपं न नामानुप्रहार्दः किंत्पेस्य एवस्यप्रतिकर्मत्वमुपिष्टवन्तो भगवन्तोऽहेरेहाा । अय तत्र

दिजनन रहित ] जो मूच्छांतिकी जननरहित हो [ उपिं ] ऐसी ही उपिंको [ ममण ] स्रमण [ गृक्षात ] ग्रहण करो ।

द्रीका:—जो उपिष सवया बषका धसाषक होनेसे धानिदित है समतके धातिरक्त मन्यत्र मृतुषित होनेसे धस्यतकनीके द्वारा धप्रापनीय (धनिक्छनीय ) है धौर रानादिपरिणानक विना धारण की जानेसे मूच्छादिके उत्पादनसे रहित है वह वास्तवमें धनिषद है। इससे ययोक्त स्वरूपवाली उपिष्ठ ही उपादेय है किन्तु किचित्तमात्र भी ययोक्त स्वरूपसे विपरीत स्वरूपवाली उपिष्ठ उपादेय ही है। २२३॥

भव, 'उत्सर्ग ही वस्तुधम है भपनाद नहीं ऐसा उपदेश करते हैं ---

#### गावा २२४

अन्तर्यार्थः—[भव] जव पि [सिनवरन्त्रा ] जिनवरेन्त्रांने [अपुनर्भतका-भिनः ] गोक्षाभिष्मापीके [संगः इति] देह परिप्रह हैं यह कहकर [देहे अपि ] देहों भी [निप्पतिकर्भत्वम् ] प्रप्रतिकास्त्व (सस्काररिहदत्व ) [उद्दिष्टकनः ] कहा (उपदेशा) है सब [कि किंपतम् इति वर्कः ] उनका यह (स्पष्ट ) प्राध्य है कि उसके ग्राम परिग्रह सो कसे हो सकता है ?

टीका'—यहाँ श्रामण्यपर्यायना शहकारी कारण होनेसे जिसना निषय महीं निया गया है ऐसे सरयन्त 'उपात सरीरमें भी 'यह ( सरीर ) परस्य होनेसे परिवर्ष

१ वपाच ⇒ मान्न, मिला हुआ।

भेन शास्त्रमाला ]

शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसंभावनरसिकस्य पुंसः शेपोऽन्योऽनुपात्तः परिग्रहो वराकः किं नाम स्यादिति व्यक्त एव हि तेपामाक्तः। अतोऽनधार्यते उत्सर्ग एव वस्तुधर्मो न पुनरपवादः। इदमत्र वात्पर्यं वस्तुधर्मत्वात्परमनैर्ग्रन्थ्यमेवावलम्ब्यम् ॥ २२४ ॥

सथ केऽपवादविशेषा इत्युपदिशति---

उवयरणं जिणमग्गे लिगं जहजादरूविमदि भणिदं। गुरुवयणं पि य विणञ्जो सुत्तज्भयणं च णिदिहं॥ २२५॥

उपकरणं जिनमार्गे लिङ्गं यथाजातरूपमिति भणितम् । गुरुवचनमपि च विनयः स्त्राध्ययनं च निर्दिष्टम् ॥ २२५ ॥

यो हि नामाप्रतिषिद्धोऽस्मिन्नुपिधरपवादः स खलु निखिलोऽपि श्रामण्यपर्यायसह-कारिकारणत्वेनोपकारकारकत्वादुपकरणभूत एव न पुनरन्यः। तस्य तु विशेषाः सर्वाहार्यवर्जित-

है, वास्तवमे यह अनुग्रहयोग्य नहीं, किन्तु उपेक्षा योग्य ही है' ऐसा कहकर, भगवन्त अर्हन्तदेवोने अप्रतिकर्मत्व कहा (उपदेश) है, तव फिर वहाँ शुद्धात्मतत्वोपलिधकी सभावनाके रिसक पुरुपोके शेप—अन्य भग्रनुपात्त पिरग्रह वेचारा कैसे (अनुग्रह योग्य) हो सकता है ?—ऐसा उनका (अर्हन्त देवोका) आश्रय व्यक्त ही है। इससे निश्चित होता है कि—उत्सर्ग ही वस्तुधर्म है, अपवाद नहीं। तात्पर्य यह है कि वस्तुधर्म होनेसे परम निर्ण्यत्व ही अवलम्बन योग्य है।। २२४।।

ग्रब, ग्रपवादके कौनसे विशेष (भेद) है, सो कहते हैं ---

### गाथा २२५

अन्वयार्थः—[यथाजातरूपं लिग] यथाजातरूप (जन्मजात-नग्न) लिग [जिन-मार्गे] जिनमार्गमे [उपकरणं इति भणितम्] उपकरण कहा गया है, [गुरुवचन] गुरु के वचन, [सूत्राध्ययनं च] सूत्रोका ग्रध्ययन [च] ग्रौर [विनयः अपि] विनय भी [निर्दिष्टम्] उपकरण कही गई है।

टीकाः—इसमे जो ग्रनिषिद्ध उपिंध ग्रपवाद है, वह सभी वास्तवमे ऐसा ही है कि जो श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारणके रूपमे उपकार करनेवाला होनेसे उपकरण

१ अनुपात्त = अप्राप्त । ४३

सहअरूपापेमितययाजातरूपस्त्रेन बहिर्रगार्हिगमृताः कायपुद्रलाः भूयमाणतस्कान्नपोपिन माणात्मतस्वरोतक्षतिद्वोपदेशवषनपुद्रलास्त्रयाधीयमाननित्यबोधकानादिनिधनश्चदात्मतस्वरोध-नसमर्थभुतश्चानमाधनीभृतशस्त्रात्मकम्प्रपुद्रलासः शुद्धात्मतस्वरूपमञ्चन्नदर्शनादिपयोधतस्परिणत

भूत है, दूसरा नहीं । उसके विशेष ( मेद ) इसप्रकार हैं — ( १ ) सव 'आहाय रहित सहजरूपसे अपेक्षित ( सर्व आहाय रहित ) समाजातरूपत्वके कारण जो विहरण स्वित्र हैं ऐसे कायपुद्गल, ( २ ) जिनका श्रवण किया जाता है ऐसे 'तत्कालवोधक पुरुद्वारा कहे जाने पर 'आत्मतत्व-द्योत्वक 'सिद्ध उपदेशक्ष्य वचनपुद्गल, तथा (३) जिनका अध्ययन किया जाता है ऐसे नित्यवोधक अनादिनिधन शुद्ध आत्मतत्वको प्रकाशित करनेमें समय श्रुतज्ञानके साधनभूत श्रव्यात्मक सूत्रपुद्गल और ( ४ ) शुद्ध आत्मतत्वको श्रक्त करनेवाली जो दर्शनादिक पर्याये, उनक्ष्ये परिणमित पुरुषके प्रति 'भिनीतसाका अभिप्राय प्रवर्षित करनेवाले चित्र पुद्गल। (अपवाद मागर्मे जिस उपकरणभूत उपिकान निषेष नहीं है उसके उपरोक्त चार भेद हैं।)

यहाँ यह तात्पय है कि कायकी भाँति वचन और मन भी वस्तुधम नहीं है।

भाषार्थ — जिस श्रमणकी श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारणभूत, सब कृतिमसामिस रहित स्थाजातरूपने सम्मुख वृत्ति आये उसे कायका परिग्रह है जिस श्रमणकी गुरु उपदेशके श्रवणमें वृत्ति रुने उसे वचनपुर्यक्षीका परिग्रह है जिस श्रमणकी सूत्राध्ययनमे वृत्ति रुके उसने मूत्रपुर्यग्लोंका परिग्रह है भीर जिस श्रमणके योग्य पुरुषमे प्रति विनयरूप परिणाम हो उसने मनके पुरुग्लोंका परिग्रह है। यथि र भाषार्थ-पाइरके लागा जानेकाला, श्रम्म, श्रीणाक्क, (सर्केष्ठीय—भीपाधिक साक्षेत्रे

रहित मुनिके भारमाका सहज्ञरूप वस्तामुग्यवादि सर्व क्रियातालीसे रहित यवाबातरुपतकी अपदा रत्नता है अर्थान् सुनिके भारमाका रूप-एशा सहज होनेसे सरीर भी प्याबात ही होना चाहिये; इसलिये प्याबातरुपत मुनितका बाहासिंग है।]
२. तत्कालवोपक-वसी (जयदराके) समय ही बोध देनेवाले। [शास शन्द सरा बोधके

२. तत्काअकोषक - वसी ( वपर्यक्ष) समय दी कोच देनेताले । बात्य सार्व साथ साथ है। सार्व प्रतिकृतिक कियावीषक कहे गये हैं। गुरुवचन वपरेश कालमें ही कोचके निर्माणक होनेने तत्कालनीपक करे गये हैं।

३ भाग्मतत्वचोत्रइ -- भाष्मतत्त्वको समभ्यनेवान्ने-प्रकाशित करनेवाने ।

४ सिद्ध-सकता रामवाणा नमोधा नवृद्धः [ गुरुका वपहेश सिद्ध-सकतता रामवाण है।

विनीतता — विनय मझता, [ मन्यल्यामादियवायम परिशामित पुरुष हे मित विनयभाषी
प्रश्च होनेमें मनके पुरुषन निमत्तम्त हैं । ]

पुरुपविनीतताभिप्रायप्रवर्तकचिचपुद्रलाध भवन्ति । इदमग्र तात्पर्यं, कायवद्वचनमनसी अपि न वस्तुधर्मः ॥ २२५ ॥

अथाप्रतिपिद्धशरीरमात्रोपधिपालनविघानसुपदिशति--

इहलोगणिरवेक्खो अपिडवद्धो परिम्म लोयिम्ह । जुत्ताहारविहारो रहिदकसाओ हवे समणो ॥ २२६ ॥

> इहलोकनिरपेक्षः अप्रतिवद्धः परस्मिन् लोके । युक्ताहारविहारो रहितकपायो भवेत् श्रमणः ॥ २२६ ॥

अनादिनिधनैकरूपग्रुद्धात्मतत्त्वपरिणतत्वादिखलकर्मपुद्गलिवपाकात्यन्तिविक्तस्त्रभावत्वेन रहितकपायत्वात्तदात्वमनुष्यत्वेऽपि समस्तमनुष्यव्यवहारबिहर्भृतत्वेनेहलोकनिरपेक्षत्वाचथाभवि-

यह परिग्रह उपकरणभूत है, इसलिये ग्रपवादमार्गमे उनका निपेध नही है, तथापि वे वस्तु धर्म नही है ॥ २२५ ॥

म्रव, म्रनिषिद्ध शरीर मात्र उपिषके पालनकी विधिका उपदेश करते है —

## गाथा २२६

अन्त्रयार्थः — [ अमणः ] श्रमण [ रहितकपायः ] कपाय रहित होता हुग्रा [ इहलोक निरपेक्षः ] इस लोकमे निरपेक्ष ग्रौर [ परिमन् लोके ] परलोकमे [ अप्रतित्रद्धः ] श्रप्रतिबद्ध होनेसे [ युक्ताहारिवहारः भवेत् ] भ्रुक्ताहार-विहारी होता है।

टीका:— ग्रनादिनिधन एकरूप शुद्ध ग्रात्मतत्वमे परिणत होनेसे श्रमण समस्त कर्मपुद्गलके विपाकसे ग्रत्यन्त विविक्त (भिन्न) स्वभावके द्वारा कषायरिहत होनेसे, उस (वर्तमान) कालमे मनुष्यत्वके होते हुये भी (स्वय) समस्त मनुष्यव्यवहारसे विहिर्भूत होनेके कारण इस लोकके प्रति निरपेक्ष (निस्पृह) है, तथा भविष्यमे होनेवाले देवादि भावोके ग्रनुभवकी तृष्णासे शून्य होनेके कारण परलोकके प्रति ग्रप्रतिबद्ध है, इसलिये, जैसे ज्ञेयपदार्थींके ज्ञानकी सिद्धिके लिये (घटपटादि पदार्थीको देखनेके लिये ही) दीपकमे तेल डाला जाता है ग्रीर दीपकको हटाया जाता है,

१ युक्ताहार विहारी = (१) योग्य (उचित) आहार-विहारवाला, (२) युक्त अर्थात् योगीके आहार विहारवाला, योग पूर्वक (आत्मस्वभावमें युक्तता पूर्वक) आहार विहारवाला।

२ बहिर्भूत = बाहर, रहित, उदासीन,

प्यद्मर्त्यादिमाराजुभृवितृष्णारह्न्यत्वेन १रकोस्तविधदस्त्रव रुगोरसर्वेणस्वानीसम्या

विद्यारी दि स्पात् अमकः । इत्यत्र तास्तर्पन्—वतो दि र**विश्वकदं**कः दिष्पद्यरिराजुरानेच बाहारविद्यारचीरचुच्या शक्तेत । बाह्यनार्पन केवल युकाहारविद्यार स्वात् ॥ २२६ ॥

मन पुकादारविद्यारः सामादनादारविद्यार एकेपुनिद्वित-

जस्स अधेसममप्पा त पि तवो तप्परिष्यमा समया । न अयण भिन्समधेसममभ ते समना अवाहारा ॥ २२७

> यस्यानेषयः मारमा तदनि तदः तस्यानेषयाः सदन्ताः । सन्यद्गीसमनेषणमयः ते अगणाः सनाहाराः ॥१२७॥

उसीप्रकार अमल सुद्ध मात्मतत्वकी उपलब्धिकी सिकिक सिन्नै (बुद्धात्माले करनेके लिये ही) शरीरको सिमाता भीर चनाता है इससिन्ने होता है।

यहाँ तात्प्य यह कि — ध्रमण कवाय रहित है स्विनिवे नह (वतमान मनुष्य शरीरके) धनुरागसे या दिव्य शरीरके भाषी देव धनुरागसे धाहार विहारमें धमुक्तक्षसे प्रवृक्त नहीं होता (किन्तु वुक्तकर्मा उपस्थिकी साधकभूत आमध्यपर्यायके पालनके सिये ही केवल वुक्तकार्यक्री होता है।। २२६।।

#### नावा १२७

अन्यवादै:—[ यस्प नारता ननेवण ] जिसका प्राप्ता गणवणारहित है ( कर्नी वो धनधनस्वभावी प्रारमाका जाता होनसे स्वभावते ही प्राहारकी इच्छासे रहित है है [क्यू वर्षि तव ] उस वह भी तप है ( धौर ) [ तस्प्रतेवच्छा ] उस प्राप्त करनेव किं ( धनधनस्वभाववास धाल्माका पिल्प्रियतया प्राप्त करनेक सिसे ) प्रयस्त करनेवाने [क्यूबर] कनवाँकि [क्यूबर] वेशव ] प्रस्त ( स्वक्या पृष्क ) मिला [ अन्यवस्त ] एववारहित (प्यवस्तेवने रहित ) हाती है [ अव ] इससिये [ ते अववार ] वे धमन [ अवदस्ता] वनाहारी है । स्वयमनशनस्वभावत्वादेषणादोषशृत्यभेक्ष्यत्वाच युक्ताहारः साक्षादनाहार एव स्यात् । तथाहि—यस्य सकलकालमेव सकलपुद्गलाहरणशृत्यमात्मानमवयुद्भयमानस्य सकलाशनतृष्णा-शृत्यत्वात्स्वयमनशन एव स्वभावः । तदेव तस्यानशनं नाम तपोऽन्तरङ्गस्य वलीयस्त्वात् इति कृत्वा ये तं स्वयमनशनस्वभावं भावयन्ति श्रमणाः, तत्प्रतिषिद्धये चैपणादोषशृत्यमन्यद्भैक्षं चरन्ति, ते किलाहरन्तोऽप्यनाहरन्त इव युक्त्रहारत्वेन स्वभावपरभावप्रत्ययवन्धाभावात्साक्षाद-नाहारा एव भवन्ति । एवं स्वयमविहारस्वभावत्वात्सिमितिशुद्धविहारत्वाच युक्तिविहारः साक्षाद-विहार एव स्यात् इत्यनुक्तमिष गम्येतेति ॥ २२७ ॥

अथ कुतो युक्ताहारत्वं सिद्धचतीत्युपदिशति—

# केवलदेहो समणो देहे ए ममत्ति रहिदपरिकम्मो। आजुत्तो तं तवसा अणिगृहिय अपणो सत्तिं॥ २२=॥

टीका:— (१) स्वय अनशनस्वभाववाला होनेसे ( अपने आत्माको स्वयं अनशनस्वभाववाला जाननेसे) और (२) एषणादोषशून्यभिक्षावाला होनेसे, युक्ताहारी (अमण) साक्षात् अनाहारी ही है। यथा—सदा ही समस्त पुद्गलाहारसे शून्य आत्माको जानता हुआ समस्त अशनलृष्णारहित होनेसे जिसका \*स्वय अनशन ही स्वभाव है, वही उसके अनशन नामकत्तप है, क्यों कि अतरगकी विशेष बलवत्ता है। यह समभकर जो श्रमण (१) आत्माको स्वय अनशनस्वभाव भाते है (समभते है, अनुभव करते हैं) और (२) उसकी सिद्धिके लिये (पूर्ण प्राप्तिके लिये) एषणादोषशून्य अन्य (परक्ष भिक्षा अवस्ते है, वे आहार करते है, फिर भी मानो आहार नही करते हो — ऐसे होनेसे साक्षात् अनाहारी ही है, क्यों कि युक्ताहारित्वके कारण उनके स्वभाव तथा परभावके निमित्तसे बन्ध नही होता।

इसप्रकार (जैसे युक्ताहारी साक्षात् ग्रनाहारी ही है, यह कहा गया है उसीप्रकार), (१) स्वय ग्रविहारस्वभाववाला होनेसे ग्रीर (२) समितिशुद्ध (ईर्यासमितिसे शुद्ध) विहारवाला होनेसे युक्तिविहारी (श्रमण) साक्षात् ग्रविहारी ही है—इसप्रकार, ग्रनुक्त होनेपर भी (गाथामे नहीं कहनेपर भी) समभना चाहिये।। २२७॥

ग्रब, (श्रमणके) युक्ताहारित्व कैसे सिद्ध होता है सो उपदेश करते हैं —

<sup>\*</sup> स्वय = अपने आप, अपनेसे, सहजतासे ( अपने आत्माको स्वय अनशन स्वभावो जानना वही अनशन नामक तप है )

केरकोहः वान्योः हेई व वर्गति व्यक्तवार्थं कावा वर्षित् व्यक्ति व्यक्तवार्थं कावा वर्षित् व्यक्ति वर्गति वर्गति वर्गति वर्गति वर्गति वर्गति हो 'कि किया' या वर्गति वर्गति हो 'कि किया' या वर्गति वर्गति वर्गति क्षिति वर्गति वर्गत

### समा ११८

स्वयार्थ — [ केम्म्येट थवन: ] केम्म्येटी (विकी विद्यमान है गेमे ) सम्पने [वेट्टे ] सरीरमें ती [ व व्या हमें ] विद्य सम्बद्धत [ हिस्सिक्यों ] वरिष्ठ गहिन होने हुवे [ स्वयंकः ] क्ष्मी [ वर्षेट्ड ] सीन्त्रों [ स्वयंक्ष ] क्यांवे विना [ वर्ष्ण ] क्ष्मी पत्थ ( ह्योरका ) [ स्वयंक्षता ] वृत्य विवा ( योगा ) है ।

रीका-चामध्यपर्यायकं महनारी कारणके क्या केवल व्याप्त व्याप्त विश्वाम् । विश्वाम | विश्वाम |

t wheel - was were when when I

e antiminations - antiminate phase and § see on 17 is many at

<sup>-----</sup>

जैन शास्त्रमाला ]

स्यात् । तत आहारग्रहणपरिणामात्मकयोगध्वंसाभावाद्युक्तस्यैवाहारेण च युक्ताहारत्वं सिद्ध्येत् ॥ २२८ ॥

अथ युक्ताहारस्वरूपं विस्तरेणोपदिशति-

एकं खलु तं भत्तं अप्पिडपुरणोदरं जहालद्धं। चरणं भिक्खेण दिवा ण रसावेक्खं ए मधुमंसं॥ २२६॥

एकः खलु स भक्तः अप्रतिपूर्णोदरो यथालब्धः।

मैक्षाचरणेन दिवा न रसापेक्षो न मधुमांसः ॥ २२९॥

एककाल एवाहारो युक्ताहारः, तावतैव श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरस्य धारणत्वात्। अनेककालस्तु शरीरानुरागसेव्यमानत्वेन प्रसद्य हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः। शरीरानुराग-

म्राहारग्रहणके परिणामस्वरूप ैयोगध्वसका म्रभाव होनेसे उसका म्राहार युक्त (योगी) का म्राहार है, इसलिये उसके युक्ताहारित्व सिद्ध होता है।

भावार्थः—श्रमण दो प्रकारसे युक्ताहारी सिद्ध होता है, (१) शरीर पर ममत्व न होनेसे उसके उचित ही ग्राहार होता है, इसलिये वह युक्ताहारी ग्रर्थात् उचित ग्राहारवाला है। ग्रीर (२) 'ग्राहारग्रहण ग्रात्माका स्वभाव नही है' ऐसा परिणाम स्वरूप योग श्रमणके वर्तित होनेसे वह श्रमण युक्त ग्रर्थात् योगी है, ग्रीर इसलिये उसका ग्राहार युक्ताहार ग्रर्थात् योगीका ग्राहार है।। २२८।।

भ्रब युक्ताहारका स्वरूप विस्तारसे उपदेश करते है —

गाथा २२९

श्रन्वयार्थ:—[खलु] वास्तवमे [सः भक्तः] वह ग्राहार (युक्त हार) [एकः] एक बार [अप्रतिपूर्णोदरः] ऊनोदर [यथालब्धः] यथालब्ध (जैसा प्राप्त हो वैसा), [भैक्षाचरणेन] भिक्षाचरणसे, [दिवा] दिनमे [न रसापेक्षः] रसकी श्रपेक्षासे रहित, ग्रीर [न मधुमांसः] मधु मास रहित होता है।

टीका:--एकबार ग्राहार ही युक्ताहार है, क्योंकि उतनेसे ही श्रामण्य पर्यायका सहकारी कारणभूत शरीर टिका रहता है। [ एकसे ग्रधिकबार ग्राहार लेना

१ योगभ्वस = योगका नाश [ 'आहार यहण करना आत्माका स्वभाव है' ऐसे परिणामसे परिणामित होना योगध्वस है। श्रमणके ऐसा योगध्वस नहीं होता, इसलिये वह युक्त अर्थात् योगी है, और इसलिये उसका आहार युक्ताहार अर्थात् योगीका आहार है।]

धेनकरनेन न च पुक्तस्य । नप्रतिपूर्णोदर एवाद्वारी वृक्तद्वाराः पूर्णोदरस्तु प्रतिद्वतयोजस्येन कर्यां पित् विद्यासकरीमध्यत् न कृकः । यवाकस्य एवादारी पुकादारः कसीय विद्येतप्रियसक्तवस्थारास्त्रकृतसम्बद्धाः विद्येतप्रियस्वसभयानुरामधेन्यमानस्येन प्रसद्धा विद्याचनसीक्रियमान्ये व कुन्धाः सभ्रणानुरामधेनकस्येन न च पुकास्य । मिलायस्योजेवादासी कुन्धासरः नप्रतिक्रायस्ये कारम्मसंभवास्त्रसिद्धार्यस्यतस्येन न पुकाः ।

युक्ताहार नहीं है, यह निम्निसित वोप्रकारसे सिख होता है — ] (१ प्रमुद्दागसे ही प्रनेकवार प्राहारका सेवन किया बाता है इसिवें वेहिसायतन किया बाता हुआ युक्त (योग्य ) नहीं है, ( धर्वात् वह है), भौर (२) धनेकवार घाहारका सेवन करनेवाला सरीरानुराच्यें करनेवाला होता है इसिवें वह धाहारयुक्त (योगी)का नहीं है ( युक्ताहार नहीं है।)

'अपूर्णोदर माहार ही युक्ताहार है क्योंकि नहीं 'अतिहृत 'बोनराहेंड हैं! [पूर्णोदर माहार युक्ताहार नहीं है यह निम्निसित्त बोमकारसे सिद्ध होता के ]-(१) पूर्णोदर माहार प्रतिहत योगवाला होनेसे क्यांचित्र हिंसास्तक होता हुआ हुआ (योग्य) नहीं है और (२) पूर्णोदर माहार करने वाला प्रतिहत्त बोक्यांच्या होनेसे वह युक्त (योगी) का माहार नहीं है।

यधालस्य माहार ही युक्ताहार है क्योंकि वही (माहार) विवेपनिकार-स्वरूप मनुगागसे भूत्य है।(१) ध्रमथालस्य माहार विवेपपियतास्वरूप मनुरालवे सबन किया जाता है इससिये मास्यतिक हिसायतन किया जाता हुमा युक्त (बीला) नहीं है भीर भ्रमथालस्य माहारका सेवन करनेवाला विवेप प्रियतास्वरूप समुरालवे

१ (ईमाक्तन - हिंसाका लान [ एक्से अधिकवार आहार करनेमें हारीरका व्यक्तक के कि इसीन्त्रे कर आहार कार्योग्क हिंसाका लान होता है, वर्गेकि हारीरका व्यक्तक के ल-किंसा है।]

२ बुक-भागत्वमावर्षे सगा हुमा; बोगी।

दे अनुस्तिर - पूरा पेट म भरकर। अनोपर करता।

४ मुख्यिक-इन्सि, मह्नु एका हुमा, विप्तको प्राप्त ।

४ योग -- जानस्थनायमें अवसार

६ अवन्यसम्ब--प्रैसा निस जाव वैमा नहीं। किन्तु अवनी वर्मरागेका। खेळाजस्य ।

जैन शास्त्रमाला ।

त्वान च युक्तस्य । दिवस एवाहारो युक्ताहारः तदेव सम्यगवलोकनात् । अदिवसे तु सम्यगव-लोकनाभावादनिवार्योहसायतनत्वेन न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धित्वात्र च युक्तस्य ।

अरसापेक्ष एवाहारो युक्ताहारस्तस्यैवान्तःशुद्धिसुन्दरत्वात् । रसापेक्षस्तु अन्तरशुद्धचा प्रसद्ध हिसायतनीक्रियमाणी न युक्तः । अन्तरशुद्धिसेवकत्वेन न च युक्तस्य । अमधुमांस एवाहारो युक्ताहारः

तस्यैवाहिसायतनत्वात् । समधुमांसस्तु हिसायतनत्वात्र युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरश्चद्धिन्वास च युक्तस्य । मधुमांसमत्र हिसायतनोपलक्षणं तेन समस्तिहंसायतनशून्य एवाहारो युक्ताहारः ।।२२९॥

द्वारा सेवन करनेवाला होनेसे, वह आहार युक्त (योगी) का नही है।

भिक्षाचरणसे ब्राहार ही युक्ताहार है, क्यों विव वही ब्रारभशून्य है। (१) श्रमिक्षाचरणसे (भिक्षाचरण रहित ) ग्राहारमे ग्रारम्भका सम्भव होनेसे हिसायतनत्व प्रसिद्ध है, ग्रत वह ग्राह्मार युक्त (योग्य) नहीं है, ग्रीर (२) ऐसे ग्राहारके सेवनमे ( सेवन करनेवालेकी ) अन्तरग अशुद्धि व्यंक्त ( प्रगट ) होनेसे वह आहार युक्त (योगी) का नही है।

दिनका त्राहार ही युक्ताहार है, क्यों कि वही भलीभाँति देखा जा सकता है। (१) ग्रदिवस (दिनके ग्रतिरिक्त समयमे ) ग्राहार भलीभाँति नही देखा जा सकता, इसलिये उसके हिसायतनत्व श्रनिवार्य होनेसे वह श्राहार युक्त (योग्य) नही है, ग्रौर (२) ऐसे ग्राहारके सेवनमे श्रन्तरग ग्रशुद्धि व्यक्त होनेसे वह ग्राहार यूक्त (योगी) का नही है। रसकी अपेक्षासे रहित आहार ही युक्ताहार है। क्योंकि वही अन्तरग शुद्धिसे

हिंसायतन किया जाता हुग्रा युक्त (योग्य) नहीं है, ग्रीर (२) उसका सेवन करनेवाला भ्रन्तरग भ्रशुद्धि पूर्वक सेवन करता है इसलिये वह स्राहार युक्त (योगी) का नहीं है। मधु मास रहित आहार ही युक्ताहार है, क्यों कि उसके ही हिसायतनत्वका

सुन्दर है। (१) रसकी अपेक्षासे युक्त आहार अन्तरग अशुद्धिके द्वारा आत्यतिक

श्रभाव है। (१) मधु-मास सहित श्राहार हिसायतन होनेसे युक्त (योग्य) नहीं है, भ्रौर (२) ऐसे आहारके सेवनमे अन्तरग अशुद्धि व्यक्त होनेसे वह आहार युक्त (योगी)का नही है । यहाँ मधु-मास हिसायतनका उपलक्षण है इसलिये ('मधु-मास रहित म्राहार युक्ताहार है<sup>'</sup> इस कथनसे यह समभना चाहिये कि ) समस्त हिंसायतनशून्य म्राहार ही युक्ताहार है ॥ २२६ ॥ 88

### नवीरसर्गीकार्**गैशीसैरिकरवदाकरकरनेवदिवति**—

बालो वा बुब्दो वा समिशहदो वा पुत्रो गिखार्थी वरियं चरदु सजोग्गं मूलच्छेदो जवा व इबदि ॥

वाली वा इडो वा जमानिक्षो **स इनकावी स** । <sup>६</sup> जमीं करतु सावीम्बां पृष्ठकोदी बचा व मवति ॥ २३० स

वासमूद्रभाग्यम्पनेतावि संयमस्य द्वद्रस्यक्तस्यम्यस्य वृक्ष्युक्तस्य स्वाच्या संवक्षयः साम्यमित्रक्रकं स्वाच्या संवक्षयः ।। इतिरस्य स्वरम् योग्यमित्रकं स्वाच्या स्वच

भव उत्सव भीर भपवादकी मेत्री द्वारा भावरणकी सुस्थितदाका **प्रार्थण** करते हैं∵—

#### मावा २३०

सन्वर्षाचं — [वासः या ] वास [वदः या ] वृद्ध [वयाविद्याः वा ] भेनी [वृदाः स्प्रतः या ] या 'स्मानः श्रमण [मृत्यन्द्रेदः ] मूलका केद [वया व वयति ] वैसे न हो उसप्रकारसे [स्वयोग्यों] प्रपने योग्य [वर्षां वरहः] सावरण सावरी ।

टीकाः—वाल नृद श्रमित या ग्लान (श्रमण)को भी त्यमका को वि बुद्धारमतरका साधन होनेसे भूसभूत है उनका—क्षेत्र असे न हो उत्तप्रकार वैक्का-भूपने योग्य मति ककेश (कठोर) मावरण ही भ्रावरता उत्तप्रकार उत्सर्व है।

वास वृद्ध श्रमित या ग्लान (श्रमेल ) का दारीरका----वौ कि बुद्धारमण्डकी साधनभूत संयमका साभन होनेस सूलपूत है उसका---छेद अस न हा उसम्रकार वाकर वृद्ध-भात-कानका मधने योग्य सुरु मानरल ही माचरनी इसमकार भपवाद है।

१ वान्य -- प्रतिनः परिवर्श वदा हुना ।

९ मान=स्थानियान, रागी, दुर्वन ।

तथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्धप्याचरणमाचरणीयमित्यपवादसापेक्ष उत्सर्गः। बालवृद्धश्रान्तग्लानेन शरीरस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनभृतसंयमसाधनत्वेन मृलभूतस्य छेदो न यथा स्याचथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्धाचरणमाचरता संयमस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनत्वेन मृलभूतस्य छेदो न यथा स्याचथा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिककेशमप्याचरणमाचरणीयमित्यु-त्सर्गसापेक्षोऽपवादः। अतः सर्वथोतसर्गपवादमैत्र्या सौस्थित्यमाचरणस्य विधेयम् ॥२३०॥

अथोत्सर्गापवादविरोधदौःस्थमाचरणस्योपदिशति--

आहारे व विहारे देसं कालं समं खमं उविध । जाणिता ते समणो वट्टदि जदि अप्पलेवी सो ॥ २३१ ॥

श्राचरण श्राचरते हुये, ( उसके ) शरीरका—जो कि शुद्धात्मतत्वके साधनभूत सयमका साधन होनेसे मूलभूत है उसका (भी) छेद जैसे न हो उसप्रकार बाल-वृद्ध-श्रात-ग्लानके ( ग्रपने ) योग्य मृदु ग्राचरण भी श्राचरना । इसप्रकार श्रपवादसापेक्ष उत्सर्ग है।

बाल-वृद्ध-श्रात-ग्लानको शरीरका—जो कि शुद्धात्मतत्वके साधनभूत सयमका साधन होनेसे मूलभूत है, उसका-छेद जैसे न हो उसप्रकारसे बाल-वृद्ध-श्रात-ग्लान ऐसे ग्रपने योग्य मृदु श्राचरण ग्राचरते हुये, (उसके) सयमका—जो कि शुद्धात्म-तत्वका साधन होनेसे मूलभूत है उसका (भी)—छेद जैसे न हो, उसप्रकारसे सयत ऐसा ग्रपने योग्य ग्रतिकर्कश ग्राचरण भी ग्राचरना, इसप्रकार उत्सर्ग सापेक्ष श्रपवाद है।

इससे (यह कहा है कि) सर्वथा उत्सर्ग भ्रोर ग्रपवादकी मेत्री द्वारा भाचरणकी सुस्थितता करनी चाहिये ॥ २३०॥

अव, उत्सर्ग श्रीर अपवादके विरोध (अमैत्री) से श्राचरणकी रेंदु स्थितता होती है, यह उपदेश करते हैं —

१ अपवादसापेच = अपवादकी अपेचा सहित।

१ दु स्थित = खराव स्थितिवाला, नष्ट।

### आदारे वा विदारे देखं कार्य अर्थ अवश्वविद् ! तः बारवा वान् अमनो वर्षते स्थानकोति वा ॥ १२१

भव समान्स्यतस्यदेशुक्तवासः । वाक्यद्वस्याधिक्रतं वरीरद्वयिः,
स्काना एव त्याकृत्यन्ते । भव देशकाकृत्यापि
वर्तमानस्य सुद्वायरणप्रवृत्यादान्यो वेदो स्वरतेय तदरद्वासर्थः ।
सान्तस्मानस्यानुरोधेनाद्वारिविद्वारयो प्रवर्तमानस्य सुद्वायस्य अवस्यत्रवृत्य दर् तदरमयवादः । देशकास्त्रवृत्यापि प्रवर्तमानस्यातिकर्ववायरणीभ्याक्रमेण वरीतं पाववित्या सुरकोर्वः सारस्य तत्त्योऽनयकाषत्यावस्यप्रविकारो सद्दान् स्त्रेषो वनति । क्य

#### क्या २३१

अन्तवार्थः—[विसे] सर्वि (असण ] श्रमण [असरे वा विसरे ] वार्वा स्ववा विहारमें [देखं] देश [कार्यः] कालः, [असं] अस्, [असं] 'असरा वर्षः [डवर्षि] उपधि [ताल् झाल्या] इसको जानकर [वर्षते] प्रवर्ते [ताः वर्ण्यक्षः] तो वह सस्पलेपी होता है।

टीका:— समता तथा ग्लानताका हेतु उपवास है भीर वान तथा पृक्तका प्रविष्ठान उपविधारीर है इससिये यहाँ (टीकामें) वान-वृत्र-भात-कान ही निवे गये हैं! (भर्षात् मूस गाथामें जो क्षमा उपिष इत्यावि सक्व हैं उनका सास्व केंककर टीकामें 'वाल वृत्र श्रांत ग्लान' सम्ब ही प्रयुक्त किये गये हैं।

ैदेशकालक्रको नी सदि वह बाल-मुख-आत ग्लानस्वके समुरोवसे (सर्वाद बालत्व बुद्धत, आंतरव समबा ग्लानस्वका धनुसरक करके) प्राहार विहारवें प्रवृत्ति करे तो मृदु साघरणमें प्रवृत्त होनेसे सत्य लेप होता ही है (लेपका सर्ववा समाव नहीं होता) इसलिये उत्सर्ग प्रवृक्ता है।

देशकालवको मी यदि वह बाम-बुद-शांत-स्वानत्वके धनुरोवसे झाहार विहारमें प्रवृत्ति करे तो मृदु झाचरणमें प्रवृत्त होनेस झत्प ही भप होता है। (विकेष नेप नहीं होता) इसलिये भपवाद सच्छा है।

१ क्यता - सकिः सहस्राणिः वैवै ।

रमकासक ~ रेश-शासको बातनेकाला ।

उत्सर्गः । देशकालहस्यापि बालवृद्धश्रान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोरल्पलेपत्वं विगणय्य यथेष्टं प्रवर्तमानस्य मृद्धाचरणीभृय संयमं विराध्यासंयतजनसमानीभृतस्य तदात्वे तपसोऽनवकाश्चतया-शक्यप्रतिकारो महान् लेपो भवति तन्न श्रेयानुत्सर्गनिरपेक्षोऽपवादः । अतः सर्वथोतसर्गापवादिव-

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-वृद्ध-श्रात-ग्लानत्वके श्रनुरोधसे, जो श्राहार-विहार है, उससे होनेवाले श्रल्पलेपके भयसे उत्सर्गका हठ करके श्रपवादमे प्रवृत्त न हो तो ), ग्रित कर्कश श्राचरणरूप होकर श्रक्रमसे शरीरपात करके देवलोक प्राप्त करके जिसने समस्त सयमामृतका समूह वमन कर डाला है उसे तपका श्रवकाश न रहनेसे, जिसका प्रतीकार श्रशक्य है ऐसा महान लेप होता है, इसलिये श्रपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेयस्कर नहीं है।

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-वृद्ध-श्रात-ग्लानत्वके श्रनुरोधसे जो ग्राहार-विहार है, उससे होनेवाले ग्रल्पलेपको न गिनकर उसमे येथेण्ट प्रवृत्ति करे तो (ग्रर्थात् ग्रपवादसे होनेवाले ग्रल्पबन्धके प्रति ग्रसावधान होकर उत्सर्गरूप ध्येयको चूककर ग्रपवादमे स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करे तो), मृदुग्राचरणरूप होकर सयम विरोधीको-ग्रसयतजनके समान हुये उसको—उससमय तपका ग्रवकाश न रहनेसे, जिसका प्रतीकार श्रशक्य है ऐसा महान् लेप होता है। इसलिये उत्सर्ग निरपेक्ष ग्रपवाद श्रेयस्कर नहीं है।

इससे (यह कहा गया है कि) उत्सर्ग श्रीर श्रपवादके विरोधसे होनेवाले ग्राचरणकी दुःस्थितता सर्वथा निषेध्य (त्याज्य) है, श्रीर इसीलिये परस्पर सापेक्ष उत्सर्ग श्रीर श्रपवादसे जिसकी वृत्ति (श्रस्तित्व, कार्य) प्रगट होती है ऐसा स्याद्वाद सर्वथा श्रनुगम्य (श्रनुसरण करने योग्य) है।

भावार्थः जबतक शुद्धोपयोगमे ही लीन न हो जाया जाय तबतक श्रमणको श्राचरणकी सुस्थितिके लिये उत्सर्ग श्रोर श्रपवादकी मैत्रीं साधनी चाहिये। उसे ग्रपनी निर्बलताका लक्ष रखे विना मात्र उत्सर्गका ग्राग्रह रखकर केवल श्रित कर्कश श्राचरणका हठ नहीं करना चाहिये, तथा उत्सर्गरूप ध्येयको चूककर मात्र ग्रपवादके श्राश्रयसे केवल मृदु ग्राचरणरूप शिथिलताका भी सेवन नहीं करना चाहिये। किन्तु इसप्रकारका वर्तन करना चाहिये जिसमे हठ भी न हो ग्रीर शिथिलताका भी सेवन

१ यथेष्ट = स्वन्छंदतया, इच्छाके अनुसार।

रोघदौस्वित्यमाघरणस्य प्रतिपेच्यं तद्वीमेव सर्ववाद्यगम्यमः परस्यरसापेक्रोत्सर्गापवाद्रविवृत्त्रितः इषिः स्याद्रादः ॥ २३१ ॥

> हित्येषं परायं पुराणपुरुर्गेर्युप्टं विश्विष्टादरै-रुस्मर्गादपबादतब विचरह्नद्वीः पूचरम्मिकाः । बाक्रम्य क्रमतो निष्टूषिमहुलां कृता यक्तिः सर्वेठ विस्सामान्यविश्वेषमासिनि निब्रह्म्ये कृतेह्न स्थितिम् ॥ १४ ॥

> > ---इत्याचरणप्रकापनं समाप्तम् ।

भय भामच्यापरनाम्नो मोक्षमार्गस्यैक्यप्रसम्भस्य प्रद्वापनं तत्र तन्मृतसाधनपूर्वे प्रवसमाराम यत्र स्थापारयति—

> एयगगदो समणो एयग्ग णिन्छिदस्स ऋत्येसु । णिन्छित्ती भागमदो भागमचेट्टा तदो जेट्टा ॥ २३२ ॥

न हो । सबज्ञ भगवानका माग भनेकान्त है । धपनी दशाकी जाँच करके जसे मी योगत साभ हो उसप्रकारसे बतन करनेका भगवानका उपदेश है ।

अपनी चाहे जो (सबस या निवस) स्थिति हो तथापि एक ही प्रकारसें वर्षनी ऐसा जिनमाग नहीं है।। २३१।।

भव दसोक द्वारा भारमद्रव्यमें स्थिर होनेकी बात कहकर भाचरणप्रकापन पूर्ण किया जाता है।

मर्थः — इसप्रकार विशेष धादरपूतक पुराण पुरुषिके द्वारा सेवित उत्सग धोर धपवाद द्वारा धनेक पूषक पूषक भूमिकाओं स्थाप्त भारितको यति प्राप्त करके श्रमसा धातुल निवृत्ति करके चतन्य सामान्य धोर चतन्य विशेषरूप जिसका प्रकाश है ऐसे निजद्रम्यों सवस स्थिति करो।

इसप्रकार 'भाषरण प्रज्ञापन' समाप्त हुमा ।

धव, धामप्य जिसका दूसरा नाम है ऐस एकाप्रतासक्षणवाले मोक्षमागर्का प्रज्ञापन है। उसमें प्रथम उस (मोक्षमार्ग)के मूस साधनभूत धागममें स्थापार (प्रवृत्ति ) कराते हैं—

भार् स विकीदित प्रन्तः

एकाग्रचगतः श्रमणः ऐकाग्रचं निश्चितस्य अर्थेषु । निश्चितिरागमत आगमचेष्टा ततो ज्येष्टा ॥ २३२ ॥

श्रमणो हि ताबदैकाग्रधगत एव भवति । ऐकाग्रधं तु निश्चितार्थस्यैव भवति । सर्थ-निश्चयस्त्वागमादेव भवति । तत आगम एव व्यापारः प्रधानतरः, न चान्या गतिरस्ति । यतो न खन्चागममन्तरेणार्था निश्चेतुं शक्यन्ते तस्यैव हि त्रिसमयप्रवृत्तत्रिलक्षणसकलपदार्थसार्थया-थात्म्यावगमसुस्थिता तरङ्गगम्भीरत्वात् । न चार्थनिश्चयमन्तरेणैकाग्रघं सिद्धचे त् यतोऽनि-श्चितार्थस्य कदाचिनिश्चिकीर्षाकुलितचेतसः समन्ततो दोलायमानस्यात्यन्ततरलतया कदाचिचिकीर्षाज्वरपरवशस्य विश्वं स्त्रयं सिस्टकोर्विश्वव्यापारपरिणतस्य प्रतिक्षणविज्नम-

### माथा २३२

अन्वयार्थ:—[अमण:] श्रमण [एकाग्रचगतः] एकाग्रताको प्राप्त होता है; [ऐकाग्रचं] एकाग्रता [अर्थेषु निश्चितस्य] पदार्थोके निश्चयवान्के होती है; [निश्चितिः] (पदार्थोका) निश्चय [आगमतः] ग्रागम द्वारा होता है, [ततः] इसलिये [आगमचेष्टा] ग्रागममे व्यापार [ज्येष्ठा] मुख्य है।

टी हा: — प्रथम तो श्रमण वास्तवमे एकाग्रताको प्राप्त ही होता है, एकाग्रता पदार्थोंके निश्चयवान्के ही होती है, ग्रौर पदार्थोंका निश्चय ग्रागम द्वारा ही होता है, इसलिये ग्रागममे ही व्यापार प्रधानतर (विशेष प्रधान) है, दूसरी गित (ग्रन्यमार्ग) नहीं है। इसका कारण यह है कि —

वास्तवमे आगमके विना पदार्थोंका निश्चय नही किया जा सकता, क्योंकि आगम ही, जिसके त्रिकाल (उत्पाद, व्यय, ध्रोव्यरूप) तीन लक्षण प्रवर्तते हैं ऐसे सकलपदार्थसार्थके यथातथ्य ज्ञान द्वारा सुस्थित अतरगसे गम्भीर है (अर्थात् आगमका ही अतरग, सर्व पदार्थोंके समूहके यथार्थज्ञान द्वारा सुस्थित है इसलिये आगम ही समस्त पदार्थोंके यथार्थ ज्ञानसे गम्भीर है।)

ग्रीर, पदार्थीके निश्चयके विना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि, जिसे पदार्थीका निश्चय नहीं है वह (१) कदाचित् निश्चय करनेकी इच्छासे ग्राकुलता- प्राप्त चित्तके कारण सर्वत दोलायमान (डावॉडोल) होनेसे ग्रत्यन्त तरलता (चचलता) प्राप्त करता है, (२) कदाचित् करनेकी इच्छारूप ज्वरसे परवश होता हुग्रा विश्वको (समस्त पदार्थीको) स्वय सर्जन करनेकी इच्छा करता हुग्रा विश्व-

माणकोमतवा क्याचित्रबृद्धमानावितस्य विश्वं स्वयं जोन्यवनीत्रमान्य पद्योदिद्यानिद्यिमानेन प्रवर्तिवद्वैतस्य विवस्तुवरिणम्यानस्यास्त्रमञ्जाकेन्द्रविद्यान्य निर्माक्रपनिर्मोगं पुरावदावीतविद्यागस्यान्यवद्या स्वयं समक्त्रमारमान्यवस्यकः व्यक्तिः स्वात् । न वैकालपमन्तरेण आयण्यं सिद्युपेद, वदो नैकालपस्यानेक्येवेद्वितिक्रियानेक्येवेद्वितिक्रियानेक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेद्वितिक्रमानिक्येवेदिक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्येविक्ये

स्थापाररूप (समस्त पदार्थोंको प्रवृत्तिरूप) परिणमित होनेसे प्रतिक्षण क्षिणे प्रगटताको प्राप्त होता है धौर (३) कदाधित भोगनेकी इच्छासे आधित क्षिणे क्षिणे विद्यको स्वय मोम्मरूप प्रहण करने रागडेवरूप दोषसे कलुधित चित्तवृत्ति करणे (वस्तुर्घोमें) इच्ट घनिष्ट विभागके डारा ईतको प्रवर्तित करता हुंचा प्रत्येक वस्तुरूप परिणमित होनेसे घरमन्त घस्मिरताको प्राप्त होता है इसलिये (उपरोक्त तीन कारणोंसे) उस धनिश्चयी जीवने (१) इत निश्चय (३) निष्क्रय 'धौर (१) निर्माग ऐसे भगवान धारमाको—धा कि गुगपत् विश्वको पी जानेबामा होते 'पर की विश्वकम न होनेसे एक है उसे—नहीं देकनेसे सतत व्यवता ही होती ।

भौर एकाप्रताके विना आमध्य सिद्ध नहीं होता क्योंकि विश्वके एकाप्रता नहीं है वह जीव (१) 'यह मनेक ही है ऐसा वेकता (अद्धान करता) हुआ उच्छ- प्रकारकी प्रतीतिमें 'प्रमिनिविष्ट होता है (२) 'यह मनेक ही है ऐसा वालता हुआ उस्प्रकारकी धनुपूर्तिये आवित होता है भौर (३) 'यह भ्रमेक ही हैं इसप्रकार प्रयोक प्रवायके विकल्पसे सम्बद्ध (छिप्रमिन्न) किस सहित सतत होता हु स्तायक उसे एक धारमाकी होता हुआ उसप्रकारकी 'वृत्तिक हुतित होता है इसियं उसे एक धारमाकी अतिति—पनुपूर्ति—वृत्तिस्कर सन्यायकान आन वारिन परिणतिक्य प्रवतमान को वृत्ति (बस्त )-क्यिन-वृत्तिस्थ धारमतत्त्वमें एकाप्रता ह उसका भ्रमाव होनेसे बुद्धारमतत्त्व प्रवृत्तिस्थ मानस्थ ही (शुद्धारमतत्त्वमें प्रवृत्तिस्थ मुनित्व ही) नहीं होता।

इससे (सह कहा गया है कि)माक्षमाग जिसका दूसरा नाम है ऐसे बामस्थकी सबप्रकारसे सिद्धि करनेके सिये मुपूजुका मगवान् ग्रहुँन्त सबज्ञसे उपज्ञ (स्वय जानकर

१ जभिनिविद्य - जास्वी, रङ्,।

२, वृत्ति – धर्मनाः चारित्र

ज्ञानचारित्रपरिणतिप्रवृत्तदशिज्ञप्तिवृत्तिस्पातमतत्त्वैकाग्रयाभावात् शुद्धात्मतस्वप्रवृत्तिरूपं श्रामण्य-मेव न स्यात् । अतः सर्वथा मोक्षमार्गापरनाम्नः श्रामण्यस्य सिद्धये भगवद्रईत्सर्वज्ञोपज्ञे प्रकटा-नेकान्तकेतने शब्दब्रह्मणि निष्णातेन मुमुचुणा भवितव्यम् ॥ २३२ ॥

अथागमहीनस्य मोक्षारूयं कर्मक्षपणं न संभवतीति प्रतिपादयति— आगमहीणो समणो ऐवप्पाएं परं वियाणादि ।

अविजाणतो अट्ठे खवेदि कम्माणि किथ भिक्खू ॥ २३३ ॥ आगमहीनः श्रमणो नैवात्मानं परं विजानाति ।

अविज्ञानवर्थान् क्षपयति कर्माणि कथं भिद्धः ।। २३३ ॥

कथित ) शब्दब्रह्ममे--जिसका कि अनेकान्तरूपी केतन (चिह्न-ध्वज-लक्षण) प्रगट है उसमे-निष्णात होना चाहिये।

भावार्थः -- श्रागमके विना पदार्थींका निश्चय नही होता, पदार्थींके निश्चयके

विना अश्रद्धाजनित तरलता, परकर्तृत्वाभिलाषाजनित क्षोभ और परमोक्तृत्त्वाभि-

लाषाजनित ग्रस्थिरताके कारण एकाग्रता नही होती; ग्रौर एकाग्रताके विना एक श्रात्मामे श्रद्धान-ज्ञान-वर्तनरूप प्रवर्तमान शुद्धात्मप्रवृत्ति न होनेसे मुनित्व नही होता,

इसलिये मोक्षार्थीका प्रधान कर्त्तव्य रेशब्दब्रह्मरूप स्रागममे प्रवीणता प्राप्त करना है ॥ २३२ ॥

श्रव, श्रागमहीनके मोक्ष नामसे कहा जानेवाला कर्मक्षय नही होता, यह प्रतिपादन करते है ---

गाया २३३

अन्वयार्थः—[ आगमदीनः ] ग्रागमहीन [ श्रमणः ] श्रमण [आत्मानं ] भ्रात्माको (निजको) भ्रौर [परं] परको [न एव विजानाति] नही जानता, [अर्थात् अविजानन् ] पदार्थोको नही जानता हुम्रा [ मिन्नुः ] भिक्षु [ कर्माणि ] कर्मोको [ **कथं** ] किसप्रकार [ क्षपयति ] क्षय करे ?

१ शब्दब्रह्म = परमब्रह्मरूप वाच्यका वाचक द्रव्यश्रुत । [ इन गाथाओं में सर्वेद्वोपज्ञ समस्त द्रव्यश्रुतको सामान्यतया आगम कहा गया है। कभी द्रव्यश्रुतके 'आगम' और 'परमागम' ऐसे दो भेद भी किये जाते हैं, वहाँ जीवभेदों और कर्मभेदोंके प्रतिपादक द्रव्यश्रुतको 'आगम'

कहा जाता है, और समस्त द्रव्यश्रुतके सारभूत चिदानन्द एक परमात्मतत्त्वके प्रकाशक अध्यात्मद्रव्यश्रुतको 'परमागम' कहा जाता है। 84

न क्लाममन्तरेन शहमझन शमहमझने श स्वहः वे परमारमञ्जानग्रान्यस्य वा मोबादिङ्ग्यनायकर्म**णां इतिपरिवर्गकर्मका**ं तथाहि-- व ताविसागमस्य न्मक्तस्येवावद्यीर्णविवेदस्याविविक्तेन ज्ञानस्योतिया दिइ क्षेत्रयोगमिणितमो इरामहेवादिसावेत व स्वक्तिवाबकावमोन्देक्यूक परोऽपमारमेति अनं सिङ्ग्येत् । तथा च त्रिसम्बद्धरिवाटीत्रकटिवविविद्या गम्मीरस्यमार्वं विश्वमेव द्वेपीकृत्य प्रत्यतः परमारमनिशायकाममीवदेशकृतेक

टीका!--- वास्तवमें भागमके विना "परात्मकान या "परमात्मकान स भौर परात्मज्ञानशायके या परमात्मज्ञानशन्यके मोहादि द्रव्यभाव किप्तिपरिवतनरूप कर्मीका क्षय नहीं होता । वह इसप्रकार है कि-

प्रयम तो, भागमहीन यह जगत-कि को निरविष ( भनादि ) अवसीमार्क प्रवाहको बहामेवासे महामोहमससे मलिन है वह-बतुरा पिये हवे बनुष्यकी वीरि विवेकके नासको प्राप्त होनेसे "सर्विविक्त ज्ञानन्योतिसे यद्यपि वेसता है त्यानिः वि स्वपर "निश्वायक मागमोपदेश पूर्वक स्वानुसर्वके मभावके कारव, मात्यांवें सीर भारमप्रदेशस्थित शरीरादि इस्पेमिं तथा उपयोगमिश्रित मोहरायद्वेवादि भागान 'यह पर है और यह झात्मा (स्व) है' ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता, तथा की 'परमारमनिक्षायक ग्रागमोपदेशपूरक स्वानुभवके ग्रमावके कारण विसके निकास परिपाटीमें विचित्र पर्यायोंका समूह प्रगट होता है ऐसे भगाय-गम्भीरस्वनाच विश्वकी श्रेयक्य करके "प्रतपित शानस्वभावी एक परमात्माका ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता।

१ परसम्बान = परस्य सीर सामग्रका श्रातः स-परका मेरबात ।

२ परमारमञ्जात = परमारमाचा जात. 'मैं समला सोकालोकने जातक जानस्वमाक्याका **भा**रमा 🗗 ऐसा बान ।

१ ब्रापिपरिवर्तन - ब्राप्तका कर्यनाः वाननेकी क्रियाका परिवर्तन (ब्रापका एक क्रेक्से श्वरे बेबमें बरवता सो बन्नि परिवर्तनरूप दर्म है )

४ व्यविषयः - अविवेद्यालीः विवेदशुरुद, सेव् द्वीतः असिन्नः एकसेकः।

४ स्वपरनिद्धावक-स्वपरका निधाव करानेवाझा (भागमीपडेश स्वपरका निधाव करानेवाकी है अवौत स्वपरका निकाय करनमें निभिन्तमृत है।)

६ परमाला निशायक = परमानगाका निशाय करानेवाला ( सर्वात् ज्ञातस्वमाय परम निधव करनेमें निमित्तवत । )

अवित — प्रवापनान् ( ब्रान्सम्बानः वरमामना विकासः बेचकपः करके वपकः है—नवाननान् क्वेंचा है।)

ज्ञानस्वभावस्यैकस्य परमात्मनो ज्ञानमपि न सिद्धचेत्। परात्मपरमात्मज्ञानशृत्यस्य तु द्रव्य-कर्मारब्यैः शरीरादिभिस्तत्प्रत्ययैमेहिरागद्वेषादिभावैश्वसहैक्यमाकलयतो वष्यघानकविभागाभावा-न्मोहादिद्रव्यभावकर्मणां क्षपणं न सिद्धचेत्। तथा च ज्ञेयनिष्ठतया प्रतिवस्तु पातोत्पातपरि-णतत्वेन ज्ञप्तेरासंसारात्परिवर्तमानायाः परमात्मनिष्ठत्वमन्तरेणानिवार्यपरिवर्ततया ज्ञप्तिपरि-

ग्रौर (इसप्रकार) जो (१) परात्मज्ञानसे तथा (२) परमात्मज्ञानसे शून्य है उसे, (१) द्रव्यकर्मसे होनेवाले शरीरादिके साथ तथा 'तत्प्रत्ययी मोहरागद्वेपादि भावोके साथ एकताका ग्रनुभव करनेसे वध्यघातकके विभागका ग्रभाव होनेसे मोहादि द्रव्य-भाव कर्मीका क्षय सिद्ध नही होता, तथा (२) अश्चेयनिष्ठतासे प्रत्येक वस्तुके उत्पाद विनाशरूप परिणमित होनेके कारण ग्रनादि ससारसे परिवर्तनको पानेवाली जो जिप्त, उसका परिवर्तन परमात्मनिष्ठताके ग्रतिरिक्त ग्रनिवार्य होनेसे, जिप्त परिवर्तनरूप कर्मीका क्षय भी सिद्ध नही होता।

इसलिये कर्मक्षयार्थियोको सर्वप्रकारसे आगमकी पर्युपासना करना योग्य है।

भात्रार्थः — ग्रागमकी पर्युपासनासे रिहत जगतको ग्रागमोपदेशपूर्वक स्वानुभव न होनेसे इसप्रकार स्व-परका भेदज्ञान नही होता कि—'यह जो ग्रमूर्तिक ग्रात्मा है सो मैं हूँ, ग्रीर ये समान क्षेत्रावगाही शरीरादिक पर है' इसीप्रकार 'ये जो उपयोग है सो मैं हूँ ग्रीर ये उपयोगमिश्रित मोहरागद्वेषादि भाव हैं सो पर है' तथा उसे ग्रागमोपदेशपूर्वक स्वानुभव न होनेसे ऐसा परमात्मज्ञान भी नही होता कि—'मैं ज्ञानस्वभावी एक परमात्मा हूँ।'

इसप्रकार जिसे (१) स्व-पर ज्ञान तथा (२) परमात्मज्ञान नहीं है उसे, (१) हनन होने योग्य स्व का ग्रीर हननेवाले मोहादिद्रव्यभावकर्मरूप परका भेद ज्ञान न होनेसे मोहादिद्रव्यभावकर्मींका क्षय नहीं होता, तथा (२) परमात्मनिष्ठताके ग्रभावके कारण ज्ञप्तिका परिवर्तन नहीं टलनेसे ज्ञप्तिपरिवर्तनरूप कर्मोंका भी क्षय नहीं होता।

१ तत्प्रत्ययी = तत्सम्बन्धी, वह जिसका निमित्त है ऐसे।

२ वध्यघातक = हनन योग्य और हननकर्ता [ आत्मा वध्य है और मोहादिभावकर्म घातक हैं। मोहादि द्रव्यकर्म भी आत्माके घातमें निमित्तभूत होनेसे घातक कहलाते हैं। ]

३ क्लेयिनिष्ठ = क्लेयोंमें निष्ठावाला, क्लेयपरायण, क्लेय सन्मुख [अनादि ससारमें क्लिप्त क्लेयिनष्ठ होनेसे वह प्रत्येक पदार्थकी उत्पत्ति विनाशरूप परिण्मित होनेसे परिवर्तनको प्राप्त होती रहती है। परमात्मिनिष्ठताके बिना क्लिफ्ता वह परिवर्तन अनिवार्थ है।]

वर्वक्षकर्मनां अपनामि च सिद्धायोत् । मृतः वर्धकरनार्षिका सर्वेदासमः

अवामम प्रवेदअञ्चनिवार्गीश्चपतर्वतामित्वशुवास्ति---

भागमनम्ब् साह् इ दियनम्ब्णि सन्वभूराणि । ्र् देवा य भोहिनम्ब् सिदा पुण सन्वदो पनम्बु ॥ २१४

जारामबद्धः साधुरिन्द्रियवश् वि सर्वमृतानि । देवाबाविबद्धवः सिद्धाः चुनः सर्वतव्यक्ताः ॥ २३४ ॥

द् ताबद्वत्वन्तः सिदा एव हृद्द्वात्वनक्तात्वर्वत्वहुनः केवलि हृ कर्तेन्ति भृतानि पूर्वद्रप्यावसक्तदित्वादिन्द्रियवस् वि देशस्त ह्यूमस्वविक्रिय्केष्ट्रस्याविक्रिय्केष्ट्रस्याविक्रियावस्य वहुवः। भव च ठेऽपि क्षिद्रस्यमात्रदृत्वेनेन्द्रियवहुम्बोऽविक्रियमाना हिन्द्ववहुत् वृत्रः । एवममीतु समस्तेन्वपि संसारितु मोद्दोत्तवत्वना क्षेत्रसिद्धेत्र कस्तु क्षानन्तिक्वकृत्वहर्वात्वन्तव्य

इसलिये मोक्षाची सवप्रकारसे सर्वज्ञकवित भागमका सेवन करें ॥ २३३ ॥ इसलिये मोक्षावियोंको सवप्रकारसे सवज्ञकथित भागमका सेवन करना वाहिवेश्व३३ भव, मोक्समागपर वलनेवालोंको भागम ही एक चक्षु है ऐसा उपदेख करते हैं—— बाक्षा २३४

कन्यपार्थः—[सायुः] सायु [ शावमण्डः] धागमण्डः (धागमरूप ण्युपार्थः) है, [ तर्पभूतानि ] सर्वप्राणी [ इन्द्रिय णस् वि ] इन्द्रिय पर्स् वि ] इन्द्रिय पर्स् वि ] स्वितः वि हैं [ देवाः व ] वेष [ त्वविष्णुवाने हैं [ युनः ] धौर [ मिद्धाः ] सिद्धः [ तर्ववेषः प्रशुगः ] सर्वतं वक्ष् ( सव धोरसे चक्ष्वासे प्रधांत् सर्वात्मप्रदेशसि चक्ष्वान् ) हैं।

दीका—प्रथम तो इस लोकमें भगवन्त सिद्ध ही खुडजानसय होने के स्वर्ण कर्त हैं और शप 'सभी जीव इन्द्रिय पश्तु है व्योक्ति उनकी वृष्टि मृत अव्यक्ति हैं स्वर्ण हैं हिंदी सूरमस्विविधिट मृत अव्यक्ति प्रहल करते हैं इसिविब वे व्यविवश्तु है प्रथम के भी मात्र व्यक्तियों देसते हैं इसिविब उन्ह इसिववश्रुवालों स्वर्ण न किया जाय तो इरियवश्तु ही हैं। इसप्रकार इन सभी सत्तारी वीविक बोहते 'उपहुत हानने कारण जैयनिष्ठ होनेसे जाननिष्ठताना मूस जो धुडारमस्ववश्य नवदन उन्हे सीध्य एसा सवत क्लूट सिद्ध नहीं होता।

१ प्रवृत्त - क्राच्या, अग्रह, मिनन, प्रष्ट ।

संवेदनसाध्यं सर्वतश्रज्ञस्त्वं न सिद्धचेत्। अथ तिसद्धये भगवन्तः श्रमणा आगमच्छुषो भवन्ति। तेन ज्ञेयज्ञानयोरन्योन्यसंवलनेनाशक्यविवेचनत्वे सत्यपि स्वपरविभागमारच्यय निर्भिन्नमहामोहाः सन्तः परमात्मानमवाप्य सततं ज्ञाननिष्ठा एवावतिष्ठन्ते। अतः सर्वमप्यागम-चज्ञुषैव मुम्रुक्षणां द्रष्टव्यम् ॥ २३४॥

अश्वागमचत्तुषा सर्वमेव दृश्यत एवेति समर्थयति —

जैन शास्त्रमाला ]

सव्वे ञ्चागमसिद्धा ञ्चत्था गुणपज्जएहिं चित्तेहिं। जाएंति ञ्चागमेण हि पेच्छिता ते वि ते समणा॥ २३५॥

> सर्वे आगमसिद्धा अर्था गुजपर्यायैश्वित्रैः । जानन्त्यागमेन हि दृष्टा तानपि ते श्रमणाः ॥ २३५ ॥

आगमेन तावत्सर्वाण्यपि द्रव्याणि प्रमीयन्ते, विस्पृष्टतर्कणस्य सर्वद्रव्याणामविरुद्धत्वात् । विचित्रगुणपर्यायविशिष्टानि च प्रतीयन्ते, सहक्रमप्रवृत्तानेकधर्मव्यापकानेकान्तमयत्वेनैवागमस्य

ग्रब, उस (सर्वत चक्षुत्व) की सिद्धिके लिये भगवत श्रमण श्रागमचक्षु होते है। यद्यपि ज्ञेय श्रोर ज्ञानका पारस्परिक मिलन हो जानेसे उन्हे भिन्न करना श्रशक्य है (ग्रर्थात् ज्ञेयोज्ञानमे ज्ञात न हो ऐसा करना श्रशक्य है) तथापि वे उस श्रागम-चक्षुसे स्वपरका विभाग करके, जिनने महामोहको भेद डाला है ऐसे वर्तते हुये, परमात्माको पाकर, सतत ज्ञाननिष्ठ ही रहते है।

इससे (यह कहा है कि ) मुमुक्षुग्रोको सब कुछ श्रागमरूप चक्षु द्वारा ही देखना चाहिये ॥ २३४ ॥

ग्रब, यह समर्थन करते है कि ग्रागमरूपचक्षुसे सब कुछ दिखाई देता ही है.—

## गाया २३५

अन्वयार्थ:—[ सर्वे अर्थाः] समस्त पदार्थ [ चित्रैः गुणपर्यायैः] विचित्र ( अनेक प्रकारकी ) गुणपर्यायो सहित [ आगमसिद्धाः ] ग्रागमसिद्ध है । [ तान् अपि ] उन्हे भी [ ते श्रमणाः ] वे श्रमण [ आगमेन हि दृष्टा ] ग्रागम द्वारा वास्तवमे देखकर [ जानित ] जानते है ।

टीका:- प्रथम तो, ग्रागम द्वारा सभी द्रव्य प्रमेय ( ज्ञेय ) होते है, क्योकि सर्वद्व्य विस्पष्ट तर्कणासे ग्रविरुद्ध है, (-सर्व द्रव्य ग्रागमानुसार जो विशेष स्पष्ट तर्क

त्रवान्त्रनोपपचेः । काः सर्वेऽयौ न्यव्यक्तिहा एव क्वन्ति । क्वं के स्वयमेष

नात् । मठो न किंपिदप्यामनपश्चनपरर्वं स्यात् ।। २३४ ।। नथाममञ्जानकरपूर्वतत्त्वार्वभद्यानवर्वमपूर्वसंवकरकार्वा

वियवकति---

322

भागमपुष्ता दिही ण भवदि जस्सेह संजयो हस्स णत्पीदि भगदि सुत्त असंजदो होदि किय भागपर्श रहिने नर्शव वस्तेह वंदनसम्बर्ग नास्तीवि स्थवि कावसंबतो अवदि कर्म सम्बर्ग ॥ ११६ ॥

उसके साथ मसनाले हैं अर्थात् वे धावमानुसार विस्पष्ट विचार हैं।
हैं)। और फिर, धायमसे वे द्रव्य विचित्र नुजयबीयनाले प्रतीत होते
धागमको सहप्रवृत्त धौर कमप्रवृत्त प्रनेक वर्षों व्यापक ( स्वेक वर्षों के
बाता ) प्रनेकान्तमय होनेसे प्रमाणताकी उपपत्ति है ( प्रवाद धावन वर्षावाहें
होता है)। इससे सभी पदान धागम सिद्ध ही हैं। और वे बनवाहें व्यापक स्वापक स्

इससे (यह कहा है कि ) ग्रायमच्युचोंको (श्रायमक्यच्युवाचीको ) 💕 जी सदस्य नहीं है ॥ २३५ ॥

प्रव प्रागमत्रान तत्प्रवक तत्वावभवान धौर प्रवृत्ववपूर्वक संवक्षणी वृगपतताको मोझमार्थत्व होनेका नियम करते हैं। यिवांत् ऐसा निवस विश्व वर्षी है कि—१-धागमत्रान २-तत्प्रवकतत्वावभवान धौर ३ वन दोनों पूर्वक संवक्षण-इन तीनोंका एक नाव होना ही मोझमान है। ]—

#### वाका २३६

क्यवार्थ —[ स ] रत नोकर्ते [ वस्य ] विक्रमी [ क्ववन्तूर्थ की ] बातम पूर्वक इस्टि (रर्शन ) [ न जनति ] नहीं है [ सस्य ] क्वके [ स्वेचका ] स्वेचन

रे कोडाना - अन्य अन - अन्य वर्गे । [ इन्युक्त अनेपानवार है वर्धान्त्रेटे का है वर्ग गोर काल अन्युक्त अन्य प्रतीति नका ( वर्ष क्रोताते ) कोड को इन्युक्त हैं। ] १. क्ष्मानोरका परेकानकृत्य है। वर्ष इन्योरे जोच वर्षीते क्या ( वर्ष क्रोताती )

इह हि सर्वस्यापि स्यात्कारकेतनागमपूर्विकया तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणया दृष्ट्या शून्यस्य स्वपरिवभागाभावात् कायकपायैः सहैक्यमध्यवसतोऽनिरुद्धविपयाभिलापतया पड्जीविनकाय- घातिनो भूत्वा सर्वतोऽपि कृतप्रवृत्तेः सर्वतो निवृत्त्यभावाच्या परमात्मज्ञानाभावाद् ज्ञेयचक्रक- माक्रमणिनर्गलज्ञित्तित्या ज्ञानरूपात्मतत्त्वैकाग्रघप्रवृत्त्यभावाच्च संयम एव न तावत् सिद्धचेत्। अति असिद्धसंयमस्य तु सुनिश्चितैकाग्रघगतत्वरूपं मोक्षमार्गपरनाम श्रामण्यमेव न सिद्धचेत्। अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्यस्यैव मोक्षमार्गत्वं नियम्येत ।। २३६ ॥

[नास्ति ] नही है, [इति ] इसप्रकार [ सूत्रं भणित ] सूत्र कहता है, ग्रीर [असंयतः ] ग्रसयत वह [ अमण ] श्रमण [ कथं भवित ] कैसे हो सकता है ?

टीका:—इस लोकमे वास्तवमे, स्यात्कार चिह्नवाले ग्रागमपूर्वक 'तत्वार्थ-श्रद्धानलक्षणवाली दृष्टिसे जो शून्य हैं उन सभीको प्रथम तो सयम ही सिद्ध नही होता, क्योकि (१) स्वपरके विभागके ग्रभावके कारण काया ग्रीर कषायोके साथ एकताका ग्रध्यवसाय करनेवाले वे जीव, विषयोकी ग्रभिलाषाका निरोध नही होनेसे छह जीवनिकायके घाती होकर सर्वतः प्रवृत्ति करते है, इसलिये उनके सर्वत निवृत्तिका ग्रभाव है। (ग्रर्थात् किसी भी ग्रोरसे किंचित्मात्र भी निवृत्ति नही है), तथापि (२) उनके परमात्मज्ञानके ग्रभावके कारण ज्ञेयसमूहको कमशः जाननेवाली विनर्र्शल जप्ति होनेसे ज्ञानकप ग्रात्मतत्वमे एकाग्रताकी प्रवृत्तिका ग्रभाव है। (इसप्रकार उनके सयम सिद्ध नही होता) ग्रीर (इसप्रकार) जिनके सयम सिद्ध नही होता उन्हें सुनिक्चित ऐकाग्रचपरिणततारूप श्रामण्य ही—जिसका कि दूसरा नाम मोक्षमार्ग है वही—सिद्ध नही होता।

इससे भ्रागमज्ञान—तत्वार्थश्रद्धान श्रीर सयतत्वकी युगपतताको ही मोक्षमार्गत्व होनेका नियम (सिद्ध ) होता है ॥ २३६ ॥

१ तत्वार्थश्रद्धानलत्त्रण्वाली = तत्वार्थका श्रद्धान जिसका लत्त्रण है ऐसी। [सम्यग्दर्शनका लत्त्रण तत्वार्थश्रद्धान है। वह आगमपूर्वक होता है। आगमका चिह्न 'स्यात्' कार है।]

२ जिन जीवोंको स्वपरका भेदज्ञान नहीं है उनके भले ही कदाचित् पचेन्द्रियोंके विषयोंका सयोग दिखाई न देता हो, छह जीवनिकायकी द्रव्यहिंसा न दिखाई देती हो, और इसप्रकार सयोगसे निवृत्ति दिखाई देती हो, तथापि काया और कषायके साथ एकत्व माननेवाले उन जीवोंके वास्तवमें पचेन्द्रियके विषयोंकी अभिलाषाका निरोध नहीं है, हिंसाका किंचित्मात्र अभाव नहीं है, और इसप्रकार परभावसे किंचित्मात्र निवृत्ति नहीं है।

३ निर्गल = निरकुश, सयमरिहत, स्वच्छन्दी।

४ सुनिश्चित = दृढ़ ( दृढ़तापूर्वक एकामतामें परिशामित होना सो श्रामण्य है।)

#### **अवासमञ्ज्ञकरवार्वभञ्जावसंवतरवानामवीवश्यस्य**

110

ण हि भागमेण सिल्मद्भेद सहहणं जदि वि सहहमाणो भत्ये भसंजदो वा श निज्वादि ॥ न बायमेन विज्ञादि भक्षानं स्वादि सहस्पर्वेद ।

न बायमेन सिद्ध्यति भद्धानं स्वयं कारस्पर्येषु । भद्दान नर्यानसंपतो वा न निर्वाति ।। २३७ ।।

महान्तरहनेवागमयनितेन क्रानेय त्यक्तितावादिता महानेय च इपति । तवादि—नाममयकेन सक्छपदार्थात् क्रिन्यं तक्त्वित विद् रम्बितियवदिक्यानाव्यस्तातमानं न तथा प्रत्येति तदा वयोदितासम्यः महान्यस्त्रक्ष दितमास्मानमन्तुमयन् कर्षं नाम देवनिमन्तो क्षानिस्त्वो क्षानी स्वातु । क्ष्यक्रियां

भव, यह सिद्ध करते हैं कि--मागमज्ञान-तत्वार्वसद्धान धीर समुगपत्पनेको मोक्समार्गत्व वटित नहीं होता:--

नामा २१७

अन्वपार्वः—[बाबमेन] प्रायमधे [पदि वर्षि ] यदि [वर्षेषु अञ्चल कार्यः] पदाचौका अदान न हो तो [न दि सिद्धपति] सिद्धि (मुक्ति) नहीं होती. [क्वान अद्यानः] पदाचौका अदान करनेवासा भी [क्वांबतः वा] वदि वर्षावतः हो तो [न विवर्षिते] निर्वाणको प्राप्त नहीं होता।

टीका:—प्रागमजमित ज्ञानसे यदि वह श्रदानकूत्य हो तो **स्वित्र वर्षे** होती भीर वो उस (भ्रागमञ्जान) के बिना नहीं होता ऐसे श्रदानसे नी विवि वर्षे (श्रदान) संयमसूत्य हो तो सिद्धि नहीं होती। यथा —

भागमबससे सकत पदायोंकी विस्पष्ट 'तकला करता हुआ भी ब**दि भीन** सकत पदायोंके श्रेयाकारोंके साथ मिसित 'होनेवासा विशव एक झान विकशा भाकार है ऐसे भारमाको उसप्रकारसे प्रतीत नहीं करता तो सथोक्त भारमाके अकानके कृत्य होनेके कारण जो स्थोक्त भारमाका भनुभव नहीं करता ऐसा वह बेबिविक्स

१ वर्षेक - विचारकः वृत्ति इस्वादिक आध्यक्याना आस ।

मिलिय होनेवाला – मिलिय होनेवाला नर्थक्यो प्राप्त, ज्यांन् कर्षे वालनेवाला ! क्यांक क्यांकी क्रेयकार विवास विविधित होने हैं ज्यांन् वो वर्षे वालता है पेसा त्या पड क्यां क्षा क्यांक्य कर है ! !

रेन शास्त्रमाला ।

यित तदानादिमोहरागद्वेषवासनोपजनितपरद्रव्यचङ्क्रमणस्वैरिण्याश्चिद्वत्तेः स्वस्मिन्नेव स्थानानिर्वासनिनःकम्पैकतत्त्वमूर्व्छितचिद्वृत्त्यभावात्कथं नाम तंयतः स्यात् । असंयतस्य च यथोदितात्मतत्त्वप्रतीतिरूपं श्रद्धानं यथोदितात्मतत्त्वानुभृतिरूपं ज्ञानं वा किं कुर्यात् । ततः संयमशून्यात्
श्रद्धानात् ज्ञानाद्वा नास्ति सिद्धिः । अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानामयौगपद्यस्य
मोक्षमार्गत्वं विघटेतेव ।। २३७ ।।

अथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपयेऽप्यात्मज्ञानस्य मोक्षमार्गसाधकतमत्वं
द्योतयति—

भवन्नप्यागमः किं कुर्यात् । ततः श्रद्धानश्ऱ्यादागमान्नास्ति सिद्धिः । किंच--सकलपदार्थज्ञेया-

कारकरम्वितविशदैकज्ञानाकारमात्मानं अद्धानोऽप्यनुभवन्नि यदि स्वस्मिन्नेव संयम्य न वर्त-

सिद्धि नहीं होती।

ग्रीर, सकल पदार्थोंके ज्ञेयाकारोंके साथ मिलित होता हुग्रा विशद एक ज्ञान जिसका ग्राकार है ऐसे ग्रात्माका श्रद्धान करता हुग्रा भी, ग्रनुभव करता हुग्रा भी यदि जीव ग्रपनेमे ही सयमित होकर नहीं रहता, तो ग्रनादि मोह राग द्वेषकी वासनासे जिनत जो परद्रव्यमे भ्रमण उसके कारण जो स्वेरिणी (स्वेच्छाचारिणी-व्यभिचारिणी) है ऐसी चिद्वृत्ति (चैतन्यकी परिणित) ग्रपनेमे ही रहनेसे,

ज्ञान विमूढ जीव कैसे ज्ञानी होगा? (नही होगा, वह अज्ञानी ही होगा।) अरीर अज्ञानीको, ज्ञेयद्योतक होनेपर भी, आगम क्या करेगा? (आगम ज्ञेयोका प्रकाशक होनेपर भी वह अज्ञानीके लिये क्या कर सकता है?) इसलिये श्रद्धानशून्य आगमसे

सयमशून्य श्रद्धानसे या ज्ञानसे सिद्धि नही होती । इससे ग्रागमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-सयतत्वके ग्रयुगपत्पनाके मोक्षमार्गत्व घटित नही होता ॥ २३७ ॥

वासनारिहत निष्कप एक तत्त्वमे लीन चिद्वृत्तिका ग्रभाव होनेसे, वह कैसे सयत होगा ? (नही होगा, ग्रसयत ही होगा) ग्रौर ग्रसयतको, यथोक्त ग्रात्मतत्त्वकी प्रतीतिरूप श्रद्धान या यथोक्त ग्रात्मतत्त्वकी ग्रनुभूतिरूप ज्ञान क्या करेगा? इसलिये

त्रब, त्रागमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-सयतत्वका युगपत्पना होनेपर भी, त्रात्मज्ञान मोक्षमार्गका साधकतम ( उत्कृष्ट साधक ) है यह बतलाते हैं ----

ज अयणाणी कम्म स्वेदि तं णाणी तिर्हि गुर्चा स्वेदि उत्सासमेत्रेस ॥ २३% वरवानी कर्म वरवात स्वयत्वसकोटिका । रज्ञानी विभिन्नी वरवातुम्ब्यासमावेष ॥ १३८ ॥

वद्वानी कर्म कमगरिवाटमा वास्त्वाची विज्ञोक्कोल व क्ष्यकाब्द्वकामार्थे हिन्दु सुक्तुः बादिकिसरमाववरिवतः पुनरारोपिकर्ततानं स्वत्तकाक्कोटीकि कर्मका क्रिक्टि तदेव सनी स्वात्काकेतनामगद्भानतत्वार्यमहानर्शवद्यवनीवकातिकवस्त्रकाकोटीकि

#### नावा २३८

कन्यार्थः—[वर्ष कर्म] यो कर्म [क्वामी] प्रज्ञानी [क्वामक कर्माधिक] लक्षकोटिमवॉर्मे [क्षप्यति ] स्थाता है [तत् ] वह [क्वनी] ज्ञानी [क्रिक क्वम] तीन प्रकार (मन वचन काम) से गुप्त होनेसे [ठप्य्वस्तमात्रेण] उपस्थासवार्षे [क्षप्यति ] स्था देता है।

टीका:—को कम (धनानीको) क्रमपरिपाटीसे तथा धनेक प्रकारके बासतपादिकप उद्यमसे पकते हुये रागदेषको किया होनेसे सुखहु खाबिकिकार आवकप परिणमित होनेसे पुन सतानको धारोपित करता जाय इसप्रकार, क्वाकोरिः भवमें वर्षो वर्षो करके (महा कष्टसे) धन्नानी पार कर बाता है वही कर्षे (ज्ञानीको स्थारकारकेतन मागमज्ञान तत्वाधंश्वद्धान धौर स्थारत्वको पुचप्रमानिक धित्याप्रसावसे प्राप्त सुद्ध धारमतत्वको चुनुपूर्ति विश्वक्त सक्षाक है ऐसे आविकार धर्माकके कारण काय-वचन-मनके कर्मोंके उपरमसे किमुप्तित प्रवतमान होनेसे प्रवस्त उद्यमसे पकता हुमा रागदेपके छोडमेसे समस्त सुखहु बाविकार धरक्त निरस्त हुमा होनेसे पुन स्वतानको धारपित न करता आय इसप्रकार उद्यादमावर्ष ही सीसामात्रसे ही जानी नष्ट कर देता है।

इससे धागमञ्जान तत्वाधश्रदान धौर सयतस्यका युगपत्पना होनेपर धी धारमञ्जानको ही मोलमागका साधकतम समत करना ।

१ चपरम — विरास मटकवाना वह, रूक बाला वह, [ब्रामीक ब्रामीयमके कारण कार्य-वर्णन सम संकाश कार्य रूप कारेनी स्मिनिता प्रकाती है।]

नैन शास्त्रमाला ]

मयात्मतत्त्वानुभृतिलक्षणज्ञानित्वसद्भावात्कायवाङ्मनःकर्मीपरमप्रष्टचित्रगुप्तत्वात् प्रचण्डोपक्रम-पच्यमानमपद्दस्तितरागद्वेषतया दूरनिरस्तसमस्तसुखदुःखादिविकारः पुनरनारोपितसंतानसुच्छ्वास-मात्रेणैव लीलयैव पातयति । अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्येऽप्यात्मज्ञानमेव मोक्षमार्गसाधकतममनुमन्तव्यम् ॥ २३८ ॥

अथात्मज्ञानशून्यस्य सर्वागमञ्चानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्त्वानां यौगपद्यमप्यप्यकिंचित्कर-मित्यनुशास्ति—

परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो । ंवज्जदि जदि सो सिद्धिं ण लहदि सव्वागमधरो वि ॥२३६॥ परमाणुप्रमाणं वा मुर्च्छा देहादिकेषु यस्य पुनः ।

भावार्थः—ग्रज्ञानीके कमश. तथा बालतपादिरूप उद्यमसे कर्म पकते हैं, ग्रौर ज्ञानीके कारण होनेवाले त्रिगुप्ततारूप प्रचण्ड उद्यमसे कर्म पकते है; इसलिये ग्रज्ञानी जिसकर्मको ग्रनेक शतसहस्र-कोटि भवोमे महाकष्टसे उल्लघन (पार) कर पाता है वही कर्म ज्ञानी उछ्वासमात्रमे ही, कौतुकमात्रमे ही नष्ट कर डालता है। ग्रौर ग्रज्ञानीके वह कर्म, सुखदु खादिविकाररूप परिणमनके कारण, पुनः नूतनकर्मरूप सतितको छोडता जाता है, तथा ज्ञानीके सुखदु खादिविकाररूप परिणमन न होनेसे वह कर्म पुन. नूतनकर्मरूप सतितको नही छोडता जाता। इसलिये ग्रात्मज्ञान ही मोक्षमार्गका साधकतम है।। २३८।।

विद्यते यदि स सिद्धिं न छभते सर्वागमधरोऽपि ॥ २३९ ॥

श्रव, यह उपदेश करते है कि-श्रात्मज्ञानशून्यके सर्व श्रागमज्ञान, तत्वार्थ-श्रद्धान तथा सयतत्वका युगपतता भी श्रकिंचित्कर है, श्रर्थात् कुछ भी नहीं कर सकती —

### गाथा २३९

अन्वयार्थ:—[पुनः] स्रौर [यदि] यदि [यस्य] जिसके [देहादिकेषु] शरीरादिके प्रति [परमाणुप्रमाण वा] परमाणुमात्र भी [मूर्च्छा ] मूर्च्छा [विद्यते ]

१ ज्ञानीपन = आगमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-सयतत्वकी युगपत्ताके अतिशय प्रसादसे प्राप्त शुद्धज्ञानमय आत्मतत्वकी अनुभूति ज्ञानीपनका लचण है।

२ शत-सहस्र-कोटि = १०० × १००० × १००००००

विद् वरतसामस्त्रीकृतस्य स्वानस्तरावा स्त्यावद्वारि व स्वोनिकार्या विद्यानिकार्या स्वानस्त्रात्वा स्वानस्त्रात

#### मयागमहानतस्वार्वभ्रकानसंयतत्वयीमस्वारमहानयीमस्यं सावयति---

पाई जाम तो [सः] वह [सर्वावमक्तः वि ] भने ही सर्वावमका वारी हो को वी [सिहिन समते ] सिहिको प्राप्त नहीं होता।

रीक्स — सकल भागमके सारको हस्तामनकवत् करनेसे ( हवेनीमें रनवे हैंवे भावलेके समान स्पष्ट ज्ञान होनेसे ) जो पुष्य भूत-वर्तमान भावी 'स्वोधित पर्वमिकें साव भ्रधेप द्रव्यसमूहको जाननेवाले भारमाको जानता है भ्रज्ञान करता है भीर समित रखता है उस पुष्पके भागमज्ञान-तत्वाधमज्ञान-स्वतत्वको कृपपत्ता होनेचर मी, यदि वह किचित्मात्र भी मोहमलसे लिप्त होनेसे शरीराविके प्रति ( तत्वववी) भूच्छिंसे 'उपरक्त रहनेसे 'निक्षराग उपयोगमें परिचत करके ज्ञानात्मक भ्राप्ताचा भनुभव नहीं करता तो वह पुष्प मात्र उतने ( हुछ ) मोहमलक्रवंकस्य कीकेके साथ वेथे हमे कमोंसे न छटता हमा सिद्ध नहीं होता ।

इमलिये प्रात्मकानभून्य भागमकान तत्वाभगद्धान-सयतस्वका बुवपत्पना जी भावित्यस्य ही है।। २३६॥

भव भागमज्ञान-तत्वापश्रदान-सम्बद्धक युगपत्पनाके साथ भक्तकाक युगपत्पनाको साभित करते हैं (भर्मात् भागमज्ञान तत्वावभद्धक भीर वंकतत्व धम जिक्क (तीनों) के साथ भारमज्ञानक युगपत्पनाको सिद्ध करते हैं )—

रै स्थापित — जरतेको प्राप्ति, अपन <sup>२</sup> योग्य। [आलाका स्थलाव **विकासनै स्वेरियण्डी** महित समस्त प्रश्नाको जानना है।]

रे, इपरक ∼ मसिन्। विद्यारी ।

१ जिन्दरमा - ददराग रहितः जिनसः, निर्विदारः, हृतः ।

## पंचसिमदो तिगुत्तो पंचेंदियसंवुडो जिदकसाञ्रो। दंसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥ २४० ॥

पञ्चसमितस्त्रिगुप्तः पंचेन्द्रियसंवृतो जितकषायः । दर्शनज्ञानसमग्रः श्रमणः स संयतो भणितः ॥ २४० ॥

यः खुल्वनेकान्तकेतनागमज्ञानवलेन सकलपदार्थज्ञेयाकारकरम्बितविशदैकज्ञानाकारमा-त्मानं श्रद्धानोऽनुमवंश्रात्मन्येव नित्यनिश्रलां वृत्तिमिच्छन् समितिपञ्चकाङ्कुशितप्रवृत्तिपत्र संयमसाधनीकृतशरीरपात्रः क्रमेण निश्चलनिरुद्धपचेन्द्रियद्वारतया सम्रुपरतकायवाङ्मनोव्यापारो भूत्वा चिद्वृत्तेः परद्रव्यचङ्क्रमणनिमित्तमत्यन्तमात्मना सममन्योन्यसंवलनादेकीभृतमपि स्व-भावभेदात्परत्वेन निश्चित्पात्मनैव कुशलो मल्ल इव सुनिर्भरं निष्पीडच निष्पीडच कषायचक्रम-क्रमेण जीवं त्याजयति, स खलु सकलपरद्रच्यशून्योऽपि विशुद्धदृशिक्षप्तिमात्रस्वभावभृतावस्था-

## गाथा २४•

अन्वयार्थः — [ पचसमितः ] पाँचसमितियुक्त, [ पंचेन्द्रियसंवृतः ] पाच इन्द्रियो-का सवरवाला [ त्रिगुप्तः ] तीन गुप्ति सहित, [ जितकपायः ] कषायोको जीतनेवाला, [ दर्शनज्ञानसमग्रः ] दर्शनज्ञानसेपरिपूर्ण [ श्रमणः ] जो श्रमण [ सः ] वह [ संयतः ] सयत [ भणितः ] कहा गया है।

टीकाः--जो पुरुष अनेकान्तकेतन आगमज्ञानके बलसे, सकल पदार्थीके जेयाकारोके साथ मिलित होता हुग्रा, विशद एक ज्ञान जिसका स्राकार है ऐसे श्रात्माका श्रद्धान ग्रौर श्रनुभव करता हुश्रा ग्रात्मामे ही नित्यनिक्चल वृत्तिको इच्छता हुग्रा, सयमके साधनरूप बनाये हुये शरीरपात्रको पाँचसमितियोसे स्रकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवर्तित करता हुग्रा, कमश पचेन्द्रियोके निश्चल निरोध द्वारा जिसके काय-वचन-मनका व्यापार विरामको प्राप्त हुम्रा है, ऐसा होकर, चिद्वृत्तिके लिये परद्रव्यमे भ्रमणका निमित्त जो कषायसमूह वह भ्रात्माके साथ भ्रन्योन्य मिलनके कारण भ्रत्यन्त एकरूप होजाने पर भी स्वभावभेदके कारण उसे पररूपसे निश्चित करके स्रात्मासे ही कुशल मल्लकी भाँति अत्यन्त निर्दन कर करके अक्रमसे उसे मार डालता है, वह पुरुष वास्तवमे, सकल परद्रव्यसे शून्य होने पर भी विशुद्ध दर्शन ज्ञानमात्र स्वभाव-

१ मर्दन कर करके = दबा दबाके, कचर कचरके, दमनकरके, २ आत्मतत्त्वका स्वभाव विद्युद्ध दर्शन-ज्ञान मात्र है।

भग्नानसंगतस्ववीवपद्यारमञ्जलबीवरचं सित्रुचति ॥ २४० ॥

नवास्य विद्यानगरान्तरसार्यं गद्धानसंगदरायौगप्यारगराज्यानेयपार मित्वत्रवास्ति--

समसत्तुवंधुवरगो समसुहदुक्सो पसस्विदसमो । समलोट् ठुकचणो पुण जीविदमरणे समो समजो ॥ २४१ 🛚 समस्त्रक्रव्यवर्गं समञ्जद्भकः प्रवंशानिन्दासकः। समहोष्टदाचनः चन्दीदितमरचे समः भगनः ॥ २४१ ॥

संबमः सम्यम्पर्वनद्वानपुरःसरं वारित्रं, वारित्रं वर्मः, वर्मः साम्बं, साम्बं बोदकोशीयीयः नात्मपरिनाम' । तत् संवतस्य साम्यं सम्बन्ध् । तत्र बहुबन्धुवर्धनीः सुसहुत्वनीः प्रकेतः निन्दयोः । स्रोष्टकाञ्चनयोर्जीवितमरणयोग्य समय अर्थ मम क्रोऽर्य स्वः, अवमञ्चलोऽर्य वरिन

रूपसे रहनेवाले भारमतत्व (स्वद्रव्य)में नित्यनिष्टवस परिचति उत्पन्न होनेधे, साक्षात् सयत ही है। भौर उसे ही भागमज्ञान-तत्वाकथद्भान-समतत्वके बुक्फ्यूपना-के साथ घारमज्ञानकी युगपत्ता सिद्ध होती है ॥ २४० ॥

भव भागमञ्जान-तत्वाधश्रद्धान-संगतत्वके गुगपत्पनाके साथ भारप्रवालका युगपत्पना निसे सिक हुआ है ऐसे इस समतका क्या मक्षण है सो कहते हैं --माचा २४१

अन्यवार्थः—[समस्त्रुक्-युवर्गः]जिसे अत्रु ग्रीर बन्तु वर्ग समाग 🕏 [समक्षकदृष्यः] सुक्त दुक्त समान है [प्रश्रंसानिन्दासमः] प्रश्नसा धौर निन्धाके प्रति बिसको समता है [समहोहकावनः] जिसे लोव्छ (मिट्टीका दला) भीर सूवर्ष समान है [पुनः देवा [बीवितमरखेसमः ] जीवन-भरणेके प्रति जिसको समता है बह (अभनः ) श्रमण है।

रीकाः--समम सम्यग्वशनज्ञानपूर्वक चारित्र है चारित्रधर्म है वस साम्ब है साम्य मोहक्षोभ रहित भारमपरिजाम है। इसिलये सयसका साम्यक्षका है।

वहाँ (१) सत्रु-बधुवर्गों (२) सुक्त-दुक्तों (३) प्रशंसानिन्दार्गे (४) मिट्टीके ढमे भीर सोनेमें (४) जीवित-मरणमें एक ही साम (१) मह मेरा पर (सन्) है यहस्य (स्वजन) है (२) 'यहब्राह्माद है यह परिताप है (३) जैन शासमाला ]

तापः, इदं ममोत्कर्षणमिदमपकर्षणमयं ममाकिश्चित्कर इदम्रपकारकिमदं ममात्मधारणमय-मत्यन्तिविनाश इति मोहाभावात् सर्वत्राप्यनुदितरागद्वेषद्वैतस्य सततमिप विशुद्धदृष्टिक्षप्तिस्वभाव-मात्मानमनुभवतः शत्रुवन्धुसुखदुःखप्रशंसानिन्दालोष्टकाश्चनजीवितमरणानि निर्विशेषमेव ज्ञेय-त्वेनाक्रम्य ज्ञानात्मन्यात्मन्यचलितवृत्तेर्यत्किल सर्वतः साम्यं तित्सद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंय-तत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यस्य संयतस्य लक्षणमालक्षणीयम् ॥ २४१ ॥

अथेदमेव सिद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यसंयतत्वमैकाप्रय-लक्षणश्रामण्यापरनाम मोक्षमार्गत्वेन समर्थयति—

> दंसणणाणचिरित्तेसु तीसु जुगवं समुद्विदो जो दु । एयगगदो त्ति मदो सामरणं तस्स पिडपुरणं ॥ २४२ ॥

दर्शनज्ञानचरित्रेषु त्रिषु युगपत्समुत्थितो यस्तु । एकाग्रगत इति मतः श्रामण्य तस्य परिपूर्णम् ॥ १४२ ॥

'यह मेरा उत्कर्षण (कीर्ति) है, यह अपकर्षण (अकीर्ति) है,' (४) 'यह मुभे अकिचित्कर है, यह उपकारक (उपयोगी) है,' (५) 'यह मेरा स्थायित्व है, यह अत्यन्त विनाश है' इसप्रकार मोहके अभावके कारण सर्वत्र जिससे रागद्वेषका द्वेत प्रगट नही होता, जो सतत विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्माका अनुभव करता है, और (इसप्रकार) शत्रु-बन्धु, सुख-दुख, प्रशसा-निन्दा, लोष्टकाचन और जीवित-मरणको निर्विशेषतया ही (अन्तरके विना ही) ज्ञेयरूप जानकर ज्ञानात्मक आत्मामे जिसकी परिणित अचिति हुई है; उस पुरुषको वास्तवमे जो सर्वत साम्य है सो (साम्य) सयतका लक्षण समभना चाहिये—िक जिस सयतके आगमज्ञान-तत्वार्थ-श्रद्धान-सयतत्वकी युगपत्ताके साथ आत्मज्ञानकी युगपत्ता सिद्ध हुई है।। २४१।।

ग्रब, यह समर्थन करते हैं कि ग्रागमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-सयतत्वके युगपत्-पनाके साथ श्रात्मज्ञानके युगपत्ताकी सिद्धिरूप जो यह सयतता है वही मोक्षमार्ग है, जिसका ग्रपर नाम एकाग्रतालक्षणवाला श्रामण्य है —

### गाथा २४२

अन्वयार्थः—[ यः तु ] जो [ दर्शनज्ञानचरित्रेषु ] दर्शन, ज्ञान श्रीर चारित्र-[ त्रिषु ] इन तीनोमे [ युगपत् ] एक ही साथ [ सम्रुत्थितः ] श्रारूढ है, वह [एकाग्रगतः] टीका:— प्रेयतस्य भीर ज्ञानुतस्यकी तथाप्रकार (जैसी है वैसी ही क्यार्य)
प्रतीति जिसका लक्षण है वह सम्यन्दर्शन पर्याय है प्रेयतस्य भीर ज्ञानुतस्यकी तथाप्रकार अनुभूति जिसका लक्षण है वह ज्ञानपर्याय है, प्रेय और ज्ञानाकी 'विकार पर्याय तिवृत्तिक द्वारा रिजत वृष्टि ज्ञानुतस्यमें परिणति जिसका लक्षण है वह चारित वर्षीय है। इन पर्यायोंके और धारमाके 'मान्यभायकताके द्वारा उत्पन्न अति बाढ़ दर्येष्ठर मिलनके बलके कारण इन तीनों पर्यायस्य गुगगन् अग-अगी मावसे परिणत आस्याक, आरमनिष्टता होने पर पो स्थतस्य होता है वह स्थतता एकाग्रतामक्षणवाला ज्ञामक्ष्य जिसका दूसरा नाम है ऐसा मोक्षमाग ही है—ऐसा सममना चाहिये, क्योंकि वहीं (स्यतस्वमें) 'पेयकी मौति 'धनेकारमक एकका अनुसब होने पर भी समस्त पर्याव्यक्ते निवृत्ति होनेसे एकाग्रता धनियस्क (प्रयट) है।

वह (स्रयस्त्ररूप भववा श्रामण्यरूप मोक्षमार्ग) मेशारमक है इसिवेर 'सम्यन्वर्शन-ज्ञान चारित्र मोक्षमाग है' इसप्रकार पर्यायप्रधान स्यवहारनयसे उसका

१ क्रिमंतर—चन्च क्रिया, [ इंच जीर झाता अन्य क्रियासे विभासकियासे निष्ट्रत होने च्याचे कारख रचित होती हुई जो एहा-बाता बारमतत्वमें परिवृति वह चारित्रपर्याच्या सच्या है।]

भावक अर्थात होनेवाला, भीर मावक बिस्तक्ष्य हो सो आस्त्र है। आस्त्रा भावक है और सम्बन्धीनाड़ि पर्वोचें भाव्य हैं। भावक और साव्यका प्रदश्त अति गृह सिक्तन ( स्वयंक्या ) होता है। मावक भारमा य गी है और भावकर सम्बन्धनेया पर्वोचे वसका स ग है।

१ पेच — पीलेकी बल्तु, वैसे ठंबाई । [ठंबाईका लाल मलेकासक पक होता हैं। क्योंकि अधेनके कसमें ठंबाईका ही लाल आता है, और मेनसे इसमें दूब; हक्यर, सोंक, कस्त्रीमिर्च क्या बातास आति मलेक क्याचीका लाल करता हैं।]

४ वहाँ अनेकात्मक एकके अनुसबर्गे को बनेकात्मकता है वह परह्रकामक नहीं है। वहाँ परह्रकाँकी तो निवृत्ति ही है; मान सन्यन्यकेन द्वान-वारिकार एक-बंकोंके कारज ही अनेकात्मकता है। इसमिन्ने वहाँ, अनेकासकता होनेवर भी एकास्ता (एक-अन्ता ) है.

चारित्राणि मोक्षमार्ग इति मेदात्मकत्वात्पर्यायप्रधानेन व्यवहारनयेनैकाग्रचं मोक्षमार्ग इत्यमेदात्मकत्वाद्व्यप्रधानेन निश्चयनयेन विश्वस्यापि मेदाभेदात्मकत्वाचदुभयमिति प्रमाणेन प्रकृष्तिः ॥ २४२ ॥

\*इत्येवं प्रतिपत्तुराशयवशादेकोऽण्यनेकीभवंस्त्रैलक्षण्यमथैकताम्यपातो मार्गोऽपवर्गस्य यः ।
द्रष्टृशातृनिवद्धवृत्तिमचलं लोकस्तमास्कन्दतामास्कन्दत्यिचराद्विकाशमतुलं येनोल्लसन्त्याश्चितेः ॥ १६ ॥
अथानैकाग्रचस्य मोक्षमार्गत्वं विघटयति—

## व्यापमात्रवर्षं नासनागरम् विष्ठात

जैन शास्त्रमाला ]

इसलिये 'वे दोनो (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तथा एकाग्रता ) मोक्षमार्ग है' इसप्रकार प्रमाणसे उसका प्रज्ञापन है।। २४२॥ [ ग्रब क्लोक द्वारा मोक्षप्राप्तिके लिये दृष्टा-ज्ञातामे लीनता करनेको कहा जाता है। ]

प्रज्ञापन है, वह ( मोक्षमार्ग ) अभेदात्मक है इसलिये 'एकाग्रता मोक्षमार्ग है' इसप्रकार

द्रव्यप्रधान निरुचयनयसे उसका प्रज्ञापन है, समस्त ही पदार्थ भेदाभेदात्मक है,

अर्थ:— इसप्रकार, प्रतिपादकके ग्राशयके वश, एक होनेपर भी ग्रनेक होता हुग्रा (ग्रभेदप्रधान निश्चयनयसे एक-एकाग्रतारूप-होता हुग्रा भी वक्ताके ग्रभिप्रायानुसार भेदप्रधान व्यवहारनयसे ग्रनेक भी—दर्शनज्ञानचारित्ररूप भी—होता होनेसे )
'एकता (एकलक्षणता)को तथा 'त्रिलक्षणताको प्राप्त जो ग्रपवर्ग (मोक्ष) का
मार्ग उसे लोक दृष्टा-ज्ञातामे परिणित बाधकर (लीन करके) ग्रचलरूपसे ग्रवलम्बन
करे, जिससे वह (लोक) उल्लिसत चेतनाके ग्रतुल विकासको ग्रल्पकालमे
प्राप्त हो।

श्रव यह दिखाते है कि—ग्रनेकाग्रताके मोक्षमार्गत्व घटित नही होता ( श्रर्थात् ग्रनेकाग्रता मोक्षमार्ग नही है ) —

<sup>#</sup>शाद्<sup>°</sup>ल विकीड़ित छन्द ।

१ द्रच्यप्रधाननिश्चयनयसे मात्र एकाम्रता ही एक मोत्तमार्गका लत्त्रण है।

२ पर्यायप्रधान व्यवहारनयसे दर्शनज्ञानचारित्ररूप त्रिक मोत्तमार्गका लक्षण है।

उसके [ भागव्यं ] श्रामण्य [ परिपूर्णस् ] परिपूक्ष है ।

देनद्वात्कियान्तरनिवृधिद्यस्यमानद्वद्वात्तरस्यक्षिकस्येत पारिद्यविश्य प मान्यमानद्वमाविवृत्तिमताविनिवेरेतरेतरसर्वन्यकावृद्धान्त्रके परिचरपारक्षे प्रमानि इत्ते स्वि संयवत् तत्यानकस्यनेकारमकस्यैकस्यानुस्यमानतायामति स्यक्षस्य स्वर्णान्यक्षमान्यविकायस्य स्वर्णान्यस्य द्विस्यक्षेकाप्रस्यक्षमामस्यादरनामा मोक्षमार्ग स्वत्वन्तस्यः। तस्य तु स्वर्णान्यस्य स्वर्णान्यस्य स्वर्णान्यस्य

टीका:—ज्ञेयतस्य भीर जातृतस्यकी तकाप्रकार ( वैसी है वैसी ही, अवार्ष )
प्रतीति जिसका लक्षण है वह सम्यग्दसंन पर्याय है ज्ञेयतस्य भीर जातृतस्यकी तथाप्रकार अनुभूति जिसका लक्षण है वह सानपर्याय है ज्ञेय और जाताकी 'किर्वाचरकी
प्रकार अनुभूति जिसका लक्षण है वह जानपर्याय है ज्ञेय और जाताकी 'किर्वाचरकी
निवृत्तिक द्वारा रचित वृष्टि जातृतस्यमें परिणति जिसका लक्षण है वह चारिज पर्याय
है। इन पर्यायोकी भीर धारमाके 'भाष्यभावकताके द्वारा उत्पन्न भति गाढ़ धरवैषर
मिलनके वलके कारण इन तीनों पर्यायरूप पुरापत् धरा-मगी मावसे परिणव धारणाक,
भारमिनच्छता होने पर जो समतस्य होता है वह समतता एकाप्रतालक्षणवाका भागव्य
जिसका दूसरा नाम है ऐसा मोकामाग ही है—ऐसा समक्रमा चाहिये व्यापिक वर्षी
( समतस्य पर्याव्यक्षी
निवृत्ति होनेसे एकाप्रता धरिमस्यक्त ( प्रगट ) है।

वह (समतत्त्वरूप प्रथवा श्रामण्यरूप मोक्षमार्ग) मेवारमक है इतिविवे 'सम्मग्वर्धन ज्ञान-चारित्र मोक्षमाग है' इसप्रकार पर्यायप्रधान स्ववहारनमके स्वयं

१ किरांतर-भग्न किया; [क्रेन और ज्ञाता अन्य कियाने विभावक्रियाने स्थित होने प्रके कारता रचित होती हुई जो दश-ज्ञाता आस्मक्ष्यमें परिवृत्ति वह चारिक्षवर्गक्क सम्बद्ध है।]

२. भारक भर्यात होनेवाला, और भावक विसम्बद्ध हो सो भारत है। आस्त्रा शासक है और सन्दर्भागति पर्वोपे भारत हैं। भावक और भारतका परस्तर वर्षि पह सिक्स (क्कीकन ) होता है। भावक भारता भागी है और भारतकार सन्दर्शनाहि प्लॉपे करका वांग है।

३ पेच — पीतेकी बत्तु, जैसे ठंडाइ । [ठंडाईका स्वाद अनेकालक एक होता है। क्योंकि क्योंकि कसमें ठंडाईका ही स्वाद आता है, और अेदसे क्समें दूप; क्यार, खेंक, कार्यानिय क्या बाहान आदि अनेक बत्तुओंका स्वाद आता है | ]

४ वहाँ अनेकासक एकडे अनुभवमें को जनेकासकृत्या है वह वरह्रकारक वही है। वहाँ वरहरूकी तो निवृत्ति ही है; ताल सन्वन्यक्रीन वाल-वारिकृत्य स-व्यक्ति करवा ही जनेकासकृत्या है। इससिव वहाँ, अनेकासकृत्या होनेवर की एकास्तु ( एक-व्यक्ता ) है.

यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति स न ज्ञेयभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तदनासाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानादश्रष्टः स्वयमेव ज्ञानीभूतिस्तिष्टन ग्रुद्धति न रज्यति न द्वेष्टि तथाभूतः सन् ग्रुच्यत एव न तु बध्यते । अत ऐकाग्रधस्यैव मोक्षमार्गत्वं सिद्धच त् ।। २४४ ।। इति मोक्षमार्ग- प्रज्ञापनम् ।।

अथ शुभोषयोगप्रज्ञापनम् । तत्र शुभोषयोगिनः श्रमणत्वेनान्वाचिनोति—

समणा सुद्धवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होंति समयिन्ह । तेसु वि सुद्धवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥ २४५ ॥

श्रमणाः ग्रद्धोपयुक्ताः ग्रभोपयुक्ताश्र भवन्ति समये। तेष्वपि ग्रद्धोपयुक्ता अनास्रवाः सास्रवाः शेषाः॥ २४४॥

मोह नहीं करता, [न हि रज्यति] राग नहीं करता, [न एव द्वेषम् उपयाति]
श्रोर न द्वेषको प्राप्त होता है [सः] तो वह [नियतं] नियमसे [विविधानि कर्माणि]
विविध कर्मोको [क्षपयति] खपाता है।

टीका:—जो ज्ञानात्मक ग्रात्मारूप एक ग्रग्न (विषय) को भाता है वह ज्ञेयभूत ग्रन्य द्रव्यका ग्राश्रय नहीं करता, ग्रौर उसका ग्राश्रय नहीं करके ज्ञानात्मक ग्रात्मज्ञानसे ग्रभ्रष्ट वह स्वयमेव ज्ञानीभूत रहता हुग्रा मोह नहीं करता, राग नहीं करता, द्रेष नहीं करता, ग्रौर ऐसा वर्तता हुग्रा (वह) मुक्त ही होता है, परन्तु बधता नहीं है।

> इससे एकाग्रताको ही मोक्षमार्गत्व सिद्ध होता है ॥ २४४ ॥ इसप्रकार मोक्षमार्गप्रज्ञापन समाप्त हुग्रा ।

श्रव, शुभोपयोगका प्रज्ञापन करते है। उसमे (प्रथम), शुभोपयोगियोको श्रमणरूपमे गौणतया बतलाते है —

## गाथा २४ भ

अन्वयार्थः—[ समये ] शास्त्रमे (ऐसा कहा है कि ), [ शुद्धोपयुक्ताः श्रमणाः ] शुद्धोपयोगी श्रमण हैं, [ शुमोपयुक्ताः च मवन्ति ] शुभोपयोगी भी श्रमण होते हैं [ तेषु विष ] उनमे भी [शुद्धोपयुक्ताः अनास्रवाः] शुद्धोपयोगी निरास्रव हैं, [शेषाः सास्रवाः] शेष सास्रव है, ( श्रर्थात्—शुभोपयोगी ग्रास्रव सहित है । )

140

मुल्मादि वा रञ्जदि वा दुस्साद गा जदि समणो अपणाणी मनमादि कमोहि विविदेषि क्षे

यदि अवनोऽकारी बच्यते क्येंतिर्विविदेः ॥ २४३ ॥

वो हि न सह ज्ञानारमानमारमानमेकमत्रं सदयति होऽतर्वं क्षेत्रकृतिस्थानसम्बद्धाः तदासाय च क्रानारमारमकानाज्ञहाः स्वयमकानीमृतो हृद्वति वा रच्यति च होहे च च्यापूर्ण बध्यत एवं न तु विश्वय्यते । कतं कनैकालपस्य न बोलवार्यत्वं सिन्ध्येतुः ॥ २४३ ॥

वर्षेद्राहणस्य मोजगार्गत्वमय्यारयस्त्रपतंहरति-बहुस जो ण मुन्मदि ण हि रज्जदि शेव दोसमुक्याहि। समणो जदि सो णियदं खवेदि कम्माणि विविद्याणि ॥२५०॥

> वर्षेत्र को न प्रकृति न दि रज्यति नैव द्वेत्रप्रकाति । असूनो यदि स नियतं सप्यति क्रमौनि विविधानि ।। २४४ ।।

> > गावा २४३

अन्तरार्थ'--[ यदि ] यदि [ अनवः ] श्रमण [ अन्यद इच्चव् व्यवस्य ] भन्यद्रथ्यका मालय करके [ अझानी ] प्रज्ञानी होता हुमा [ शुव्वित वा ] मोह करता 🖟 [स्च्यति वा] राग करता है [ब्रेटि वा] अथवा इत करता है तो वह किलियेः कर्मीभः दिविष कर्मीते [ वश्यते ] वषता है ।

टीका'--- जो बास्तवमें ज्ञानारमक बारमारूप एक ब्रद्ध (विवय ) को नहीं माता वह प्रवस्य क्षेयभूत भन्य द्रव्यका भाश्य करता है भीर उसका आश्रव करके ज्ञानारमक बारमज्ञानसे अध्य वह स्वय अज्ञानी होता हुआ मोह करता है राव करता है ग्रवना द्वेव करता है भीर ऐसा (मोही रागी ग्रथवा द्ववी ) होता हुमा वंबको हैं। प्राप्त होता है परन्तु मुक्त नहीं होता।

इससे भनेकायताको मोक्षमार्गत्य सिद्ध नहीं होता ॥ २४३ ॥

भव एकाप्रता मोक्षमार्ग है यह (भाषाय महाराज) निश्चित करते इवे (मोक्षमाग प्रज्ञापनका) उपसहार करते हैं ---

अन्त्रवार्थ ---[वदि वः अननः] यदि श्रमण [अर्वेषु ] पदार्थीमें [व स्वति ]

यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति स न ज्ञेयभृतं द्रव्यमन्यदासीदति । तदनासाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानादश्रष्टः स्वयमेव ज्ञानीभूतिस्तिष्ठन मुद्धति न रज्यति न द्वेष्टि तथाभूतः सन् मुज्यत एव न तु वध्यते । अत ऐकाग्रधस्यैव मोक्षमार्गत्वं सिद्धचे त् ॥ २४४ ॥ इति मोक्षमार्ग- प्रज्ञापनम् ॥

अथ शुभोषयोगप्रज्ञापनम् । तत्र शुभोषयोगिनः श्रमणत्वेनान्वाचिनोति—

समणा सुद्धवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होंति समयम्हि । तेसु वि सुद्धवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥ २४५ ॥

श्रमणाः शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ताश्व भवन्ति समये। तेष्वपि शुद्धोपयुक्ता भनास्रवाः सास्रवाः शेषाः॥ २८५॥

मोह नहीं करता, [न हि रज्यति] राग नहीं करता, [न एव द्वेपम् उपयाति] ग्रीर न द्वेषको प्राप्त होता है [सः] तो वह [नियतं] नियमसे [विविधानि कर्माणि] विविध कर्मोको [क्षपयित ] खपाता है।

टीका:—जो ज्ञानात्मक ग्रात्मारूप एक ग्रग्र (विषय) को भाता है वह ज्ञेयभूत ग्रन्य द्रव्यका ग्राश्रय नहीं करता; ग्रीर उसका ग्राश्रय नहीं करके ज्ञानात्मक ग्रात्मज्ञानसे ग्रश्रप्ट वह स्वयमेव ज्ञानीभूत रहता हुग्रा मोह नहीं करता, राग नहीं करता, द्रेष नहीं करता, ग्रीर ऐसा वर्तता हुग्रा (वह) मुक्त ही होता है, परन्तु बंधता नहीं है।

इससे एकाग्रताको ही मोक्षमार्गत्व सिद्ध होता है ॥ २४४ ॥ इसप्रकार मोक्षमार्गप्रज्ञापन समाप्त हुन्ना ।

श्रव, शुभोपयोगका प्रज्ञापन करते है। उसमे (प्रथम), शुभोपयोगियोको श्रमणरूपमे गौणतया बतलाते है —

## गाथा २४५

अन्वयार्थः—[ समये ] शास्त्रमे (ऐसा कहा है कि ), [ शुद्धोपयुक्ताः अमणाः ] शुद्धोपयोगी श्रमण हैं, [ शुभोपयुक्ताः च मवन्ति ] शुभोपयोगी भी श्रमण होते हैं [ तेषु अपि ] उनमे भी [शुद्धोपयुक्ताः अनास्रवाः] शुद्धोपयोगी निरास्रव हैं, [शेषाः सास्रवाः] शेष सास्रव है, ( श्रर्थात्—शुभोपयोगी श्रास्रव सहित हैं । )

व सह आमन्यपरिनर्ति ब्रिक्कापारि ब्रीविककावकन्यवाः
सुविश्वद्वरिक्षवानात्मवरुक्षकृति । श्वद्वीववीनयुमिक्कामविरोह्यं व्य कच्छित्वरिक्षः कमामङ्ग्यीकवक्ययो निवान्तद्वरूकन्युसमनतः अवनाः वि ग्रीयते । 'प्रम्मेण वरिणदप्पा नप्पा विद् सुद्धर्यपोनवृद्धो । शवदि विन्यान्यव्य समासुद्धं इति स्ववमेव निक्षितत्वाद्दस्ति वाक्ष्युम्मेयवीयस्य वर्गेण व्यक्ष्यविविद्धं समासुद्धं वित स्ववमेव निक्षितत्वाद्दस्ति वाक्ष्युम्मेयवीयस्य वर्गेण व्यक्ष्यविविद्धं व्यक्ष्य

टीका — जो वास्तवमें श्रामध्यपरिशतिकी प्रतिक्रा करके नी, क्रिक्र जो जीवित होनेस, समस्त परद्रव्यसे निवृत्तिकपसे प्रवर्तमान को धुनिकृत कि कि समस्त परद्रव्यसे निवृत्तिकपसे प्रवर्तमान को धुनिकृत कि स्वाप्त प्राप्ततिकप सुर्वाप्योगभूमिका के उपकंठ किसक के रहे हैं, को ( सुनोपयोगी ) जीव— जो कि सुद्रोपयोगभूमिका के उपकंठ किसक के रहे हैं, भीर कपायने जिनकी शक्ति कुष्टित की है तथा को प्रस्कृत करके हैं स्वाप्त के स्वाप

ैधम्मेग परिजदपा अप्पा जिंद सुद्धसम्मेगजुदो । पानि विकास सुहोतजुतो व सग्गमुह ॥ इसप्रकार ( मगनान कुन्दकुन्दावायने ११ वी वालावें ) पानि ही निरुपण निया है इसिनये सुमोपयोगका धमके साव एकार्यसम्बाद है । इसिन्दे सुमोपयोगी भी उनके धमका सन्द्राव होनेसे अमम हैं । किन्तु वे सुद्धोनकोतिको साथ समान कोटिके नहीं हैं, क्योंकि सुद्धोपयोगी समस्त कवार्योको निरस्त किना होनेसे पानि समस्त कवार्योको निरस्त किना होनेसे पानि ही सिन्दे स्वाप्त ही हैं और ये सुभोपयोगी तो कवायक के विनष्ट न होनेसे साम ही हैं । और ऐसा होनेसे ही सुद्धोपयोगियोंको साथ इन्हें ( गुभोपयोगियोंको ) एका नहीं लिया ( वणन किया ) जाता मात्र पीछेसे ( गौण वपने ही ) किया वाला है ।

महार्व — परमागमम ऐसा कहा है कि मुद्धोपयोगी समन हैं और मुभोपयोगी मी गौणतमा स्थमण हैं। जस नित्त्रयस शुद्ध बुद्ध-एक-स्वभाववाने सिर्व जीव ही जीव कहलाते हैं और व्यवहारमे चतुगति परिणत ग्रशुट्ध जीव भी जीव ज्

१ अस्मनसका समाव सुविपुद्ध इगन और ज्ञान है।

९. वपचंठ=तशहरी, पहोमा नवदीकवा मागा निकटता

३ भव-वमपरिकृत स्वरूपवाला आग्मा वित शुद्धापवीगमें युक्त हो तो मोक्सूमको सम्ब 🕏

और विदे गुजापनोगमें पुन्त हो तो स्वग्नमुर्वेदा (बंधका) पाता है।) ४ एकावसम्बद्धन-एक पदावर्में माच रहसक्तकृष संबंध (आस्वपदार्वेमें वर्ते क्रिक्ट हमोपवाग एकमाथ हो मकता है इससिवे ग्रुपोपनोगका प्रमुक्ते साव एकावसम्बद्धा है।)

भवेत्, यतः शुद्धोषयोगिनो निरस्तसमस्तकपायत्वादनास्त्रा एव । इमे पुनरनवकीर्णकपायकणत्वा-त्सास्त्रा एव । अत एव च शुद्धोषयोगिभिः समममी न समुचीयन्ते केवलमन्वाचीयन्त एव ।। २४५ ।।

अथ शुभोपयोगिश्रमणलक्षणमास्त्रयति—

# श्चरहंतादिसु भत्ती वन्छलदा पवयणाभिजुत्तेसु । विज्जदि जदि सामगणे सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥२४६॥

यर्हदादिषु भक्तिर्वत्सलता प्रवचनाभियुक्तेषु । विद्यते यदि श्रामण्ये सा शुभयुक्ता भवेचर्या ॥ २४६ ॥

सकलसंगसन्यासात्मिन श्रामण्ये सत्यपि कपायलवावेशवशात् स्वयं शुद्धात्मवृत्तिमात्रे-णावस्थातुमशक्तस्य परेषु शुद्धात्मवृत्तिमात्रेणावस्थितेष्वर्हदादिषु शुद्धात्मवृत्तिमात्रावस्थितिप्रति-

जाते है, उसीप्रकार श्रमणपने शुद्धोपयोगी जीवोकी मुख्यता है ग्रौर शुभोपयोगी जीवोकी गौणता है, क्योंकि शुद्धोपयोगी निज शुद्धात्मभावनाके बलसे समस्त शुभाशुभ सकल्प-विकल्पोसे रहित होनेसे निरास्रव ही है, ग्रौर शुभोपयोगियोके मिथ्यात्वविषय-कपायरूप श्रशुभास्रवका निरोध होने पर भी वे पुण्यास्रवयुक्त है ॥ २४५ ॥

श्रब, शुभोपयोगी श्रमणका लक्षण सूत्रद्वारा कहते है -

## गाया २४६

अन्वयार्थः—[ श्रामण्ये ] श्रामण्यमे [ यदि ] यदि [ अहदादिषु भक्तिः ] श्रहंन्तादिके प्रति भक्ति तथा [ प्रवचनाभियुक्तेषु वत्मलता ] प्रवचनरत जीवोके प्रति वात्सलय [ विद्यते ] पाया जाता है तो [ सा ] वह [ शुभयुक्ता चर्या ] शुभयुक्त चर्या ( शुभोपयोगी चारित्र ) [ भवेत् ] है।

टीका:—सकल सगके सन्यासस्वरूप श्रामण्यके होने पर भी जो कषायाश (श्रल्पकपाय) के ग्रावेशके वश केवल शुद्धात्मपरिणतिरूपसे रहनेमे स्वय ग्रशक्त है, ऐसा श्रमण, पररूप (१) केवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेवाले श्रह्नितादिक तथा (२) केवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेका प्रतिपादन करनेवाले प्रवचनरत जीवोके प्रति (१) भक्ति तथा (२) वात्सल्यसे चचल है उस (श्रमण) के, मात्र उतने

'n

पारकेतु त्रवभगमिनुकोतु च नत्या क्लाक्यवा च नवकिक्स इक्तिकित्वह्यसम्बद्धोः ह्योपयोगि कारितं स्थात् । मदः योगि वारितस्त्रकम्पस्य ॥ २४६ ॥

वन ह्रनेरनोविजनकानां न्यस्त्रुक्त्यंत्रस्यः
वंदणकार्मसम्बद्धिः सन्भुद्वाणास्त्रुगमकपश्चित्रस्यौ ।
स्माग्रेसु समावक्यो ज जिदिदा रायव्यरियम्ब ॥ ३
कद्यनवस्त्र्यान्यावान्युकानस्यावान्यस्थानस्य ॥ ३३० ॥

रागसे प्रवतमान परत्रस्पप्रवृक्तिके साथ श्रुद्धात्मपरिणतिमित्रित होनेहे, बुवेहें

इससे ( यह कहा गया है कि ) शुद्धात्माका अनुरामभुक्त चारित शुक्रीवर्णीक अमर्जीका सक्षम है।

क्षार्थ:—मात्र सुद्धारमपरिणतिकप रहनेमें घसमत्र होनेके कारण वाँ व्यवस्थ पर वो धहुँ-तावि उनके प्रति मक्तिने तथा पर वो धानमपरायण वीव उनके प्रति बात्सत्यसे चपल (मिन्सर) हैं उनके सुभोपयोगी चारित्र है, क्योंकि सुद्धारमप्रियाँ प्रवस्था प्रतिकार प्रतिकार प्रवस्था प्रवृत्ति (परवस्थामें प्रवृत्ति) के साव मिली हुई है धवति वह सुभन्नावके वाल मिलित है।। २४६॥

यव शुमोपयोगी श्रमणोंकी प्रवृत्ति बतसाते हैं --

#### माचा २४७

अन्वरार्वः—[अमबेषु ] स्ममणोके प्रति [कन्द्रवनस्करणान्यां] वन्तन--समस्कार सहित [अन्युत्वावानुसमनप्रतिपषिः] 'प्रम्युत्वान ग्राँर 'ग्रमुसमतक्य 'विनीण'
प्रवृत्ति करना तथा [अमास्तवः] उनका सम दूर करना [सगवर्षायास्] राषववर्णि
[व विनिद्दा ] निन्दित नहीं है।

१ अध्युत्वान-भाजने सन्। होबाना वह ।

२. अञ्चनमध – पीछे चक्कन वह ।

१ विनीय – विनवपुक, सन्धानपुक, विवेदी, सन्ध ।

शुभोषयोगिनां हि शुद्धात्मानुरागयोगिचारित्रतया समधिगतशुद्धात्मष्ट्रचिषु श्रमणेषु वन्दननमस्करणास्युत्थानानुगमनप्रतिषचिप्रष्ट्रचिः शुद्धात्मष्ट्रचित्राणनिमिचा श्रमापनयनप्रवृत्तिध न दुष्येत् ॥ २४७ ॥

> अय शुनोपयोगिनामेवैवंविधाः प्रवृचयो भवन्तीति प्रतिपादयति— दंसणणाणुवदेसो सिस्सग्गहणं च पोसणं तेसिं। चरिया हि सरागाणं जिणिंदपूजोवदेसो य ॥ २४=॥

> > दर्शनज्ञानोपदेशः शिष्यग्रहणं च पोषणं तेपाम् । चर्या हि सरागाणां जिनेन्द्रपूजोपदेशस्य ।। २४८ ।।

अनुजिप्टक्षापूर्वेकदर्शनज्ञानोपदेशप्रवृत्तिः शिष्यसंग्रहणप्रवृत्तिस्तत्पोपणप्रवृत्तिजिनेन्द्रपूजो-पदेशप्रवृत्त्व शुभोपयोगिनामेव भवन्ति न शुद्धोपयोगिनाम् ।। २४८ ॥

अथ सर्वा एव प्रवृत्तयः शुभोषयोगिनामेव भवन्तीत्यवधारयति-

टीकाः—शुनोपयोगियोके शुद्धात्माके अनुरागयुक्त चारित्र होता है, इसलिये जिनने शुद्धात्मपरिणित प्राप्त की है ऐसे श्रमणोके प्रति जो वन्दन-नमस्कार-अभ्युत्थान-अनुगमनरूप विनीत वर्तनकी प्रवृत्ति तथा शुद्धात्मपरिणितकी रक्षाकी निमित्तभूत जो श्रम दूर करनेकी (वैयावृत्यरूप) प्रवृत्ति है, वह शुभोपयोगियोके लिये दूषित (दोषरूप, निन्दित) नहीं है। (अर्थात् शुभोपयोगी मुनियोके ऐसी प्रवृत्तिका निषेध नहीं है)।। २४७।।

अब यह प्रतिपादन करते है कि शुभोपयोगियोके ही ऐसी प्रवृत्तियाँ होती है — गाथा २४ ⊏

अन्तयार्थ:—[ दर्शनज्ञानोपदेश: ] दर्शनज्ञानका (सम्यग्दर्शन श्रीर सम्यग्ज्ञानका) उपदेश, [शिष्यग्रहण ] शिष्योका ग्रहण, [च ] तथा [तेषाम् पोषण ] उनका पोषण, [च ] श्रीर [ जिनेन्द्रपूजोपदेश: ] जिनेन्द्रकी पूजाका उपदेश [ह ] वास्तवमे [ सरागाणांचर्या ] सरागियोकी चर्या है।

टीका:—ग्रनुग्रह करनेकी इच्छापूर्वक दर्शनजानके उपदेशकी प्रवृत्ति, शिष्य-ग्रहणकी प्रवृत्ति, उनके पोषणकी प्रवृत्ति ग्रीर जिनेन्द्रपूजनके उपदेशकी प्रवृत्ति शुभोपयोगियोके ही होती है, शुद्धोपयोगियोके नहीं ।। २४८ ।।

अब, यह निश्चित करते है कि सभी प्रवृत्तियाँ शुभोपयोगियोके ही होती हैं —

उवकुणदि जो वि शिष शाहुन्यसमस्य कायविराधणरहिदं सो वि सरागप्पणणो से ॥ २४६ उपकरित बोऽपि नित्रं सहार्वर्णस्य मक्त्रास्य । कार्यप्रसादवर्षतं होऽपि सराग्यभागः स्वस् ॥ २४६ ॥

त्रविद्वावसंयमत्वात् प्रद्धाविरावनरतिवा वा स्वत्याति स्वास्त्रविक्राव्यविक्रां व्यक्ति र्णस्य अनुभवेतस्वीपकारकारभाविः सा सर्वति रामप्रवास्त्वात् स्वोदवीक्रियोवः व्यक्तिः कराचित्रवि स्वोपयोमिनास् ॥ २४९ ॥

नव प्रकृतेः संयमविरोक्तियं प्रविवेचनवि---

#### नाचा १४९

कन्यपार्वः—[यः जिष ] जो कोई (श्रमण ) [तिस्प ] स्वा (स्वपविस्यय-रहितं ] (कह) कामकी विराधनासे रहित [चातुर्वर्णस्य ] चारमकारके [अनक्षेत्रस्य] श्रमण संघका [उपकरोति ] उपकार करता है [सः अपि ] यह मी [स्वराध्ययम्य स्यात् ] रागकी प्रश्रानतावासा है।

टीका-स्यमको प्रतिज्ञा की होनेसे 'बट्कामके विरावनसे रहित को किर्दै भी शुद्धारमपरिव्यक्तिके रक्षणमें निमित्तमूत 'बारप्रकारके अमणसबका अवकार करनेकी प्रवृत्ति है वह सभी रागप्रधानताके कारण सुमोपयोगियोंके ही होती है सुद्धोपयोगियोंके कदापि नहीं ।। २४९ ।।

धव प्रवृत्तिके सयमके विरोधी होनेका निषेध करते हैं ( धर्मात् सुधोपयोधी अभगके सयमके साथ विरोधवाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये न्यह कहते हैं ):---

र असक्तर्यको सुद्धासपरिवारिके रक्तपूर्व निर्मित्तपूर्व को वरकार म्हर्नि हुनोपकोगी अक्तर्य करते हैं वह कह कारूकी विरावनासे रिहत होती है, क्लेंकि वन ( सुनोपयोगी असकी ) वे संस्थापित पार्व हैं।

र समयके ४ प्रकार का हैं—(१) ऋषि, (२) मुनि, (३) वित और (४) सक्कर! वाकिप्रसा समय ऋषि हैं, समित, सनपर्यंत स्वचा केशक्रतानशस्त्रे समय मुनि हैं, उपस्त्रक का वपक्रतेशोंमें साहस्त्र समय वित हैं और सामान्य साधु सन्धार हैं। इध्यक्षर कार्यवेश समस्र संब है।

जैन शास्त्रमाला ]

## जिंद कुणिद कायखेदं वेज्जावचत्थमुज्जदो समणो। ए हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाएं से ॥ २५०॥

यदि करोति कायखेदं वैयावृत्त्पर्थमुद्यतः श्रमणः।

न भवति मवत्यगारी धर्मः स श्रावकाणां स्यात् ॥ २४० ॥

यो हि परेषां शुद्धात्मवृत्तित्राणाभिष्रायेण वैयावृत्त्यष्रवृत्त्या स्वस्य संयमं विराधयित स गृहस्थधर्मानुष्रवेशात् श्रामण्यात् प्रच्यवते । अतो या काचन प्रवृत्तिः सा सर्वथा संयमाविरोधेनैव विधातव्या । प्रवृत्ताविष संयमस्यैव साध्यत्वात् ॥ २५० ॥

## गाथा २५०

अन्त्रयार्थः—[यदि ] यदि (श्रमण) [वेयावृत्यर्थम् उद्यतः ] वेयावृत्तिके लिये उद्यमी वर्तता हुग्रा [कायखेदं ] छह कायको पीडित [करोति ] करता है तो वह [श्रमणः न भवति ]श्रमण नही है, [अगारी भवति ] गृहस्थ है, (क्योकि ) [सः ] वह ( छहकायकी विराधना सहित वैयावृत्ति ) [श्रावकाणां धर्मः स्यात् ] श्रावकोका धर्म है ।

टीका:—जो (श्रमण) दूसरेके गुद्धातमपरिणतिकी रक्षा हो,—इस ग्रभिप्रायसे वैयावृत्यकी प्रवृत्ति करता हुन्ना ग्रपने सयमकी विराधना करता है, वह गृहस्थधमंमे प्रवेश कररहा होनेसे श्रामण्यसे च्युत होता है। इससे (यह कहा है कि) जो भी प्रवृत्ति हो वह सर्वथा सयमके साथ विरोध न ग्राये इसप्रकार ही करनी चाहिये, क्यों कि प्रवृत्तिमे भी, सयम ही साध्य है।

भागर्थः—जो श्रमण छह कायकी विराधना सिहत वैयावृत्यादि प्रवृत्ति करता है वह गृहस्थधममे प्रवेश करता है, इसिलये श्रमणको वैयावृत्यादिकी प्रवृत्ति इसप्रकार करनी चाहिये कि जिससे सयमकी विराधना न हो।

यहाँ इतना विशेष समभना चाहिये कि—जो स्व शरीर पोषणके लिये या शिष्यादिके मोहसे सावद्यको नहीं चाहता उसे तो वैयावृत्यादिमें भी सावद्यकी इच्छा नहीं करनी चाहिये,—यहीं शोभास्पद है। किन्तु जो ग्रन्यत्र तो सावद्यकी इच्छा करें किन्तु ग्रपनी ग्रवस्थाके योग्य वैयावृत्यादि धर्मकार्यमें सावद्यकों न चाहे उसके तो सम्यक्तव ही नहीं है।। २५०॥

- सर्वेद्धर --

नव जावेशियमिक्तने दर्वरहि— जोवद्वासं शिरवेक्सं

जावशत्त्व । धरवनस्य इत्युक्तपयोवयारं कुञ्बद्ध सेवो जदि वि क्याँ

वेतानां निर्देशं सावस्थानसम्बद्धाः । अञ्चयनवेतासं करोत् केरो वक्ष्यकाः ॥ २४१ ॥

वा किस्ततुक्रम्यापूर्विक क्रोक्सरसम्ब प्रवृत्तिः स क्रान्येकाव्यक्रितिकार्वे । अक्षेत्र क्रेनपु अक्षरमान्त्रकृत्वपृत्तिवया साम्बरमान्त्रस्यानुक्षेत्र सुक्रमान्त्रसम्बर्धिकार्वे

धव प्रवृत्तिके विषयके को विभाग बतलाते हैं ( धर्वात सव वह वह कि सुभापयोगियोंको किसके प्रति उपकारकी प्रवृत्ति करना योज्य है और कि प्रति महीं ) —

#### माथा २४१

कनवार्ष —[चयनि अन्यः खेराः] यद्यपि शल्य नेप होता है अन्यः [ माकारानाकारचर्यानुकानायः] साकार—धनाकार चर्नानुकः [ वैच्यते ] विव्यते [ [ अनुकानया ] प्रमुकम्यासे [ निरपेश्नं ] निरपेश्नतया [ उचकारं करोतु ] ( वृज्ञीनचीवके ) वपकारं करो ।

टीका — जो मनुकम्पापूनक परोपकारस्वकप प्रवृक्षि उसके करने कार्य प्रस्य स्था स्था से होता है तो भी मनेकान्तके साथ मधीसे जिनका विश्व पृथ्व कि ऐस सुद्ध जनोंने प्रति—जो कि सुद्धारमाक आन-यशनम प्रवर्तमान 'वृक्तिके कार्य साकार 'पनाकार चर्मावाम है उनके प्रति — चुद्धारमाकी उपस्रक्षिके प्रतिरिद्ध कव सबकी अपेक्षा किये बिना ही उस प्रवृत्तिके करनका नियेभ नहीं है किन्तु करने वाली होनेसे सबके प्रति सभी प्रकारम वह प्रवृत्ति अनिविद्ध हो ऐसा व्यक्तिक कार्य हो एसा व्यक्तिक करने काली होनेसे सबके प्रति सभी प्रकारम वह प्रवृत्ति अनिविद्ध हो ऐसा व्यक्तिक कार्य हो एसा व्यक्तिक वहाँ ( धर्मात् यदि नवक प्रति सभी प्रकारम की जाय तो ) उस प्रकारम विवास स्थानिक प्रकार सी प्रवृत्ति कार्य हो एसा निवास स्थानिक प्रकार सी प्रवृत्ति कार्य स्थानिक प्रवृत्ति कार्य सी प्रवृत्ति कार्य सी

स्वताय — ययपि धनुकम्पानुबन परापनारस्यमप प्रवृत्तिम झस्पलेप तो होस्स है नवापि सदि (१) नुदारसाको जानस्थानसप चर्यावास शुद्ध जनोंके प्रति

१ वृत्ति - परिवर्ति, क्लेम, क्लेम क्ट ।

अन्य स्वचार है और एजेंग अस्वचार है।

निरपेक्षतयैवान्पलेपाप्यप्रतिपिद्धा न पुनरन्पलेपेति सर्वत्र सर्वथैवाप्रतिपिद्धाः, तत्र तथा-प्रवृत्त्याशुद्धात्मवृत्तित्राणस्य परात्मनोरज्ञपपत्तेरिति ॥ २५१॥

अथ प्रवृत्तेः कालविभागं दर्शयति—

रोगेण वा छुघाए तरहाए वा समेण वा रूढं। दिहा समणं साहू पडिवज्जदु आदसत्तीए॥ २५२॥

रोगेण वा जुधया तृष्णया वा श्रमेण वा रूढम्। इद्वा श्रमणं साधुः प्रतिपद्यतामात्मशक्तया ।। २५२ ॥

यदा हि समघिगतशुद्धात्मवृत्तेः श्रमणस्य तत्प्रच्यावनहेतोः कस्वाप्युपसर्गस्योपनिपातः

(२) शुद्धात्माकी उपलिब्धिकी अपेक्षासे ही, वह प्रवृत्ति की जाती हो तो शुभोपयोगीके उसका निषेध नही है। परन्तु, यद्यपि अनुकम्पापूर्वक परोपकारस्वरूप प्रवृत्तिसे अल्प ही लेप होता है तथापि (१) शुद्धात्माकी ज्ञानदर्शनरूपचर्यावाले शुद्ध जैनोके अतिरिक्त दूसरोके प्रति, तथा (२) शुद्धात्माकी उपलिब्धिके अतिरिक्त अन्य किसी भी अपेक्षासे, वह प्रवृत्ति करनेका शुभोपयोगीके निपेध है, क्योंकि इसप्रकारसे परको या निजको शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा नहीं होती ।। २५१ ।।

अब, प्रवृत्तिके कालका विभाग बतलाते है ( अर्थात् यह बतलाते है कि— शुभोपयोगी श्रमणको किस समय प्रवृत्ति करना योग्य है और किस समय नहीं )—

## गाथा २५२

अन्त्रमार्थः—[रोगेण वा ] रोगसे, [ चुधया ] क्षुधासे, [ तृष्णया वा ] तृषासे [ अमेण वा ] अथवा श्रमसे [ रूड्म् ] ग्राकात [ श्रमणं ] श्रमणको [ दृष्ट्वा ] देखकर [ साधुः ] साधु [ आत्मशक्त्या ] अपनी शक्तिके अनुसार [ प्रतिपद्यताम् ] वैयावृत्यादि करो ।

टीकाः—जब शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त श्रमणको, उससे च्युत करे ऐसा कारण—कोई भी उपसर्ग—श्राजाय, तब वह काल, शुभोपयोगीको श्रपनी शक्तिके श्रनुसार प्रतिकार करमेकी इच्छारूप प्रवृत्तिकाल है, ग्रीर उसके श्रतिरिक्तका काल श्रपनी शुद्धात्मपरिणतिकी प्राप्तिके लिये केवल निवृत्तिका काल है।

१ प्रतिकार = उपाय, सहाय,

स्यात स शुमोषपोगिनः स्वश्चन्या प्रतिविकीर्षा प्रवृत्तिकारः । इतस्त स्वयं शुद्धात्मवृत्तेः सम विगमनाय केवर्ड निश्वविकाल एवं ॥ २४३ ॥

मब लोकसंगापणप्रवृत्ति सनिमित्तिमार्ग दर्शयति---

वेञ्जावचणिमित्त गिलाणग्रुरुवालवृहसमणाण ।

लोगिगजणसंभासा ण णिंदिदा वा सुहोवजुदा ॥ २५३ ॥ वैयाष्ट्रस्यनिमित्रं म्हानगुरुवालबुद्धसमणानाम् ।

सौकिकअनसंगाना न निन्दिता ना धमोपपुता ॥ २४३ ॥

समिवगवश्चदात्मवृत्तीर्वा ग्लानगुरुवालब्द्भमणानां वैयावस्थनिमित्तमेव बृद्धात्मवृत्तिः शून्यबनसंभाषण प्रसिद्धं न प्रनरन्यनिमित्तमपि ॥ २४३ ॥

मावार्य -- जब शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त श्रमणके स्वस्थ मावका नाश करनेवाला रोगाविक माजाय तब उस समय भूमोपयोगी साधूको उनकी सेवाकी

इच्छारूप प्रयुक्ति होती है भीर शेष कालमें शुद्धारमपरिणतिको प्राप्त करनेके निये निष धनुष्ठान होता है ॥ २४२ ॥

भव सागोंके साथ गातचीत करनेकी प्रवृत्ति उसके निमित्तके विमाग सहित बतलाते हैं ( भर्मात् सूमीपयोगी श्रमणको भोगोंके साथ बातचीतकी प्रयुक्ति किस

निमित्तसे करना योग्य है भीर किस निमित्तने नहीं सो कहते हैं ) --गाया २४३ अन्ययार्चः--[ वा ] भीर [ म्मानगुरुवालवृद्धभमणानाम् ] रोगी गुरु (पूज्य बड़े ) बाल तथा वृद्ध श्रमणोंकी [वैयाद्यस्पनिमित्त ] सेवाके निमित्तस [श्रुमीपपुता ]

धामोपयोगयक्त [ सौकिकअनसंमापा ] सौकिक अनोंके साथको बातचीत [ न निन्दिता ] निन्दित नहीं है। टीका:-- शुद्धारमपरिणतिको प्राप्त रोगी गुरु बाल बौर वृद्ध श्रमणोकी

सेवाके निमित्तसे ही ( गुभोपयोगी श्रमणको ) शुद्धारमपरिणतिश्चन्य सोगोंके साथ बातचीत प्रसिद्ध है (-शास्त्रोंमें निषिद्ध नहीं है ) किन्तु भन्य निमित्तसे भी प्रसिद्ध हो

ऐसामहीं है।। २५३।।

अथैवमुक्तस्य शुभोषयोगस्य गौणमुख्यविभागं दर्शयति—

# एसा पसत्थभूदा समणाणं वा पुणो घरत्थाणं । चरिया परेत्ति भणिदा ताएव परं लहदि सोक्खं ॥ २५४ ॥

एषा प्रशस्तभूता श्रमणानां वा पुनगृहस्थानाम् । चर्या परेति भणिता तयैव परं लभते सीख्यम् ॥ २५४ ॥

एवमेष शुद्धात्मानुरागयोगिप्रशस्तचर्याह्मप उपवर्णितः शुभोपयोगः तद्यंशुद्धात्मप्रकाशिकां समस्तिवरितिष्ठपेषुषां कषायकणसद्भावात्प्रवर्तमानः शुद्धात्मवृत्तिविरुद्धरागसंगतत्वाद्गौणः श्रमणात्नां, गृहिणां तु समस्तिवरितरभावेन शुद्धात्मप्रकाशनस्याभावात्कषायसद्भावात्प्रवर्तमानोऽपि स्क्रै-

त्रब इसप्रकारसे कहे गये शुभोपयोगका गौण-मुख्य विभाग बतलाते है, अर्थात् यह बतलाते है कि किसके शुभोपयोग गौण होता है स्रौर किसके मुख्य होता है।)—

## गाथा २५४

अन्वयार्थः—[एपा] यह [प्रशस्तभूता] प्रशस्तभूत [चर्या] चर्या [अमणानां] अमणोके (गोण) होती है [वा गृहस्थानां पुनः] ग्रीर गृहस्थोके तो [परा] मुख्य होती है, [इति मणिता] ऐसा (शास्त्रोमे) कहा है, [तया एव] उसीसे [परं सीख्यं लभते] (परम्पराते) गृहस्थ परम सीख्यकों प्राप्त होता है।

टीकाः—इसप्रकार शुद्धातमानुरागयुक्त प्रशस्त चर्यारूप जो यह शुभोपयोग वर्णित किया गया है वह यह शुभोपयोग, शुद्धात्माकी प्रकाशक सर्वविरितको प्राप्त श्रमणोके कषायकणके सद्भावके कारण प्रवर्तित होता हुग्ना, गौण होता है, क्यों कि वह शुभोपयोग शुद्धात्मपरिणितसे विरुद्धरागके साथ सबधवान है, ग्रौर वह शुभोपयोग गृहस्थोके तो, सर्वविरितके ग्रभावसे शुद्धात्मप्रकाशनका ग्रभाव होनेसे कषायके सद्भावके कारण प्रवर्तमान होता हुग्ना भी, मुख्य है, क्यों कि—जैसे ईंधनको स्फिटिकके सपर्कसे सूर्यके तेजका श्रनुभव होता है (ग्रौर इसलिये वह कमश जल उठता है) उसीप्रकार-गृहस्थको रागके सयोगसे शुद्धात्माका ग्रनुभव होता है, ग्रौर (इसलिये वह श्रभोपयोग) कमश परम निर्वाणसौक्यका कारण होता है।

१ चारित्रदशामें प्रवर्तमान उंग्र शुद्धात्माप्रकाशनको ही यहां शुद्धात्मप्रकाशन गिना है, सम्यग्दृष्टिगृह-स्थके उसका अभाव है। शेष, दर्शनापेचासे तो सम्यग्दृष्टिगृहस्थके भी शुद्धात्माका प्रकाशन है ही।

१८९

लाच प्रख्यः ॥ २४४ ॥ मय श्रमोपयोगस्य स्तरणवैपरीत्यात् फलवैपरीत्यं साधपति---

रागो पसत्यमूढो वत्यविसेसेण फलढि विवरीद । णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिव सस्मकालिम्ह ॥ २५५ ॥

> रागः प्रशस्तभृतो बस्तुविद्येपण पळिति विपरीतम् । नानामृभिगवानीइ पीजानीव सस्यकाले ॥ २४४ ॥

ययैकेपामपि पौद्यानां भूमिवैपरीस्पाक्षिष्पधिवैपरीत्यं तथैकस्यापि प्रश्नस्तरागलभणस्य

भाषार्थ'--दशनापेक्षासे तो श्रमणको तथा सम्यग्दृष्टिगृहस्थको शुद्धात्माका

ही पाश्रम है, परन्तु चारित्रापेक्षासे धमणके मुनियोग्य शुद्धारमपरिणति मुख्य होनेसे शुभोषयोग गौण है भौर सम्यग्दिष्ट गृहस्थने मृतियोग्य शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त न हो सकतेसे अधुम वचनाय शुभोपयोग मुख्य है। सम्यन्द्रिट गृहस्यके अधुमसे (-विशेष धराद्ध परिणितिसे ) छूटनेके लिये प्रवतमान जो यह शुभोपयोगका पुरुपाय वह भी सुद्धिका ही मन्दपुरुपाय है क्योंकि शुद्धात्मद्रभ्यमें मद भ्रासम्बनसे भ्रशुम परिणित बदल कर धुभ परिणति होती है भौर गुद्धात्मद्रथ्यके उग्न भासम्बन्से सुभपरिणति भी बदल कर शुद्धपरिणति होजाती है।। २५४॥

भय, यह सिद्ध करते हैं कि शूभीपयोगको कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीसता होती है ---

#### वाचा २१४

भन्दपार्यं —[ इह नानाभृमिगतानि बीम्रानि इव ] जसे इस जगतमें भनेक प्रकारकी भूमियोंमें पडे हुये बीज [सस्पद्माने ] वा यकालमें विपरीततया फलित होते हैं उसीप्रकार [प्रचस्तभूतः रागः] प्रशस्तभूत राग [बस्तु विश्लेषण] वस्तु भेदसे (-पात्र भेदसे ) [ विपरीतं प्रसृति ] विपरीतत्वया फलता है।

टीकाः— जसे वो के वो ही बीज होने पर भी भूमिकी विपरीधरासे निव्यक्तिकी विपरीतता होती है ( अर्थात अन्छी भूमिमें उसी बीजका अन्छा अर्थ **एत्पन्न होता है भौर खराब भूमिमें वही सराब होजाता है या उत्पन्न ही नहीं होता )**,

श्चभोषयोगस्य पात्रवैपरीत्यात्फलवैपरीत्यं कारणिवशेपात्कार्यविशेषस्यावश्यंभावित्वात् ॥ २५५ ॥

मब कारणवैपरीत्यफलवैपरीत्ये दर्शयति—

छदुमत्थविहिदवत्थुसु वदणियमज्भयणभाणदाण्रदो । ण लहदि अपुण्ब्भावं भावं सादप्पगं लहदि ॥ २५६ ॥

छप्रस्थविहितवस्तुपु व्रतनियमाभ्ययनध्यानदानरतः । न लभते अपुनर्भावं भावं सातात्मकं लभते ॥ २५६॥

शुभोषयोगस्य सर्वज्ञन्यवस्थापितवस्तुषु प्रणिहितस्य पुण्योपचयपूर्वकोऽपुनर्भाशोपलम्मः किल फलं, तचु कारणवेपरीत्याद्विपर्यय एव । तत्र इज्ञस्थन्यवस्थापितवस्तूनि कारणवेपरीत्यं तेषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतत्वप्रणिहितस्य शुभोषयोगस्यापुनर्भावशूत्यकेवलपुण्यापसदप्राप्तिः फलवेपरीत्यं तत्सुदेवमनुजत्वम् ॥ २५६ ॥

उसीप्रकार प्रशस्तरागस्वरूप शुभोपयोग वहका वही होता है, फिर भी पात्रकी विपरीततासे फलकी विपरीतता होती है, क्योकि कारणके भेदसे कार्यका भेद स्रवस्यम्भावी (ग्रनिवार्य) है ॥ २५५॥

श्रव कारणकी विपरीतता श्रीर फलकी विपरीतता वतलाते हैं —

## गाया २४६

अन्वयार्थः—[ छ्वास्यविहितवस्तुषु ] जो जीव छ्वास्यविहित वस्तुग्रोंमें ( छ्वास्थ—ग्रज्ञानीके द्वारा कथित देव-गुरु-धर्मादिमे ) [ प्रतिवयमाध्ययनध्यानदानरतः ] वत-नियम-ग्रध्ययन-ध्यान-दानमे रत होता है वह [ अपुनर्भावं ] मोक्षको [ न लभते ] प्राप्त नही होता, ( किन्तु ) [ सानात्मकं भावं ] सातात्मक भावको [ लभते ] प्राप्त होता है।

टीकाः— 'सर्वज्ञस्थापित वस्तुग्रोमे युक्त शुभोपयोगका फल पुण्यसचयपूर्वक मोक्षकी प्राप्ति है। वह फल, कारणकी विपरीतता होनेसे विपरीत ही होता है। वहाँ, छद्मस्थस्थापित वस्तुयें वे कारणविपरीतता है, उनमे व्रत-नियम-ग्रध्ययन-ध्यान-दानरतरूपसे युक्त शुभोपयोगका फल जो मोक्षशून्य केवल 'पुण्यापसदकी प्राप्ति है वह फलकी विपरीतता है, वह फल सुदेव-मनुष्यत्व है।। २५६॥

१ सर्वज्ञस्थापित = सर्वज्ञ कथित,

२. पुरुयापसर = पुरुय-अपसद, अधमपुरुय, हतपुरुष।

1=8

**अद्य प्रारणवैपरीस्यप्रस्थैपरीस्ये एव व्यास्याति**—

श्रविदिदपरमत्येसु य विमयकसायाधिगेसु पुरिसेसु । जुड कद व दत्त फलिद कुदेवेसु मणुवेसु ॥ २५७ ॥ मविदितपरमार्थेषु च विषयकपायाधिकेष पुरुपेष । त्रष्ट इतं वा दर्च फलति इदेवेष मनुतेषु ॥ २४७ ॥

यानि हि व्यवस्थन्यवस्थापितवस्तुनि कारणवैपरीत्यं ते खुल श्रद्धारमपरिवानशून्यत यानवाप्तश्चद्वात्मवृचितया चाविदितवरमार्था विषयकपायाधिकाः पुरुषाः तेप श्चमोपयोगात्मकानां सुष्टोपकृतदत्त्वानां या केवलपुण्यापसदप्राप्तिः पत्लवैपरीत्यं तस्कृदेवमनुद्धत्वम् ॥ २४७ ॥

मव कारणवैपरीत्यात फलमबिपरीत न सिन्यतीति भद्रापयति--

भव (इस गाथामें भी ) कारणविषयीतता भौर फलविषयीतता ही धतलाते हैं ---

#### याचा २४७

अन्दर्भार्धः—[ मबिद्वपरमार्वेषु ] जिन्होंने परमार्थको नहीं जाना है [ प ] भौर [विषयकसायाधिकेषु]जो विषय—क्यायमे भ्राधिक हैं [प्रुरुपेषु]ऐसे पुरुपोंके प्रति [ जुष्टं कृर्तं वा इचं ] सेवा उपकार या दान [ कृदेवपु मसुजेपु ] कृदेवरूपमें ग्रीर कूमनुष्यरूपमें [फड़िति] फलता है।

टीका'--- जो छत्तस्यस्यापित वस्तूय हैं वे कारणविपरीतता हैं वे (विपरीत कारण ) वास्तवमें (१) शद्धारमज्ञानसे शुन्यताके कारण 'परमाधके भ्रासान' भीर (२) शक्कारमपरिणतिको प्राप्त न करनेसे विषयकषायमें भिषक' ऐसे पुरुष हैं। उनके प्रति सुभोपयोगारमक जीवोंको-सेवा उपकार या दान करनेवाले जीवोंको-जो नेवल पूर्ण्यापसदकी प्राप्ति है सो वह फलविषरीतता है वह (फल) कुदेव

भव यह श्रद्धा करवाते हैं कि कारणकी विपरीतसासे भविपरीत फल

सिद्ध नहीं होता ---

मनुष्यत्व है।। २५७ ॥

## जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्थेसु । किह ते तप्पडिवद्धा पुरिसा णित्थारगा होंति ॥ २५= ॥

यदि ते विषयकपायाः पापिमिति प्ररूपिता वा शास्त्रेषु । कथं ते तत्प्रतिवद्धाः पुरुषा निस्तारका भवन्ति ॥ २५८ ॥

विषयकपायास्तावत्पापमेव तद्धन्तः पुरुषा अपि पापमेव तद्भुरक्ता अपि पापानुरक्त-त्वात् पापमेव भवन्ति । ततो विषयकषायवन्तः स्त्रानुरक्तानां पुण्यायापि न कल्प्यन्ते कथं पुनः संसारनिस्तारणाय । ततो न तेभ्यः फलमविषरीतं सिध्येत् ॥ २५८ ॥

अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं दर्शयति —

उवरदपावो पुरिसो समभावो धम्मिगेसु सन्वेसु । गुणसमिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स॥ २५६॥

### गाथा २५८

अन्वयार्थः—[यदि वा] जविक '[ते विषयकषायाः] वे विषयकषाय [पापम्] पाप हैं' [इति] इसप्रकार [शास्त्रेषु] शास्त्रोमे [प्ररूपिताः] प्ररूपित किया गया है, तो [त्रत्प्रतिबद्धाः] उनमे प्रतिवद्ध (विषय-कपायोमे लीन)[ते पुरुषाः] वे पुरुष [निस्तारकाः] निस्तारक (पार लगाने वाले) [कथं भवन्ति] कैसे हो सकते हैं ?

टीका:—प्रथम तो विषयकपाय पाप ही हैं, विषयकपायवान् पुरुष भी पाप ही हैं, विषयकपायवान् पुरुषोके प्रति अनुरक्त जीव भी पापमे अनुरक्त होनेसे पाप ही हैं। इसिलये विषयकषायवान् पुरुष स्वानुरक्त (विषयकषायवान्के प्रति अनुरक्त) पुरुषोको पुण्यका कारण भी नहीं होते, तब फिर वे ससार से निस्तारके कारण तो केसे हो सकते हैं (नहीं हो सकते ), इसिलये उनसे अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता (अर्थात् विषयकषायवान् पुरुषरूप विपरीत कारणका फल अविपरीत नहीं होता।)॥ २५ ८॥

भ्रब ग्रविपरीत फलका कारण ऐसा जो 'भ्रविपरीत कारण' उसको बतलाते हैं — ४९ उपरतपापः पुरुषः सममायो घार्मिकेषु सर्वेषु । गुणसमितिसोपसेवी मवति स मागी समार्गस्य ॥ २४९ ॥

104

उपरतपापत्वेन सर्वभर्मिमभ्यस्यत्वेन गुणब्रामोपसेवित्वेन च सम्यन्दर्शनक्कानचारित्रमौग

पद्मपरिकतिनिष्युचैमाम्पारमक्त्मुमार्गमागी स भूमणः स्वयं मोक्षपुरुपायतनत्वाद्विपरीतफळका-रणं कारणमविषरीतं प्रत्येयम् ॥ २४९ ॥

अवाविपरीवफलकारण कारणमविपरीतं न्यास्पाति-

श्रसुभोवयोगरहिदा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा । णित्यारयति लोग तेस्र पसत्य लहदि भर्तो ॥ २६० ॥

मग्रुमोपयोगरहिताः शुद्धोपयुक्ताः शुमोपयुक्ता धा । निस्तारयन्ति लोकं तेप प्रश्नस्त लमते मक्तः ॥ २६० ॥

गावा २५९

मन्त्रयार्च -- [ डपरतपापः ] जिसके पाप रुक गया है [सर्वेष धार्मिकेषु समभावः] भो सभी घार्मिकोंके प्रति समभाववान् है भौर [गुणसमितितोपसेवी] जो गुण

समुदायका सेवन करनेवाला है [म' पुरुष: ] वह पुरुष [सुमार्गस्य ]सुमार्गका [ मागी मवति ] भागी होता है । ( भर्चात् सुमागवान् है) टीका:--पापके दक जानेसे सवधिमयोंके प्रति स्वय मध्यस्य होनेसे भीर गुणसमूहका सेवन करनेसे जो सम्यग्दशन ज्ञानचारित्रकी युगपत्तारूप परिणितसे

रचित एकाग्रतास्वरूप सुमागका भागी ( सुमागशासी-सुमागका भाजन ) है वह अमण निजनो भीर परको मोक्षका भीर पुष्पका भायतन (स्थान) है इसनिये वह (श्रमण) ग्रविपरीत फलका कारण ऐसा श्रविपरीत कारण' है ऐसी प्रतीवि <del>र रनी चाहिये || २४६ ॥</del>

भव भविपरीत फलका कारण ऐसा जो भविपरीत कारण' है उसे विशेष सममाते हैं ---

गाथा २६०

मन्द्रपार्यः-[ मशुनोपयोगरहिताः ] जा ग्राग्नोपयोगरहित वर्तते हुये [ ग्रुद्दोपपुकाः ] गुद्धोपपुक्तः [ गा ] प्रथमा [ शुमोपपुक्ताः ] शुभोपपुक्तः होते हैं

ँ जैन शास्त्रमाला ] यथोक्तलक्षणा एव श्रमणा मोहद्वेपाप्रशस्तरागोच्छेदादश्चभोपयोगवियुक्ताः सन्तः सकल-

कपायोदयिवच्छेदात् कदाचित् शुद्धोपयुक्ताः प्रशस्तरागविपाकात्कदाचिच्छुभोपयुक्ताः स्वयं मोक्षा-यतनत्वेन लोकं निस्तार्यन्ति तद्भक्तिभावप्रवृत्तप्रशस्तभावा भवन्ति परे च प्रण्यभाजः ॥ २६०॥ अथाविपरीतफलकारणाविपरीतकारणसमुपासनप्रदृत्ति सामान्यविशेषतो

स्त्रद्वेतेनोपदर्शयति-दिट्ठा पगदं वत्थुं अन्भुट्ठाणप्यधाणिकरियाहिं। वट्टदु तदो गुणादो विसेसिदव्वो ति उवदेसो ॥ २६१ ॥

> दृष्ट्वा प्रकृतं वस्त्वभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः। वर्ततां ततो गुणादिशेपितव्य इति उपदेशः ॥ २६१ ॥

होते हैं वे--स्वय मोक्षायतन (मोक्षके स्थान ) होनेसे लोकको तार देते है, श्रीर उनके प्रति भक्तिभावसे जिनके प्रशस्त भाव प्रवर्तता है ऐसे पर जीव पृण्यके भागी

(श्रमण) [ लोकं निस्तारयन्ति ] लोगोको तार देते है, (श्रीर) [ तेषु भक्तः ] उनके प्रति भक्तिवान जीव [प्रशस्तं ] प्रशस्त (पुण्य) को [लभते ] प्राप्त करता है। टीका:--यथोक्त लक्षणवाले श्रमण ही-- जो कि मोह, द्वेप ग्रीर ग्रप्रशस्त रागके उच्छेदसे ग्रज्ञुभोपयोगरहित वर्तते हुये, समस्त कषायोदयके विच्छेदसे कदाचित् गुद्धोपयुक्त (गुद्धोपयोगमे युक्त ) श्रीर प्रशस्त रागके विपाकसे कदाचित् शुभोपयुक्त

(पण्यशाली ) होते है ॥ २६० ॥

म्रब म्रविपरीत फलका कारण जो 'म्रविपरीत कारण' उसकी उपासनारूप प्रवत्ति सामान्यतया ग्रौर विशेपतया करने योग्य है,-यह दो सूत्रो द्वारा बतलाते है ---

## गाथा २६१

अन्वयार्थः — [ प्रकृतं वस्तु ] 'प्रकृत वस्तुको [ दृष्ट्वा ] देखकर ( प्रथम तो ) [अभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः ] रअभ्युत्थान आदि कियास्रोसे [वर्तताम् ] (श्रमण ) वर्ती,

१ प्रकृतवस्तु = अविकृत वस्तु, अविपरीत पात्र (अभ्यतर-निरुपराग-शुद्ध आत्माकी भावनाको बतानेवाला जो बहिरग-निर्भय-निर्विकाररूप है उस रूपवाले अमणको यहा 'प्रकृत वस्तु' कहा है।) २ अभ्यत्यान=सम्मानार्थं खडे होजाना और सम्मुख जाना।

156

#### श्रमणानामात्मविश्चिद्विदेवौ शक्को बस्तुनि तद्तुकूलक्रियाप्रदृश्या गुणातिश्चयायानमप्र विविद्यम् ॥ २६१ ॥

भ्रन्मुद्वाण गहणं ठवासण पोसण च सक्षार । भ्रजलिकरण पणम मणिद इह गुणाधिगाण हि ॥ २६२ ॥

सम्युत्पानं प्रहणसुपासनं पोपणं च सस्कारः। सम्बक्तिकरण प्रणामो सणितमिह गुणाधिकानां हि ॥ २६२ ॥

श्रमणानां स्वतोऽविकराणानामस्युस्यानग्रहणोपासनपोषणसरकाराध्यक्षिकरणप्रणामप्रश्च-चयो न प्रतिपिद्याः ॥ १६२ ॥

[ तका ] फिर [ गुणात् ] गुणानुसार [ विश्वेषितम्यः ] भेद करना,—[ ईत उपदशः ] ऐसा उपदेश है ।

टीकाः—श्रमणोंके धारमविशुद्धिकी हेतुभूत प्रकृतवस्तु (श्रमण)के प्रति उनके योग्य किसारूप प्रवृत्तिसे गुणातिशयताके धारोपण करनेका निषध नहीं है।

भाषार्थः — यदि कोई अमण प्रत्य अमणको देखे तो प्रथम ही मानो वह

द्यान्य श्रमण गुणाविद्ययवान् हो इसप्रकार उनके प्रति (ग्रम्युत्पानादि) व्यवहार करना चाहिये। फिर उनका परिचय होनेके बाद उनके गुणानुसार वर्षाव करना चाहिये॥ २६१॥

( इसप्रकार पहला सूत्र कहकर अब इसी विषयका दूसरा सूत्र कहते हैं ---)

#### गाया २६२

मन्यार्थं — [गुणाधिकार्ता हि ] गुणाभे घिषक (ध्रमणों) के प्रति [मस्यु रथात ] प्रस्युत्यान [ग्रहणं] प्रहण (धावरसे स्वीकार ) [उपासन ] उपासन (स्वेता ) [पापणं] पापणं (उनके ध्रधान ध्रयनादिकी चिन्ता ) [सरकारः ] सरकारं (गुणोकी प्रतिसा ) [भञ्जितकरणं] प्रस्थानिक करना (विनयपूर्वक हायं जोडना ) [च ] गौर [प्रणाम ]प्रणाम करना [इह ] यहाँ [मणिकम ] कहा है।

टीका:—धमणोंको प्रपनेसे प्रियक गुणी (धमणोंके) प्रति प्रम्युत्पान प्रहण उपासन पोपण, सत्कार, धजिलकरण भीर प्रणामरप प्रवृत्तियौ निधिद्ध नहीं हैं॥ २६२॥ भैन शासमाला ] — परणानुयोगसूचक चूलिका — ३८६ अथ श्रमणाभासेषु सर्वाः प्रष्ट्वीः प्रतिपेधयति— अव्सद्देया समणा सुत्तत्थविसारदा उवासेया। संजमतवणाणड्ढा पणिवदणीया हि समऐहिं॥ २६३॥ अभ्युत्थेयाः श्रमणाः स्त्रार्थविजारदा उपासेयाः । संयमतपोज्ञानाट्याः प्रणिपतनीया हि श्रमणैः ॥ २६३ ॥ स्त्रार्थवैशारद्यप्रवर्तितसंयमतपःस्वतत्त्वशानानामेव श्रमणानामभ्युत्थानादिकाः प्रवृत्तयोऽप्र-तिपिद्धा इतरेपां तु श्रमणाभासानां ताः प्रतिपिद्धा एव ॥ २६३ ॥ अथ कीद्यः श्रमणाभासो भवतीत्याख्याति-ण हवदि समणो ति मदो संजमतवसुत्तसंपज्तो वि । जदि सद्दृदि ण अतथे आदपधाणे जिण्वस्वादे ॥ २६४ ॥ न भवति श्रमण इति मतः संयमतपः सत्रसंप्रयुक्तोऽपि । यदि श्रद्धत्ते नार्थानात्मप्रधानान् जिनाख्यातान् ॥ २६४ ॥ श्रव श्रमणाभासोके प्रति समस्तप्रवृत्तियोका निपेध करते है — गाथा २६३ अन्वयार्थः—[ श्रमणैः हि ] श्रमणोके द्वारा [ स्त्रार्थिवशारदाः ] सूत्रार्थिवशारद (सूत्रोके ग्रीर सूत्रकथित पदार्थोके ज्ञानमे निपुण) तथा [ संयमतपोज्ञानाढचाः ] सयम, तप ग्रीर (ग्रात्म) ज्ञानमे समृद्ध [ श्रमणः ] श्रमण [ अस्युत्थेयाः उपासेयाः प्रणिपतनीयाः ] अभ्युत्यान, उपासना ग्रौर प्रणाम करने योग्य हैं। टीकाः—जिनके सूत्रोमे ग्रीर पदार्थोमे विशारदत्वके द्वारा सयम, तप ग्रीर स्वतत्वका ज्ञान प्रवर्तता है उन श्रमणोके प्रति ही ग्रभ्युत्थानादिक प्रवृत्तियाँ ग्रनिषिद्ध हैं, परन्तु उनके श्रतिरिक्त श्रन्य श्रमणाभासोके प्रति वे प्रवृत्तियाँ निषिद्ध ही हैं॥ २६३॥ भ्रब, श्रमणाभास कैसा ( जीव ) होता है सो कहते है.— गाथा २६४ अन्वयार्थः —[ संयमतपः ध्रत्रसंप्रयुक्तः अपि ] सूत्र, सयम ग्रीर तपसे सयुक्त होने पर भी [यदि ] यदि (वह जीव) [जिनाख्यातान् ] जिनोक्त [आत्मप्रधानान् ]

। भगवान बी**डन्डन्ड-इ**डान

मागमबोऽपि संयदोऽपि वपास्बोऽपि जिनोदिवमनन्तार्यनिर्मरं विश्व स्वेनात्मना बेपखेन निष्पीवत्वादारमप्रधानमधरभानः धमणामासौ मववि ॥ २६४ ॥

110

श्रववददि सासणत्थ समण दिट्टा पदोसदो जो हि । किरियास णाणुमगणदि इवदि हि सो णट्टचारित्तो ॥ २६५ ॥

मपबद्दि शासनस्यं भमणं रूप्टवा प्रद्रेपती यो दि ! क्रियास नाजुमन्यते भवति हि स नष्टचारित्र' ॥ २६४ ॥

मथ भामण्येन सममननुमन्यमानस्य विनाशं दर्शयति---

अमण भारतस्थमपि प्रद्वेपादपनदतः क्रियास्वन्तुमन्यमानस्य च प्रद्वेपकपायितस्थासारित्रं नश्यति ॥ २६४ ॥

भारमप्रधान [ **मर्धान्** ] पदार्थोका [ न भद्रचे ] श्रद्धान नहीं करता तो वह [ भमणः

न भवति ] धमण नहीं है — [ इति मतः ] ऐसा ( भागममें ) कहा है । टीका — भागमका ज्ञाता होनेपर भी, समत होनेपर भी सपमें स्थित होनेपर भी, जिनोक्त भनन्त पदार्थीसे भरे हये विश्वको-जो कि (विश्व ) भपने

भारमासे ज्ञेयरूपसे पिया जाता होनेके कारण 'भारमप्रधान है उसका-जो जीव अद्यान नहीं करता वह श्रमणाभास है ॥ २६४ ॥

धव जो श्रामण्यसे समान हैं उनका धनुमोदन (धादर) न करनेवालेका

विनाश वतलाते हैं ---

गाया २६५ मन्वयार्थ:--[यः दि] जो [श्वामनस्यं भमण ] शासनस्य (जिनदेव<sup>हे</sup>

शासनमें स्थित ) धमणको [स्ट्बा ] देखकर [ प्रद्वेपतः ] द्वेपसे [ भगवनित ] उसका भपवाद करता है भौर [क्रियासुन मनुमन्यतः] (सरकारादि) फ्रियाभीके करनेर्मे मनुमत ( प्रसम्न ) नहीं है [ स' नष्टचारित्र' हि मदित ] उसका चारित्र नष्ट होजाता है।

टीका --जा थमण द्वेपक मारण शासनस्य धमणमा भी भपवाद मरता है भौर (उनके प्रति सत्कारादि) त्रियाय करनम भनूमत नहीं है, यह श्रमण द्वेषसे

विषायित होनेसे उसमा चारित्र नष्ट हो जाता है।। २६५॥

१ भारमप्रधान -- जिसमें भारमा प्रधान है ऐसा; [ भारमा समस्त विश्वको जानवा है इसलिये वह बारमें-बिरबक समस्त प्रायमिं-प्रधान है। ।

९ क्यायित - काममानादिक क्यायवालेः रंगिनः विकारी ।

अय श्रामण्येनाधिकं हीनिमवाचरतो विनाशं दर्शयति-

गुणदोधिगस्स विणयं पिडच्छगो जो वि होमि समणो ति । होज्जं गुणाधरो जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥ २६६ ॥

> गुणतोऽधिकस्य विनयं प्रत्येपको योऽपि भवामि श्रमण इति । भवन् गुणाधरो यदि म भवत्यनन्तसंसारी ॥ २६६ ॥

स्वयं जघन्यगुणः सन् श्रमणोऽहमपीत्यवलेपात्परेषां गुणाधिकानां विनयं प्रतीच्छन् श्रा-मण्यावलेपवशात् कदाचिदनन्तसंसार्येषि भवति ॥ २६६ ॥

यथ श्रामण्येनाधिकस्य हीनं समिमवाचरतो विनाशं दर्शयति-

अधिगगुणा सामग्णे वट्टंति गुणाधरेहिं किरियासु। जदि ते मिच्छुवजुत्ता हवंति पच्मट्टचारित्ता ॥ २६७ ॥

श्रव, जो श्रामण्यमे श्रधिक हो उसके प्रति जैसे कि वह श्रामण्यमे हीन (श्रपनेसे मुनिपनेमे नीचा) हो ऐसा श्राचरण-करनेवालेका विनाश वतलाते है.—

## गाथा २६६

अन्वयार्थः—[यः] जो श्रमण [यदि गुणाधरः भवन्] गुणोमे हीन होनेपर भी [अपि श्रमणः भवामि] 'मैं भी श्रमण हूँ' [इति] ऐसा मानकर श्रर्थात् गर्व करके [गुणतः अधिकस्य] गुणोमे ग्रधिक (ऐसे श्रमण) के पाससे [विनयं प्रत्येषकः] विनय (करवाना) चाहता है [सः] वह [अनन्तसंसारी भवति] श्रनन्तसंसारी होता है।

टीका:--जो श्रमण स्वय जघन्यगुणोवाला होनेपर भी 'मैं भी श्रमण हूँ' ऐसे गर्वके कारण दूसरे ग्रधिक गुणवालो (श्रमणो) से विनयकी इच्छा करता है, वह श्रामण्यके गर्वके वशसे कदाचित् ग्रनन्त ससारी भी होता है ॥ २६६ ॥

त्रव, जो श्रमण श्रामण्यसे ग्रधिक हो वह जो ग्रपनेसे हीन श्रमणके प्रति समान जैसा (ग्रपने बराबरी वाले जैसा) ग्राचरण करे तो उसका विनाश बतलाते हैं — यदि ते मिथ्योपयुक्ता मवन्ति प्रश्नष्टचारित्राः ॥ २६७ ॥

निधितव्यार्यपदः समितक्तपायस्त्रपोऽधिक्यापि । होकिष्ठप्रनर्गमर्गे न स्यबंति पदि मंगतो न भवति ॥ २६८ ॥

गाया २६७

य वर्षार्य - [ यदि श्रामण्ये मधिकनुणाः ] जो श्रामण्यमें प्रधिक गुणवाले हैं,

टीहा - जो स्यय प्रिया गुणवाले होनेपर भी धाय हीनगुणवामी (श्रमणा) प प्रति (यदनादि) त्रियामामे यतते हैं व माहप कारण मनम्यक उपयक्त हाते हुये ( मिष्याभावामें युक्त होते हुय ) बारित्रते अच्छ होते हैं ॥ २६७ ॥

स्त्रयमधिकगुणा गुणाचरैः परैः सह कियाम वर्तमाना मोहादसम्यगुपयुक्तत्वाचारित्राद् भ्रहपन्ति ॥ २६७ ॥

मानि । पारित्रस भष्ट होत हैं।

भवासत्संगं प्रतिपेष्यत्वेन दर्शयति-णिन्द्रिदसत्त्यपदो समिदक्साद्यो तवोधिगो चावि ।

लोगिगजणससग्ग ए चयदि जदि सजदो ण हवदि ॥ २६= ॥

111

समापि [गुणापरे ] हीनगुणवालाके प्रति [ क्रियासु ] (यदनादि ) त्रियामामे [ बर्नुने ] बर्नते हैं [ ते ] वे [ मिध्योपयुक्ताः ] मिथ्या उपयुक्त होते हुये [ प्रमृष्टपारिया

ध्व यह बतलाते हैं नि चनत्त्रम निषध्य है --ाषा ३६८

भारपापः-[तिधिनग्रार्थपरः] जिसन सुत्रा धोर धर्मोन पत्रो-

व्यविष्ठामुना (व्यवीत् जामूतस्यना) निश्चिम क्या है [समितक्रमाया ] त्रिमने

क्यायांका नमन किया है [म] घोर [त्रो अधिकः मित्र] का प्राप्ति सप्यान् है रेमा त्रीर भी [ यदि ] याँ [ नीडिकतनमेमाँ ] मोनिकतनाने मंगपका [ न स्पन्नति ]

मही छान्ता [मेयतः स मंदति ] ता का समत मही है।

नैन शास्त्रमाला ]

यतः सकलस्यापि विश्ववाचकस्य सल्लक्ष्मणः शब्दब्रह्मणस्तद्वाच्यस्य सकलस्यापि सल्लक्ष्मणोविश्वस्य च युगपदनुस्यूततदुभयज्ञेयाकारतयाधिष्ठानभूतस्य सल्लक्ष्मणो ज्ञातृतत्त्वस्य निश्चय नान्निश्चितस्त्रार्थपदत्वेन निरुपरागोपयोगत्वात् समितकषायत्वेन बहुशोऽभ्यस्तनिष्कम्पोपयोगत्वा- चपोऽधिकत्वेन च सुष्टु संयतोऽपि सप्तार्चिःसंगतं तोयमिवावश्यंभाविविकारत्वात् लौकिकसंगा- दसंयत एव स्याचतस्तत्संगः सर्वथा प्रतिषेष्य एव ।। २६८ ॥

अभ लौकिकलभणग्रुपलक्षयति-

टीकाः—(१) विश्वके वाचक, 'सत्' लक्षणवान् सम्पूर्ण ही शब्दब्रह्म श्रीर उस शब्दब्रह्मके वाच्य 'सत्' लक्षणवाले सम्पूर्ण ही विश्व उन दोनोके ज्ञेयाकार श्रपनेमे युगपत् गुथित हो जानेसे (-ज्ञातृतत्वमे एक ही साथ ज्ञात होनेसे) उन दोनोका 'श्रिघष्ठानभूत 'सत्' लक्षणवाले ज्ञातृत्वका निश्चय किया होनेसे जिसने सूत्रो श्रीर अर्थोंके पदको (-श्रिघष्ठानको) निश्चित किया है ऐसा' हो (२) निरुपराग उपयोगके कारण (ज्ञातृतत्व) 'जिसने कषायोको शमित किया है ऐसा' हो, श्रीर (३) निष्कप उपयोगका 'बहुज्ञ. श्रभ्यास करनेसे (ज्ञातृतत्व) 'श्रिघक तपवाला' हो,— इसप्रकार (इन तीन कारणोसे) जो जीव भलीभाँति सयत हो, वह भी लौकिक (जनोके) सगसे श्रसयत ही होता है, क्योंकि श्रग्निकी सगतिमे रहे हुवे पानीकी भाँति उसे विकार श्रवश्यभावी है। इसलिये लौकिक सग सर्वथा निषेध्य ही है।

भावार्थः—जो जीव सयत हो, ग्रर्थात् (१) जिसने शब्दब्रह्मको ग्रीर उसके वाच्यरूप समस्त पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञातृतत्त्वका निर्णय किया हो, (२) जिसने कषायोको शिमत किया हो (३) ग्रीर जो ग्रधिक तपवान् हो, वह जीव भी लौकिकजनके सगसे ग्रसयत ही हो जाता है, क्योंकि जैसे ग्रिग्नके सगसे पानीमे उष्णतारूप विकार ग्रवश्य हो जाता है, उसीप्रकार लौकिकजनके ससर्गको न छोडनेवाले सयतके ग्रसयततारूप विकार ग्रवश्य हो जाता है। इसलिये लौकिकजनोका संग सर्वप्रकारसे त्याज्य ही है।। २६८॥

ग्रब, 'लौकिक' (जन)का लक्षण कहते हैं ---

१ ज्ञातृतत्त्वका स्वभाव शब्दब्रह्मको और उसके वाच्यरूप विश्वको युगपद् जाननेका है इसिल्ये उस अपेचा ज्ञातृतत्त्वको शब्दब्रह्मका तथा विश्वका अधिष्टान-आधार कहा गया है। सयत जीवको ऐसे ज्ञातृतत्त्वका निश्चय होता है।

२ बहुझ. = (१) बहुत, खूब (२) बारवार,

-- प्रवचनवार -- [ मनवान श्रीक्रवक्रय-करान णिगगथ पञ्जहदो बट्टदि जदि एहिगोहि कम्मोहि ।

सो लोगिगो ति मणिदो सजमतवसंपज्जतोवि ॥ २६९ ॥

नैर्प्रेन्थ्य प्रविविधे वर्तते ययौद्धिः कर्मिमः। स स्रीकिक इति मणितः सयमतपासप्रयुक्तीपि॥ २६९॥

प्रतिकातपरमनैर्प्रैनन्यप्रवन्यत्वादुर्द्धयमवर्षामारोऽपि नोहबहुरुवया ररुपीहृतस्यश्चेवन स्पवहारो सुदुर्मसुम्पन्यबदारेण स्थापूर्णमानत्वादेशिककर्मानिवृत्तौ सौक्षिक इस्युच्यते ॥ २६६ ॥ सम्ब सत्सर्गं विषेयत्वेन दर्शयति—

तम्हा सम गुणादो समणो समण गुणेहिं वा श्रहिय । श्रिवसदु तम्हि णिच्च इच्छिद जिद दुक्खपरिमोक्स ॥ २७० ॥

तस्मारसम् गुणात् श्रमणः श्रमणं गुणैर्वाधिकम् ॥ मधिनसद्व तत्र नित्यं इच्छति यदि दुःखपरिमोसम् ॥ २७० ॥

भन्वयार्थः-[ नैर्प्रन्थ्यं प्रवितितः ] जो (जीव ) निप्रयक्ष्यसे दीक्षित होनेके

गावा २६९

पेडिक काप हैं।)

FER

कारण [संयमक्यमंग्रयुक्तः मपि] सयमत्यसमुक्तः हो उसे भी, [यदि सः]यदि यह [पेढिकैः कर्ममा वर्तते ]ऐहिक कार्यों सहित वतता हो तो, [संक्रिकः इति भणितः] 'सीकिक' कहा गया है।

राकिक वहा पया है। टीकाः—परमनिषयतारूप प्रवृत्याकी प्रतिज्ञा भी होनेसे जो जीव सयमतपुर्क भारको वहन करता हो उसे भी यदि उस मोहकी बहुसताक कारण धुढकेतन

भारको वहन करता हो उसे भी यदि उस मोहकी बहुलकाल कारण शुद्रवेदन व्यवहारको छोड़कर निरंतर मनुष्यश्यवहारले द्वारा चककर सानेसे 'ऐहिक कर्मोंसे समिवत हो तो 'लोकिक' कहा जाता है ॥ २६६ ॥

धव सरसग विषय (-गरने योग्य ) है यह बतलावे हैं --नावा रे०॰

भन्तवार्ष —[ तस्माद् ] ( स्त्रीविष्यनक सगसे मयत भी ससयत होता है ) इसिसये [ यदि ] यदि [ अमण ] श्रमण [ दुखरिमोक्षम् इस्द्रति ] दुगस परिमुक्त १ विद्यन-सिद्धिक (स्वातिकृतासक निभित्तमृत स्वोतिष, संत्र, बाद, बैवक स्वादि सर्व यतः परिणामस्त्रभावत्वेनात्मनः सप्तार्चिःसंगतं तोयमिवावंश्यंभाविविकारंत्वाल्लौिक-कसंगात्संयतोऽप्यसंयत एव स्यात् । ततो दुःखमोक्षार्थिना गुणैः समोऽधिको वा श्रमणः श्रमणेन नित्यमेवाधिवसनीयः तथास्य शीतापवरककोणनिहितशीततोयवत्समगुणसंगाद्गुणरक्षा शीततर-तुहिनशर्करासंपृक्तशीततोयवत् गुणाधिकसंगात् गुणवृद्धिः ॥ २७० ॥

\*इत्यध्यास्य शुभोपयोगजनितां कांचित्प्रवृत्तिं यतिः सम्यक् संयमसौष्ठवेन परमां क्रामित्रवृत्तिं क्रमात्। हेलाक्रान्तसमस्तवस्तुविमरप्रस्ताररम्योदयां ज्ञानानन्दमयीं दशामनुभवत्वेकान्ततः शाश्वतीम्।। १७॥।।

—इति शुभोपयोगप्रज्ञापनम् ।

होना चाहता हो तो वह [गुणात्समं] समान गुणोवाले श्रमणके [वा] ग्रथवा [गुणैः अधिकं श्रमणं तत्र] ग्रधिक गुणोवाले श्रमणके सगमे [नित्यम्] सदा [अधिवसतु] निवास करो।

टीका:—क्यों कि ग्रात्मा परिणामस्वभाववाला है इसलिये ग्रानिक सगमें रहे हुवे पानीकी भॉति (सयतके भी) लौकिक सगसे विकार ग्रवश्यभावी होनेसे सयत भी ग्रसयत ही हो जाता है। इसलिये दुखोसे मुक्ति चाहनेवाले श्रमणको (१) समान गुणवाले श्रमणके साथ ग्रथवा (२) ग्रधिक गुणवाले श्रमणके साथ सदा ही निवास करना चाहिये। इसप्रकार उस श्रमणके (१) शीतल घरके कोनेमे रखे हुये शीतल पानीकी भॉति समान गुणवालेकी सगतिसे गुणरक्षा होती है, ग्रीर (२) ग्रधिक शीतल हिम (बरफ) के सपर्कमे रहनेवाले शीतल पानीकी भाँति ग्रधिक गुणवालेके सगसे गुणवृद्धि होती है।। २७०॥

[ श्रब क्लोक द्वारा यह कहते हैं कि श्रमण क्रमश परम निवृत्तिको प्राप्त करके शाश्वत ज्ञानानन्दमयदशाका श्रनुभव करो -]

[ अर्थः—] इसप्रकार शुभोपयोगजनित किंचित् प्रवृत्तिका सेवन करके यित सम्यक् प्रकारसे सयमके सौष्ठव ( श्रेष्ठता, सुन्दरता )से क्रमश परम निवृत्तिको प्राप्त होता हुग्रा, जिसका रम्य उदय समस्त वस्तुसमूहके विस्तारको लीलामात्रसे प्राप्त हो जाता है ( जान लेता है ) ऐसी शाश्वती ज्ञानानन्दमयी दशाका एकान्तत. ( केवल-सर्वथा-श्रत्यन्त ) अनुभव करो ।

 <sup>\*</sup> इसप्रकार शुभोषयोगप्रज्ञापन पूर्ण हुआ। \*

<sup>#</sup> शाद् लिवकीडित छन्द् ।

44 4441( --

भव पचरत्नम् ।

वन्त्रस्यास्य शिखण्डमण्डनमित्र प्रद्योवयस्तर्ववो द्वेतीयीकमधाईतो मगवतः सद्येपतः श्रासनस् । व्याद्धर्येभ्यगतो विटमणपर्या संसारमोप्तस्थिति श्रीयासंत्रति पञ्चरस्नमनपं धन्नेरिमै पञ्चभिः ॥ १= ॥

शाद् लिबिकीवित हन्द ।

**भव संसारवत्त्रमृद्**षाटपवि—

114

जे अजधागहिदत्या एदे तच ति णिच्छदा समये।

अञ्चलफलसमिद्ध भगति ते तो पर कालं ॥ २७१ ॥ ये सप्राणकीयार्थ एके क्लामित विक्रियाः समये।

मस्यन्तप्रसम्बद्धं अमन्ति वे मतः परं भ्रातम् ॥ २७१ ॥

भ्रम पचरस्त हैं ( पौच रत्नों जसी पौच गामार्थे कहते हैं )

[ वहाँ पहले, उन पाँच गाथाओंकी महिमा श्लोक द्वारा कहते हैं —] वर्ष:—ग्रम इस सास्त्रके कलगीके श्रमुङ्कार जैसे (-खुड़ामणि समान) <sup>यह</sup>

पौषसूत्रक्य निमल पथरल — जो कि सक्षेपसे धहन्तमगथानके समग्र बढितीय शासनको सब्दा प्रकाशित करते हैं वे — 'बिलक्षण पथवाली' ससार-मोक्षकी स्थितिको वगर्षके समक्ष प्रगट करते हुये ज्यवन्त वर्षो ।

**मद** संसारतत्थको प्रगट करते हैं —

नामा २७१

सन्वयार्थः—[ये] जो [ समय ] मले ही समयमें हों ( मले ही वे द्रब्यांतिगी के रूपमें जिनसकों हों ) तथापि वे [ ऐते तरबम् ] 'यह तरब है (वस्तुस्वरूप ऐता ही है )' [ इति निश्वता ] इसप्रकार निश्वयान वर्तते हुये [ स्प्याध्वदीतार्बा ] पदायोंको समयायतया प्रहण करते हैं ( जसे नहीं हैं वसा समक्रते हैं) [ते] वे [ स्प्यन्तफलसस्वस्य ] सप्यन्तफलसस्वस्य ( धनस्य कमफलसि भरे हुये ) ऐसे [ स्वतः परे कार्ते ] घवसे सागामी वासमें [ समन्ति ] परिश्वमण करते ।

अं प्रथम भागाना नातन [ मनान्य ] पारभ्रमण करता ]
 १ विसम्पन-मिम-सिम [संनार और मोचनी शिली सिम सिम पंत्रमणी है। अनार बंधार और सोचन सम्मन्य नातन करता है। ]

ये स्वयमिववेकतोऽन्यथैव प्रतिपद्यार्थानित्यमेव तत्त्वमिति निश्चयमारचयन्तः सततं सम्रप-चीयमानमहामोहमलमलीमसमानसतया नित्यमज्ञानिनो भवन्ति ते खल्ल समये स्थिता अप्य-नासादितपरमार्थश्रामण्यतया श्रमणाभासाः सन्तोऽनन्तकर्मफलोपमोगप्राग्भारभयंकरमनन्तकाल-मनन्तभावान्तरपरावर्तेरनवस्थितष्ट्चयः संसारतत्त्वमेवावनुष्यताम् ॥ २७१॥

वय मोक्षतत्त्वमुद्घाटयति—

अजधाचारविज्ञत्तो जधत्थपदणिच्छिदो पसंतप्पा । अफले चिरं ए। जीवदि इह सो संपुरणसामरणो ॥ २७२ ॥

व्ययाचारविपुक्तो यथार्थपदिनिश्चितः प्रशान्तात्मा । वक्ते चिरं न जीवित इह स संपूर्णश्रामण्यः ॥ २७२ ॥

टीकाः—जो स्वय ग्रविवेकसे पदार्थोंको ग्रन्यथा ही ग्रगीकृत करके (ग्रन्य प्रकारमे ही समभकर) 'ऐसा ही तत्व (वस्तु स्वरूप) है' ऐसा निश्चय करते हुये, सतत कित्रत किये जानेवाले महा मोहमलसे मिलन मनवाले होनेसे नित्य ग्रज्ञानी है, वे भले ही समयमे (द्रव्यिलगी होते हुये जिनमार्गमे) स्थित हो तथापि परमार्थ श्रामण्यको प्राप्त न होनेसे वास्तवमे श्रमणाभास वर्तते हुये, ग्रनन्त कर्मफलकी उपभोगराशिसे भयकर ऐसे ग्रनन्तकाल तक ग्रनन्त भावान्तररूप परावर्त्तनोसे ग्रमवस्थित वृत्तिवाले रहनेसे, उनको ससारतत्व ही जानना ॥ २७१॥

भ्रव मोक्ष तत्वको प्रगट करते है ---

# गाथा २७२

अन्वयार्थः—[ यथार्थपदिनिश्चितः ] जो यथार्थतया पदोका तथा ग्रयों (पदार्थों) का निश्चयवाला होनेसे [ प्रशान्तात्मा ] प्रशान्तात्मा है ग्रीर [ अयथाचार वियुक्तः ] श्रयथाचार (-श्रन्यथाग्राचरण, श्रयथार्थग्राचरण ) रहित है [ सः सपूर्णश्रामण्यः ] वह सपूर्ण श्रामण्यवाला जीव [ अफले ] श्रफल (-कर्मफल रहित हुए ) [ इह ] इस

१ अनवस्थित = अस्थिर [ मिथ्यादृष्टियोंने भले ही द्रव्यलिंग धारण किया हो, तथापि उनके अनन्तकाल तक अनन्त भिन्न भिन्न भावरूपसे भावान्तररूपसे परावर्तन होते रहनेसे वे अस्थिर परिण्तिवाले रहेंगे, और इसलिये वे संसारतत्व ही हैं।

२. प्रशातात्मा = प्रशांतस्वरूप, प्रशांतमूर्ति, उपशात, स्थिर हुआ।

यसिलोकप्रिकायमाननिर्मेतिषवेकदीपिकालोकथालितया ययावस्थितपदार्भनिषय निवर्तितौत्सुक्यस्वरूपमन्यरस्यतवोपशान्तात्मा सन् स्वरूपमेकमेवाभिष्युक्येन चरक्यवाचारिव युक्तो नित्यं ब्रानी स्यात् स खलु सपूर्णधामण्यः साक्षात् ध्रमणो देलावकीर्णसकलभाकनकर्म-फलत्वादनिप्पादितन्तनकर्मफलत्वाच युनः भ्राणधारणदैन्यमनास्कन्दन् द्वितीयमावपरावर्तमावात् श्रदस्यमावावस्यितवृत्तनकर्मकलप्रस्यताम् ॥ २७२॥

मय मोसवस्वराघनवस्वयुद्धाटयवि-

सम्म विदिद्पदत्या चत्ता उवहिं विहत्यमज्मत्य । विसयेष्ठ णावसत्ता जे ते सुद्धा ति णिदिट्ठा ॥ २७३ ॥

ससारमें [चिरं न बीवित ] चिरवाल तक नहीं रहता (मल्पकालमें ही मुक्त होता है।)

टीका — जो (धमण ) त्रिसोक्वी चूिलवाके समान निमल विववस्पी दीपिकाके प्रवादावाला होनेसे ययास्थित पदायनिष्वसे उरसुकताको दूर करके 'स्वस्पमपर रहनेसे सतत 'उपगांसारमा' वतता हुमा, स्वस्पमे एकमें ही भ्रामिमुततया विचरित (श्रीटा करता) होनेसे भ्रमपाचार रहित' वतता हुमा नित्यमानी हो, मास्तवमें उन सम्पूण धामण्ययाले सादाल ध्रमणको मोदालस्य जानना, क्योंकि पहसेके सकत कमोंके पन उसने मीसामात्रम नष्टर कर दिये हैं इसामये भीर वह मूलव वमफलोंवो उत्पन्न नहीं करता दगनिये पुत्र प्राण पारणक्य नीतसाको प्राप्त न होता हुमा दितीय भावक्य परावतनक भ्रमायक कारण द्युदस्यमायम 'मयस्यत वृत्तिवासा रहता है ॥ २०२ ॥

चम मागतस्यका गापनतस्य प्रगट करने हैं ---

इसन्दियं वर जीव मास्तराव ही है। 1

१ स्वरूपमंदर-लक्ष्यमें द्वमा हुआ | मन्यरका भय है सुक्त आलसी। यह अमान स्वरूपमें दूप है हान र मानो स्वरूपने बाहर निकलनका सुक्त या भासनी हो, इस प्रकार स्वरूप प्रणातिये

सन्त हाबर रहा है। के अवस्थित-स्वित, इस गोर्ग्न बासरवसान त्रीवका सम्बत्ताधरूप वरावतन ( वनटन ) स्ती होता, बद गरा एक की सावस्य रहता है--गुरुश्वसावसे स्वर परिन्तिस्तो ( ६९ ) है।

सम्यग्विदितपदार्थास्त्यक्त्वोपधि बहिस्थमध्यस्थम् । विषयेषु नावसक्ता ये ते छुद्धा इति निर्दिष्टाः ॥ २७३ ॥

भनेकान्तकालितसकलक्षात् श्चेयतत्त्वयथावस्थितस्वरूपपाण्डित्यशीण्डाः सन्तः समस्तविह-रङ्गान्तरङ्गसङ्गतिपरित्यागविविक्तान्तश्चकचकायमानानन्तर्गक्तिचैतन्यभास्वरात्मतत्त्वस्वरूपाः स्व-रूपग्रप्तसुप्रप्तकल्पान्तस्तत्त्ववृत्तितया विषयेषु मनागप्यासक्तिमनासादयन्तः समस्तानुभाववन्तो भगवन्तः शुद्धा एवासंसारघटितविकटकमकवाटविघटनपटीयसाघ्यवसायेन प्रकटीक्रियमाणावदाना मोक्षतत्त्वसाघनतत्त्वमववुष्यताम् ॥ २७३ ॥

मय मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वं सर्वमनोरथम्थानत्वेनाभिनन्दयति—

सुद्धस्स य सामरणां भणियं सुद्धस्स दंसणां णाणां । सुद्धस्स य णिव्वाणां सो चिय सिद्धो णमो तस्स ॥ २७४ ॥

# गावा २७३

अन्वयार्थः—[ सम्यग्विदित पदार्थाः ] सम्यक् (यथार्थतया) पदार्थोको जानते हुये [ ये ] जो [ बिहस्यमध्यस्थम् ] विहरग तथा ग्रतरग [ उपि ] परिग्रहको [ त्यक्त्वा ] छोडकर [ विपयेषु न अवसक्ताः ] विषयोमे ग्रासक्त नही है, [ते ] वे [ शुद्धाः इति निर्दिष्टाः ] 'शुद्ध' कहे गये है ।

टीकाः—ग्रनेकान्तके द्वारा ज्ञात सकल ज्ञातृतत्व ग्रौर ज्ञेयतत्वके यथास्थित स्वरूपमे जो प्रवीण है, ग्रन्तरगमे चकचिकत होते हुये ग्रनन्तशक्तिवाले चैतन्यसे भास्वर (तेजस्वी) ग्रात्मतत्वके स्वरूपको जिनने समस्त बहिरग तथा ग्रन्तरग सगितके परित्यागसे विविक्त (भिन्न) किया है, ग्रौर (इसिलये) ग्रन्तःतत्वकी वृत्ति (ग्रात्माकी परिणिति) स्वरूपगुप्त तथा सुषुप्त (जैसे कि सो गया हो) समान (-प्रशात) रहनेसे जो विषयोमे किंचित् भी ग्रासिक्तको प्राप्त नही होते,—ऐसे जो सकल-मिहमावान् भगवन्त 'शुद्ध' (शुद्धोपयोगी) हैं उन्हे ही मोक्षतत्वका साधन तत्व जानना। (ग्रर्थात् वे शुद्धोपयोगी ही मोक्षमार्गरूप हैं), क्योंकि वे ग्रनादि ससारसे रचित—बद्ध विकट कर्मकपाटको तोडने-खोलनेके ग्रित उग्र प्रयत्नसे पराक्रम प्रगट कर रहे हैं ॥२७३॥

ग्रब मोक्षतत्वके साधनतत्वको (ग्रर्थात् शुद्धोपयोगीको) सर्व मनोरथोके स्थानके रूपमे ग्रिभनन्दन (प्रशसा) करते हैं —

Yes.

#### श्चक्त्य च भामच्यं मणितं श्चक्त्य दर्शन ज्ञानम् । श्चक्त्य च निर्वाणं स एव सिक्वो नमस्तस्मे ॥ २७४ ॥

यत्तावत्सस्यम्बर्धनेश्वानचारित्रैयौगपप्रपृत्तेकाप्रभवन्नण सानान्योभागार्गभृत आमर्ग्य तब 
श्चद्वस्यैव । यथ समस्त्रभृतमबद्धावित्यविर्वक्तरम्बरानन्ववस्यन्वयात्मकविश्वसामान्यविश्वेषप्रत्यक्षप्रविमासात्मकं दर्शन ज्ञान च तत् श्चद्वस्यैव । यच निःप्रतिविष्वृत्मित्रसद्वज्ञज्ञानानन्दप्षरित
दिन्यस्वमार्व निर्वाणं तत् श्चद्वस्यैव । यश्च टङ्कोस्कीर्णवरमानन्दावस्थासुस्यितात्मस्वमाधोपरुम्यगम्मीरो मगवान् सिद्धः स श्चद्व एव । यसं वान्तिस्तरेण, सर्वमनोरयस्यानस्य मोसतस्वसायनतत्त्वस्य श्चदस्य परस्यरमङ्गाङ्गिमावपरिणतमान्यमावक्रमावत्वात्प्रस्यस्त्रमितस्वपरविमागो मावनमस्कारोऽस्तु ॥ २७४ ॥

#### खावा २७४

अन्ययार्थः—[ध्रुद्धस्य च] शुद्धः (शुद्धोपयोगी)को [भामण्य मणितं] श्रामण्य कहा है [ध्रुद्धस्य च] भोर शुद्धको [दर्शन क्षानं] न्यान तया ज्ञान कहा है, [ध्रुद्धस्य च] शुद्धके [निर्वाणं [निर्वाणं होता है [सः एव] वहीं (शुद्ध हीं) [सिद्धा] सिद्ध होता है [तस्यैनमः] उन्हें नमस्कार हो।

टीका:—प्रथम तो सन्यादशन ज्ञान-चारित्रकी युगपदत्वकपसे प्रवसमान एकावता जिसका लक्षण है ऐसा साक्षात् मोक्षमागमूत आसम्प 'धुट' हो हो हो है समस्य भूत-वतमान भावी व्यतिरेकों के साथ मिलिस (मिलिस) धनन्तवस्तुर्मों का धनस्य भूत-वतमान भावी व्यतिरेकों के साथ मिलिस (मिलिस) धनन्तवस्तुर्मों का धन्यसामक जो विश्व उसके (१) सामान्य धौर (२) विशेपके प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप (१) वशन धौर (२) ज्ञान 'शुट' के ही होते हैं — निविष्ण सित्ते हुमें सहज ज्ञानानन्दकी मुद्रावाला (स्वाभाविक ज्ञान धौर धानन्दकी छापवाला) विश्व ज्ञासका स्वभाव है ऐसा निर्माण शुट्र' के ही होता है धौर टकोत्कीण परमानन्त्र भवस्याख्ये सुस्थित धारमस्वभावकी उपलिधित गमीर भगवान सिद्र 'शुट्र' ही होते हैं (प्रयात धारमस्वभावकी उपलिधित गमीर भगवान सिद्र 'शुट्र' ही होते हैं (प्रयात धुट्रोपयोगी ही सिद्र होते हैं) वचन मिस्तारसे वस हो ? धर्म मनोर्पोन स्थानभूत मोक्षतस्यके साधनतत्वरूप 'शुट्र' को जिसमेंसे परस्पर धम धारीक्षस्य परिणानत 'भावक-भाव्यताक कारण स्व-परका विभाग धस्य हुधा है ऐसा माव-मास्कार हो।। २०४।।

१ भावक (भावनात्कार करनेबाला) मग (अता) है और भाव्य (भावनात्कार करने बोन्व यहाय ) बंगी ( भंगी ) है, इसलिये इस भावनात्कारमें भावक तथा भाव्य त्वयं ही है। ऐसी मही है कि भावक स्ववं हो भीर मान्य पर हो। )

मय शिष्यजनं शास्त्रफलेन याजयन् शास्त्रं समापयति —

# बुज्मिदि सासणमेयं सागारणगारचरियया जुत्तो । जो सो पवयणसारं लहुणा कालेण पणोदि ॥ २७५ ॥

बुध्यते शासनमेतत साकारानाकारचर्यया युक्तः । यः स प्रवचनसार लघुना कालेन प्राप्नोति ॥ २७४ ॥

यो हि नाम सुविशुद्धज्ञानदर्शनमात्रस्वरूपव्यवस्थितवृत्तिसमाहितत्वात् साकारामाकार-चर्यया युक्तः सन् शिष्यवर्गः स्वयं समस्तशास्त्रार्थविस्तरसंत्तेपात्मकश्रुतज्ञानोपयोगपूर्वकानुभावेन केवलमात्मानमनुभवन् शासनमेतद्बुध्यते स खलु निरवधित्रिसमयप्रवाहावस्थायित्वेन सकलाथ-

भ्रब (भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेव ) शिष्यजनको शास्त्रके फलके साथ जोडते हुये शास्त्र समाप्त करते हैं —

# गाथा २७५

अन्वयार्थः—[यः] जो [साकारानाकारचर्यया युक्तः] साकार-अनाकार चर्यासे युक्त वर्तता हुआ [एतत् शासनं] इस उपदेशको [ष्ठच्यते] जानता है, [सः] वह [लघुना कालेन] अल्पकालमे ही [प्रवचनसारं] प्रवचनके सारको (भगवान् आत्माको) [प्राप्नोति] पाता है।

टीका:— 'सुविशुद्धज्ञानदर्शन मात्र स्वरूपमे अवस्थित परिणितिमे लगा होनेसे साकार-अनाकार चर्यासे युक्त वर्तता हुआ जो शिष्यवर्ग स्वय समस्त शास्त्रोके अर्थोंके 'विस्तारसक्षेपात्मक श्रुतज्ञानोपयोगपूर्वक प्रभाव द्वारा केवल आत्माको अनुभवता हुआ, इस उपदेशको जानता है वह वास्तवमे, 'भूतार्थस्वसवेद्य-दिव्य ज्ञानानन्द जिसका स्वभाव है ऐसे, पहले कभी अनुभव नही किये गये, भगवान

१ आत्माका स्वरूप मात्र सुविशुद्ध ज्ञान और दर्शन है। [इसमें ज्ञान साकार है और दर्शन अनाकार है।]

२ विस्तारसन्तेपात्मक = विस्तारात्मक या सन्तेपात्मक।

३ भूतार्थ पारमार्थिक-( सत्यार्थ ), खसवेद्य और दिन्म जो ज्ञान और आनन्द वह भगवान आत्माका स्वभाव है। ४१

सायरिनकस्य अवधनस्य धारभृत भृतार्यस्तसंबेद्यदिज्यन्नानानन्दस्बभावमनत्रभृतपूर्वं मगवन्त-मात्मानमबाध्नोति ।। २७४ ॥

इति तत्त्वदीपिकामां भीमदश्तचन्द्रसुरिविरचितामां प्रवचनसारवृत्ती परजातुगीग स्चित्र पृष्ठिका नाम वृतीय श्रुतस्कामः समाप्तः ॥

नतु कोऽयमात्मा कय चावाप्यतश्वि चेत्, ममिहितमेतत् पुनरम्पन्निघीपते । मात्मा हि तायच्यैतन्यसामान्यव्यासानन्तवर्माविष्टात्रेक द्रच्यमनन्तवर्मव्यापकानन्तनपश्याप्येकपुतकानसम णप्रमाणपूर्वकस्त्रातुमवप्रमीयमाणत्वात् । तच् द्रव्यनमेन पटमाप्रवित्मात्रम् १ । वर्षायनयेन धन्तुमात्रवदर्शनकानादिमात्रम् २ । मस्तित्वनयेनायोमयगुणकार्मकान्तरास्त्रवितंदिवादस्य-

भात्माको पाता है--जो कि (भो भारमा) तीनों कालके निरविध प्रवाहमें स्थायी होनेसे <sup>1</sup>सक्त पदार्थोंके समुहात्मकप्रवचनका सारमृत है ॥ २७५ ॥

इसप्रकार (श्रीमद् भगवत्कृत्दकृत्दाचायवेवप्रणीत )श्री प्रवचनसारशास्त्रकी सीमद्भमृतचन्द्राचायदेव विरिचत शख्यतीपिका नामक टीकार्मे चरणानुमीगसूचक चुलिका नामका वृतीय शुवस्क्य समाप्त हुमा ।

[ भय टीकाकार श्री भ्रमृतवन्त्राचायदेव परिधिष्टरूपसे भृष्ट कहते हैं —] 'यह भारमा कौन है (कैसा है) भीर कसे प्राप्त किया जाता है' ऐसा प्रका किया जाय तो इसका उत्तर (पहने ही ) कहा जा चुका है भीर (महाँ) फिर भी कहते हैं ---

पहुंसे तो प्रारमा वास्तवर्मे चतन्यसामान्यसे म्याप्त प्रवन्त धर्मोका प्रविष्ठाता (स्वामी ) एक द्रम्य है क्योंकि अनन्त धर्मोंने व्याप्त होनेवाने को अनन्त नय हैं चनमें व्याप्त होनेवाला जो एक श्रुतकानस्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाणप्रवक स्वानुभवसे ( वह भारमद्रव्य ) प्रमेय होता है ( क्वात होता है )।

वह मारमद्रव्य द्रव्यनयसे पटमाचकी मौति चिन्मात्र है (मर्बात् मारमा इन्यनयसे चैतन्यमात्र है, बीसे बस्त्र वस्त्रमात्र है।)?

९ प्रश्यम सकत प्राचीके समूदका प्रतिपादम करता है, इसक्षिके तसे सकत प्राचीका समूहारम<sup>क</sup> कदा है। [ गिज प्रदास्ता प्रवचनका सारमृत है, क्योंकि प्रवचन जो सर्वपदार्थममूहका प्रविपारण करवा है बसमें पक गिजासापनार्थ ही स्वर्यको प्रव है, दूसरा कोई पहार्य स्वर्यको प्रव सर्वि, ]

— चरणानुयोगसूचक चूलिका — 'जैन शास्त्रमाला ] लक्ष्योन्मुखिविशिखवत् स्वद्रव्यत्तेत्रकालभावैरस्तित्ववत् २। नास्तित्वनयेनानयोमयागुणकामु -कान्तरालवर्त्यसंहितावस्थालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् परद्रव्यचेत्रकालभावेनीस्तित्ववत् ४।

अस्तित्वनास्तित्वनयेनायोमयानयोमयगुणकार्ध्वकान्तरालवर्त्यगुणकार्ध्वकान्तरालवर्तिसंहितावस्था-संहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् क्रमतः स्वपरद्रव्यत्तेत्रकालभावैरस्तित्वनास्ति-त्ववत् ५ । अवक्तव्यनयेनायोमयानयोमयगुणकार्ध्वकान्तरालवर्त्यगुणकार्ध्वकान्तरालवर्तिसंहिताव-

म्रात्मद्रव्य पर्यायनयसे, ततुमात्रकी भौति, दर्शनज्ञानादिमात्र है, ( स्रर्थात् म्रात्मा पर्यायनयसे दर्शनज्ञानचारित्रादिमात्र है, जैसे वस्त्र ततुमात्र है।) २.

ग्रात्मद्रव्य ग्रस्तित्वनयसे स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे श्रस्तित्ववाला है; —

लोहमय, प्रत्यचा ( डोरी ) ग्रीर धनुषके मध्य मे निहित, सधानदशामे रहे हुवे ग्रीर लक्ष्योन्मुख बाणकी भाँति । ( जैसे कोई वाण स्वद्रव्यसे लोहमय है, स्वक्षेत्रसे प्रत्यन्चा श्रीर धनुषके मध्यमे निहित है, स्वकालसे सधान-दशामे है, श्रर्थात् धनुष पर चढाकर खेची हुई दशामे है, ग्रीर स्वभावसे लक्ष्योन्मुख है ग्रर्थात् निशान की ग्रीर है, उसीप्रकार ग्रात्मा ग्रस्तित्वनयसे स्वचतुष्टयसे ग्रस्तित्ववाला है।) ३. ग्रात्मद्रव्य नास्तित्वनयसे परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे नास्तित्ववाला है,---

श्रलोहमय, प्रत्यन्चा श्रीर धनुपके मध्यमे श्रनिहित, सधानदशामे न रहे हुवे श्रीर अलक्ष्योन्मुख पहलेके वाणकी भाँति। (जैसे पहलेका वाण अन्य वाणके द्रव्यकी अपेक्षासे अलोहमय है, अन्य बाणके क्षेत्रकी अपेक्षासे प्रत्यन्चा और धनुषक मध्यमे निहित नही है, ग्रन्य बाणके कालकी अपेक्षासे सधानदशामे नही रहा हुग्रा श्रीर भ्रन्य वाणके भावकी भ्रपेक्षासे श्रलक्ष्योन्मुख है उसीप्रकार भ्रात्मा नास्तित्वनयसे परचतृष्टयसे नास्तित्ववाला है।) ४.

ग्रात्मद्रव्य ग्रस्तित्वनास्तित्वनयसे क्रमशः स्वपरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे ग्रस्तित्व-नास्तित्ववाला है, —लोहमय तथा अलोहमय, प्रत्यन्वा श्रीर धनुषके मध्यमे निहित तथा प्रत्यन्वा ग्रीर धनुषके मध्यमे ग्रनिहित, सधान ग्रवस्थामे रहे हुवे तथा सधान भवस्थामे न रहे हुवे भौर लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख ऐसे पहलेके बाणकी भौति। ( जैसे पहलेका बाण ऋमशा स्वचतुष्टयकी तथा परचतुष्टयकी अपेक्षासे लोहमयादि श्रीर ग्रलोहमयादि है, उसीप्रकार श्रात्मा श्रस्तित्व-नास्तित्वनयसे क्रमश. स्वचतुष्टय की भीर परचतुष्टयकी अपेक्षासे अस्तित्ववाला भीर नास्तित्ववाला है।) ४.

मारमद्रव्य घवक्तस्यनयसे युगपत् स्वपर द्रव्य-क्षेत्र-काल मावसे मवक्तव्य है, —लोहमय तथा मलोहमय, प्रत्यन्या भौर घनुपके मध्यमें निहित तथा प्रत्यन्या भौर घनुपके मध्यमें निहित तथा प्रत्यन्या भौर घनुपके मध्यमें मिनिहत सद्याने रहे हुए तथा सद्याने न रहे हुद भौर क्रव्योन्मुख तथा मलक्ष्योन्मुख ऐसे पहलेके बाणकी भौति। ( अस पहलेका बाण युगपत् स्वनतुष्ट्यकी भौन परचतुष्ट्यकी भपेक्षासे युगपत् लोहमयादि तथा मलोहमयादि होनेसे मवक्तव्य है, उसीप्रकार मारमा भवक्तव्यनयसे युगपत् स्वचतुष्ट्य भौर परचतुष्ट्यकी भपेक्षासे मवक्तव्य है।) ६

प्रात्मद्रस्य मस्तित्व-मवक्तस्य नयसे स्वद्रस्य-क्षेत्र-काल भावसे तथा गुगपत् स्वपर द्रस्य-क्षेत्र-काल भावसे मस्तित्ववाला-भवक्तस्य है — (स्वचसुष्ट्यसे) लोहमय प्रत्यन्वा भीर धनुषके मध्यमें निहित सघान मवस्थामें रहे हुवे भीर सक्योन्मुख-ऐसे तथा (गुगपत् स्व-पर चतुष्ट्यसे) सोहमय तथा मलोहमय प्रत्यन्वा भीर भनुषके मध्यमें मिहित सघा प्रत्यन्या भीर धनुषके मध्यमें मिहित सघा मवस्थामें रहे हुवे सौर लक्योन्मुख तथा मलस्यो मुख-ऐसे पहसेके भागकी भौति ! विसे पहलेका थाण (१) स्वचतुष्ट्यसे तथा (२) एक ही साथ स्वपर्यतुष्ट्यकी मपकासे (१) सोहमयादि तथा (२) मवक्तस्य है उसीप्रकार भारता प्रस्तित्व प्रवक्तस्यत्यसे (१) स्वचतुष्ट्यकी तथा (२) (गुगपत् स्वपर चतुष्ट्यकी प्रपेतासे (१) मिस्तत्ववाला तथा (२) भवक्तस्य है। ] ७

भारमद्रव्य नास्तित्व-भवक्तव्यनयसे पर द्रश्य-क्षेत्र-काल भावसं स्वया युगपर्व स्वपर द्रय्य क्षेत्र-काल भावसे नास्तित्ववाला भवक्तस्य है -(परचतुष्ट्यसं) भलाहमय, प्रत्यन्या भीर पनुषके मध्यमें भनिहित संघान भवस्यामें न रहे हुवे भीर भलस्यो प्रत ऐसे-तथा (युगपत् स्वपरचतुष्ट्यसे) लोहमय तथा भलोहमय प्रत्यचा भीर पनुषक मध्यमें निहित तथा प्रत्यंचा भीर पनुषके मध्यमें भनिहित संघान भवस्यान रहे हुवे र्मुकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनवि-शिखवत् परद्रव्यचेत्रकालभावेर्युगपत्स्वपरद्रव्यचेत्रकालभावेश्च नास्तित्ववद्वक्तव्यम् ८। अस्तित्व-नास्तित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणकार्मुकान्तरालवितसंहितावस्थलक्ष्योन्मुखानयोमयगुणकार्मुका-न्तरालवर्त्यसंहितावस्थालक्ष्योन्मुखायोमयानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकांतरालवर्ति-संहितावस्थासहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् स्वद्रव्यचेत्रकालभावेः परद्रव्यचेत्रकालभावेर्युगपतस्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावेश्चास्तित्ववास्तित्ववद्वक्तव्यम् ९। विकल्प-

तथा सधान ग्रवस्थामे न रहे हुवे ग्रौर लक्ष्योन्मुख तथा ग्रलक्ष्योन्मुख-ऐसे-पहलेके वाणकी भॉति। जिसे पहलेका वाण (१) परचतुष्टयकी तथा (२) एक ही साथ स्वपरचतुष्टयकी ग्रपेक्षासे (१) ग्रलोहमयादि तथा (२) ग्रवक्तव्य है, उसीप्रकार ग्रात्मा नास्तित्व-ग्रवक्तव्यनयसे (१) परचतुष्टयकी तथा (२) ग्रुगपत् स्वपरचतुष्टयकी ग्रपेक्षासे (१) नास्तित्ववाला तथा (२) ग्रवक्तव्य है। दि.

ग्रात्मद्रव्य ग्रस्तित्व—नास्तित्व-ग्रवक्तव्यनयसे स्वद्रव्यक्षेत्रकाल भावसे, परद्रव्यक्षेत्रकालभावसे तथा युगपत् स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावसे ग्रस्तित्ववाला—नास्तित्व-वाला-ग्रवक्तव्य है, — (स्वचतुष्ट्यसे) लोहमय, प्रत्यन्चा ग्रौर धनुषके मध्यमें निहित, सधान ग्रवस्थामे रहे हुवे ग्रौर लक्ष्योन्मुख-ऐसे, — (परचतुष्ट्यसे) ग्रलोहमय-प्रत्यन्चा ग्रौर धनुषके मध्यमे ग्रनिहित, सधान ग्रवस्थामे न रहे हुवे ग्रौर ग्रलक्ष्योन्मुख-ऐसे-तथा (ग्रुगपत् स्वपरचतुष्ट्यसे) लोहमय तथा ग्रलोहमय, प्रत्यन्चा ग्रौर धनुषके मध्यमे निहित तथा प्रत्यन्चा ग्रौर धनुषके मध्यमे ग्रनिहित, सधान ग्रवस्थामे रहे हुवे तथा सधान ग्रवस्थामे न रहे हुवे ग्रौर लक्ष्योन्मुख ग्रौर ग्रलक्ष्योन्मुख-ऐसे-पहलेके बाणकी भाति। [ जैसे पहलेका बाण (१) स्वचतुष्ट्यकी, (२) परचतुष्ट्यकी तथा (३) ग्रुगपत् स्वपरचतुष्ट्यकी ग्रपेक्षासे - (१) लोहमय, (२) ग्रलोहमय तथा (३) ग्रवक्तव्य है, उसीप्रकार ग्रात्मा ग्रस्तित्व-नास्तित्व-ग्रवक्तव्यनयसे (१) स्वचतुष्ट्यकी, (२) परचतुष्ट्यकी तथा (३) ग्रवक्तव्य है, उसीप्रकार ग्रात्मा ग्रस्तित्व-नास्तित्व-ग्रवक्तव्यनयसे (१) ग्रस्तित्व-वाला, (२) नास्तित्ववाला तथा (३) ग्रवक्तव्य है। ] ह

ग्रात्मद्रव्य विकल्पनयसे, बालक, कुमार ग्रौर वृद्ध ऐसे एक पुरुषकी भांति, सिवकल्प है (ग्रर्थात् ग्रात्मा भेदनयसे, भेदसिहत है, जैसे कि एक पुरुष बालक, कुमार ग्रौर वृद्धके भेदसे युक्त है ) १०।

नयेन श्रिष्ठकुमारस्यविरैकपुरुवयस्यविकल्पस् १० । जिवकल्पनथेनैकपुरुवमात्रवदिकल्पस् ११ । नामनयेन वदारमवत् छन्दमक्षामिषि १२ । स्वापनानयेन सूर्वित्ववंत्सकरुप्रहारुम्वि १३ । द्रव्यनयेन माणवक्षमेष्ठिभमणपार्त्रिवयद्रनागवातीवपर्यायोद्धासि १४ । भावनयेन पुरुवायिवप्रवर्ष्ट्यन्येन माणवक्षमेष्ठिभमणपार्त्रिवयद्रनागवातीवपर्यायोद्धासि १४ । स्वत्रवेन वदे

धातमद्रव्य प्रविकल्पनयसे, एक पुरुषमात्रकी भौति प्रविकल्प है (प्रपीत् प्रभेदनयसे धातमा धमेद हैं जसे कि एक पुरुष बालक, कुमार धौर वृद्धके भेदसे रहित एक पुरुषमात्र है।) ११

धारमहत्य नाममयसे नामवालेकी भौति, शब्दब्रह्मको स्पशं करनेवाला हैं (धर्यात् धारमा नामनयसे शब्दब्रह्मसे कहा जाता है, जसे कि नामवामा पदाय उसके नामरूप शब्दसे कहा जाता है।) १२

म्रात्मद्रव्य स्थापनानयसे, मूर्तित्वकी मौति, सव पुद्गलांका म्रवसम्बन करनेवाला है (मर्यात् स्थापनानयसे मारमद्रव्यकी पौद्गलिक स्थापना की जासकती है मूर्विभी मौति ) १३

धारमद्रस्य द्रस्यनयसे वानक सेठकी मौति धौर धमण राजानी मौति, धनागत भौर धतीत पर्यायसे प्रतिभासित होता है (धर्मात् धारमा द्रस्यनयसेमारी धौर भूत पर्यायस्पसे स्थालमें धाता है जसे कि बालक सेठरव स्यरूपमानी पर्यायस्पसे स्थानमें धाता है धौर मुनि राजास्वरूप भूतपर्यायरूपसे स्थानम भाता है।) १४

म्रात्मग्रव्य माननयस पुरुषके समान प्रवतमान स्त्रीको भौति तत्वाल (वर्तमान )को पर्यायरूपसे उल्लिखि प्रशासित-प्रतिमासित हाता है (धर्षात मारमा मावनयसे यतामान पर्यायरूपसे प्रशासित होता है असे कि पुरुषके समान प्रवतमान स्त्री पुरुषके प्रसाम प्रवत्मान स्त्री पुरुषके प्रसाम प्रवत्मान स्त्री पुरुषके प्रसाम प्रवत्मान प्रवत्मान स्त्री प्रसाम प्रवास स्त्रीक प्रसाम प्रमान स्त्री प्रसाम प्रवास स्त्रीक प्रसाम प्रवास स्त्रीक प्रसाम प्रमान स्त्री प्रसाम प्रसाम प्रवास स्त्रीक प्रसाम प्रवास स्त्रीक प्रसाम प्रमान प्रसाम प

धारमद्रस्य सामायनपरे हार माला-रठीये डारेकी मीति व्यापक है ( धर्मास् धारमा सामायनपरे सव पर्यायाम व्याप्त रहता है जस मोतीकी मासाका डोरा धारे मातियांमें व्याप्त होता है । ) १६

भारमद्रस्य विशेषनयसे उसने एन' मोसीनी भौति ग्रस्यापक है (ग्रर्थात्

कमुक्ताफलबद्द्व्यापि १७। नित्यनयेन नटबद्वस्थायि १८। स्वित्यनयेन रामरावणबद्दनव-स्थायि १९। सर्वगतनयेनविस्फारिताक्षचन्नुर्वत्सर्ववर्ति २०। स्पर्वगतनयेन मीलिताक्षचन्नुर्व-दात्मवर्ति २१। शृत्यनयेन शृत्यागारवत्केवलोद्धामि २२। अशृत्यनयेन लोकाक्षांतनीविन्म-लितोद्धासि २३। ज्ञानन्नेयाद्धेतनयेन महद्दिन्धनभारपरिणतधूमकेतुवदेकम् २४। ज्ञानन्नेयद्धैतनयेन परप्रतिविम्यसंष्टक्तद्र्पणबद्देकम् २५। नियतिनयेन नियमितीव्ययविद्विन्यतस्वभावभासि

श्रात्मा विशेषनयसे श्रव्यापक है, जैसे पूर्वोक्त मालाका एक मोती सारी मालामे श्रव्यापक है। ) १७

ग्रात्मद्रव्य नित्यनयसे, नटकी भीति, ग्रवस्थायी है, (ग्रथीत् ग्रात्मा नित्यनयसे नित्य-स्थायी है, जैसे राम-रावणस्प ग्रनेक ग्रनित्य स्वाग धारण करता हुआ भी नट तो वहका वही नित्य है।) १८

श्रात्मद्रव्य ग्रनित्यनयसे, राम-रावणकी भाँति, ग्रनवस्थायी है (ग्रर्थात् ग्रात्मा ग्रनित्यनयसे ग्रनित्य है, जैसे नटके द्वारा धारण किये गये राम—रावणरूप स्वांग ग्रनित्य है।) १६

म्रात्मद्रव्य सर्वगतनयसे, खुली हुई म्रांखकी भांति, सर्ववर्ती (सवमे व्याप्त होनेवाला ) है। २०

ग्रात्मद्रव्य ग्रमवंगतनयसे, मीची हुई (वन्द) श्रांखकी भांति, ग्रात्मवर्ती (ग्रपनेमे रहनेवाला) है। २१

ग्रात्मद्रव्य शून्यन्यसे, शून्य (खाली) घरकी भौति, एकाकी (ग्रिमिलित) भासित होता है। २२

त्रात्मद्रव्य श्रशून्यनयसे, लोगोसे भरे हुये जहाजकी भाँति, मिलित भासित होता है। २३

ग्रात्मद्रव्य ज्ञानज्ञेय-ग्रद्धैतनयसे (ज्ञान ग्रीर ज्ञेयके ग्रद्धैतरूप नयसे ), महान इंधनसमूहरूप परिणत ग्रग्निकी भॉति, एक है। २४.

श्रात्मद्रव्य ज्ञानज्ञेयद्वैतनयसे, परके प्रतिविवोसे सपृक्त दर्पणकी भाँति, श्रनेक है ( ग्रर्थात् ग्रात्मा ज्ञान ग्रीर ज्ञेयके द्वैतरूपनयसे श्रनेक है, जैसे पर प्रतिविम्बोके सगवाला दर्पण ग्रनेकरूप है । ) २५

श्रात्मद्रत्र्य नियतिनयसे नियतस्वभावरूप भासित होता है, जिसकी उष्णता नियमित ( नियत ) होती है ऐसी श्रग्निकी भाँति। श्रात्मा नियतिनयसे नियतस्वभाववाला भासित होता है, जैसे श्रग्निके उष्णताका नियम होनेसे श्रग्नि नियतस्वभाववाली भासित होती है। १६.

१६ । प्रनियतिनयेन नियस्यनियमितीस्थ्यपानीयवद्नियतस्वभावमासि २७ । स्वमादन्येनानिश्विततीस्श्वरुप्टस्वस्यस्कारानप्रदेशस्य २० । अस्वसावनयेनायस्कारनिष्ठितः तीर्द्रणाविश्वस्वरसंस्कारानप्रदेशस्य । कालनयेन निदापदिषसानुसारियस्थयानसङ्कार- ५६६ । कालनयेन निदापदिषसानुसारियस्थयानसङ्कार- ५६६ । अस्वस्यमयायद्यसिद्धिः ३० । अध्यस्यमेन कृत्रिमीस्पराच्यमानसङ्कारफल्डस्समयावायद्यसिद्धः ३० । अध्यस्यमेन कृत्रिमीस्पराच्यमानसङ्कारफल्डस्समयावायद्यसिद्धः ३२ । पुरुपकारनयेन पुरुपकारोयल्यसमयुक्कसुरुपक्रमारवादीवयत्नवास्यसिद्धिः ३२ ।

मारमद्रव्य मनियतनयसे भनियतस्वभावरूप भासित होता है जिसके उष्णता नियति (नियम) से नियमित नहीं है ऐसे पानीकी भौति। [ झारमा सनियतिनयसे भनियतस्वभाववासा भासित होता है जसे पानीके (मनि निभित्तक) उष्णता मनियत (वैमाविक-मस्यायी होनेसे पानी मनियत स्वभाववासा भासित होता है ] १७

धात्मद्रव्य स्वमायनयसे सस्कारको निरथक करनेवाला है ( धर्यात् धारमाको स्वभावनयसे सम्कार निरुपयोगी है ) जिसकी किसीसे नोक नहीं निकासी जाती (-िकन्तु जो स्वभावसे ही नुकीला है ) ऐसे पने कटिकी मौति। २०

म्रात्मद्रव्य भस्वमावनयसे सस्कारको साथक करनेवाला है ( ग्रयांत्र भ्रात्माको भस्वमावनयसे सस्कार उपयोगी है ) जिसकी (स्वमावसे नोक नहीं होती किन्तु सस्कार करके ) सुहारके द्वारा नोक निकासी गई हो ऐसे पने वाणकी मौति । २६

धारमद्रथ्य काशनयसे जिसकी सिद्धि समयपर घाषार रखती है ऐसा है गर्मीके दिनोंकि धनुसार पकनेवाले धान्नफलकी भौति। [ क्लानयसे घारमद्रव्यकी सिद्धि समयपर घाषार रखती है गर्मीके दिनोंके धनुसार पकनेवाले घामकी गौति। ] ३०

भारमङ्ख्य भक्ताभनयसे जिसकी सिद्धि समयपर भाषार नहीं रस्तती ऐसा है। इतिम गर्मीसे पकाये गये भाजपनकी भीति । ३१

भारमद्रव्य पुरुषकारनयसे जिसकी सिद्धि मत्तसाध्य है ऐसा है जिसे पुरुषकारसे भीकृष्कावृक्ष प्राप्त होता है (-स्याता है ) ऐसे पुरुषकारवादीकी भौति । [ पुरुषाधनयसे भारमाकी सिद्धि प्रयत्नसे होती है जसे किसी पुरुषाधैवादी मनुष्यको पुरुषाधिसे मीवृक्ष वृक्ष प्राप्त होता है। ] ३२

१ संस्कृत डीकामें 'मयुक्कती' शब्द है, जिसका कर्ज यहाँ 'मीवृक्षा कृष' किया है, किया हिनी डीकामें भी पत्रि हेमराजबीने 'मयुक्कपा' कर्ज किया है।

दैवनयेन पुरुषकारवादिदत्तमधुकुक्कुटीगर्भलव्धंमाणिक्यदैववादिवदयत्नसाध्यसिद्धिः ३३।ईश्वर-नयेन धात्रीहटावलेह्यमानपान्यवालकवत्पारतन्त्र्यमोक्तृ ३४। यनीश्वरनयेन स्वच्छन्ददारितकुरङ्ग-कण्ठीरववत्स्वातन्त्र्यभोक्तृ ३४। गुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकवद्गुणग्राहि ३६। अगु-णिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकाध्यक्षवत् केवलमेव साक्षि ३७। कर्न्नयेन रञ्जकवद्रागा-दिपरिणामकर्त्तृ ३८। अकर्न्नयेन स्वकर्मप्रवृत्तरङ्गकाध्यक्षवत्केवंलमेव साक्षि ३९। भोक्तुन-

ऐसा है, पुरुषकारवादी द्वारा प्रदत्त नीवूके वृक्षके भीतरसे जिसे (विना यत्नके, दैवसे)
माणिक प्राप्त हो जाता है ऐसे देववादीकी भाँति । ३३.

श्रात्मद्रव्य ईश्वरनयसे परतत्रता भोगनेवाला है, धायकी दुकानपर दूध पिलाये
जानेवाले राहगीरके वालककी भाँति । ३४.

भात्मद्रव्य दैवनयसे जिसकी सिद्धि अयत्नसाध्य है (-यत्न बिना होता है)

म्रात्मद्रव्य म्रनीश्वर नयसे स्वतत्रता भोगनेवाला है, हिरनको स्वच्छन्दता (स्वतन्त्रता, स्वेच्छा) पूर्वक फाडकर खाजानेवाले सिंहकी भाँति । ३४.

त्रात्मद्रव्य गुणीनयसे गुणग्राही है, शिक्षकके द्वारा जिसे शिक्षा दी जाती है ऐसे कुमारकी माँति । ३६

ग्रात्मद्रव्य त्रगुणीनयसे केवल साक्षी ही है (-गुणग्राही नही है ), जिसे शिक्षकके द्वारा शिक्षा दी जारही है ऐसे कुमारको देखनेवाले पुरुष (-प्रेक्षक ) की भाँति । ३७

त्रात्मद्रव्य कर्तृ नयसे, रगरेजकी भाँति, रागादि परिणामका कर्ता है (श्रर्थात् श्रात्मा कर्तानयसे रागादिपरिणामोका कर्ता है, जैसे रगरेज रगनेके कार्यका कर्ता है।) ३८.

ें ग्रात्मद्रव्य ग्रकर्तुं नयसे केवल साक्षी ही है (-कर्ता नही ), ग्रपने कार्यमें प्रवृत्त रगरेजको देखनेवाले पुरुष (प्रेक्षक ) की भाँति । ३६.

ग्रात्मद्रव्य भोक्तृनयसे सुखदु.खादिका भोक्ता है, हितकारी—ग्रहितकारी
ग्रन्नको खानेवाले रोगीकी भाँति। शित्मा भोक्तानयसे सुख दु खादिको भोगता है,
जैसे हितकारक या ग्रहितकारक ग्रन्नको खानेवाला रोगी सुख या दु खको भोगता
है। ] ४०
५२

चेन हिताहितास्रमोक्तच्याधितवत्सुखदुःसादिमोक्त ४० । समीक्तनयेन हिताहितासमीक्तव्यान घिताध्यक्षचन्वस्तरिचरवत् केवलमेव सान्नि ४१ । क्रियानयेन स्याणुमिकामूर्वजातरशिरूम्यनिया नान्चबदन्यानपाचान्यसाच्यसिद्धि ४२ ! ज्ञाननयेन चणक्यप्रिकीतचिन्नामणिगृहकोणवानि--बबद्विवेकप्राधान्यसान्यसिद्धिः ४३ । ज्यवहारनयेन बन्धकमोचकपरमाण्यन्तरसंयुज्यमानवियुज्य मानपरमाण्यवृत्य बमोक्षयोद्धेतातुवर्ति ४४ । निवयनयेन क्षेत्रहवश्यमानग्रूच्यमानग्रन्थमोक्षोपित-

भारमद्रव्य भभोन्त्रनयसे केवल साझी ही है हितकारी ग्रहितकारी ग्रमको खानेवाले रागीको देखनेवाले वद्यमी भाति । [ मात्मा मभोक्तानगरे केवल साक्षी ही है—भोक्ता नहीं जसे सुम्न-दूसको भोगनेवाले रोगीको देसनेवाला बद्य तो केवल साक्षी ही है। दिश

भारमद्रव्य कियानयसे भनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धि साधित हो एसा है सम्मेसे सिर फुट जाने पर वृष्टि उत्पन्न होकर जिसे निवान प्राप्त होजाय ऐसे प्रधकी भाँति । [ कियानयसे भारमा भनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धि हो ऐसा है, जसे किसी श्रवपूरुपको पत्यरके सम्मेके साथ सिर फोडनेसे सिरके रक्तका विकार दूर होनेसे भौसे सल जामें भौर निवान प्राप्त हो उसी प्रकार। ] ४२

भारमद्रव्य ज्ञाननयसे विवक्तकी प्रधानतासे सिद्धि साधित हो ऐसा है मुट्टी भर भने देकर चिंदमणि-रत्न सरीदनेवाले घरके कौनेमें वठे हुये व्यापारीकी सौति। ि ज्ञाननयसे भात्माको विवेककी प्रधानतासे सिद्धि होती है, जसे घरके कीनेमें बठा हुमा व्यापारी मुद्रीभर चना देकर चितामणि रतन सरीद लेता है उसी प्रकार। ] ४३

मात्मद्रव्य व्यवहारनयसे वध भौर मोक्षमें देलका भनुसरण करनेवासा है। बधक (बध करनेवाले) भौर मोचक ( मुक्त करनेवासे ) भ्राय परमाणुके साथ समुक्त होनेवाले भौर उससे विमुक्त होनेवाले परमाणुकी भौति। व्यवहार नयस भारम बध भीर मोक्षमें पुद्गानके साथ) द्वतको प्राप्त होता है जसे परमाणुके बधमें वह परमाणु भन्य परमाणुके साथ सयोगको पानेरूप द्वतको प्राप्त होता है भौर परमाणुके मोक्षमें वह परमाणु मन्य परमाणुस पृथक होनेरूप इसको पाता है उसीप्रकार ! ] ४४

र देव – डिल्फ, देवपन [ व्यवहारम्यसे बारवार्षे चन्यमें कार्यके सावके संगोगकी अपचा आठी है इसलिये देव है, और आरमाकी ग्रांकिमें कमके वियोगकी अपचा आठी है इसलिये वह भी हैत है। 1

स्निग्धस्क्षत्वगुणपरिणतपरमाणुवद्यन्धमोक्षयोरद्वैतानुवर्ति ४५। अशुद्धनयेन घटशरावविशिष्टमृण्मात्रवत्सोपाधिस्त्रभावम् ४६। शुद्धनयेन केवलमृण्मात्रविश्वरपाधिस्त्रभावम् ४७। तदुक्तम्
— "जाविद्या वयणवहा ताविद्या चेव होति णयवादा। जाविद्या णयवादा ताविद्या चेव
होति परसमया।" "परसमयाणं वयणं मिच्छं खलु होदि सन्वहा वयणा। जहणाणं पुण वयणं सम्मं खु कहंचि वयणादो।।" एवमनया दिशा प्रत्येकमनन्तधर्मन्यापकानन्तनयैर्निरूप्यमाणमुद्दन्वदन्तरालमिलद्भवलनीलगाङ्गयामुनोदकभारवदनन्तधर्माणां परस्परमतद्भावमात्रेणाशक्य-

ग्रात्मद्रव्य निश्चयनयसे बध ग्रीर मोक्षमे ग्रद्वैतका ग्रनुसरण करनेवाला है, ग्रकेले वध्यमान ग्रीर मुच्यमान ऐसे वधमोक्षोचित स्निग्धत्व रूक्षत्वगुणरूप परिणत परमाणुकी भाँति। [ निश्चय नयसे ग्रात्मा श्रकेला ही बद्ध ग्रीर मुक्त होता है, जैसे वध ग्रीर मोक्षके योग्य स्निग्धत्व या रूक्षत्व गुणरूप परिणमित होता हुग्रा परमाणु ग्रकेला ही बद्ध ग्रीर मुक्त होता है, उसीप्रकार। ] ४४.

म्रात्मद्रव्य म्रशुद्धनयसे, घट म्रौर रामपात्रसे विशिष्ट मिट्टी मात्रकी भाँति, सोपाधिस्वभाववाला है। ४६

श्रात्मद्रव्य शुद्धनयसे, केवल मिट्टी मात्रकी भांति, निरुपाधिस्वभाववाला है। ४७

इसलिये कहा है —

जाविदया वयणवहा ताविदया चेव होति णयवादा। जाविदया णयवादा ताविदया चेव होति परसमया। परसमयाण वयण मिच्छ खलु होदि सव्वहा वयणा। जद्दणाण पुण वयण सम्म खु कहिच वयणादो।

[ ग्रर्थ.—जितने वचनपथ हैं उतने वास्तवमे नयवाद है; ग्रीर जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय (परमत) है।

परसमयो ( मिथ्यामितयो ) का वचन सर्वथा ( स्रर्थात् स्रपेक्षा रहित ) कहा जानेसे वास्तवमे मिथ्या है; श्रीर जैनोका वचन कथिचत् ( स्रर्थात् स्रपेक्षा सिहत ) कहा जानेसे वास्तवमे सम्यक् है । ]

१. वचनपथ = वचनके प्रकार [ जितने वचनके प्रकार हैं उतने नय हैं। अपेन्ना सिंहत नय सम्यक् नय है और अपेन्ना रिहत मिथ्यानय है, इसिंलिये जितने सम्यक्नय हैं उतने ही मिथ्यानय हैं।]

विवेजनत्वादमेषकस्वमावैकधर्मश्यापकैकधर्मित्वाधचोदिवैकान्तात्मात्मद्रव्यम् । युगपदनन्तवर्धः श्यावकानन्त्रनयश्यात्येकमुतकानलक्षणप्रमाधेन निरूप्यमाणं सु समस्ततरक्रियोजयाप्रसम्बाया त्मकैकमकराकावदनन्त्रधर्माणां वस्तुत्वेनाश्रक्यविवेजनत्वान्मेचकस्वमावानन्त्रधर्मस्याप्येकवर्मि त्वात् यथोदिवानेकान्तात्मात्मद्रस्य ।

इसप्रकार इस ( उपरोक्त ) सूचनानुसार ( प्रयात् ४७ नयोमे समभाया है उस विधिसे ) एक २ धममें एक २ नय (व्यापे ) इसप्रकार भनन्तधर्मीमें व्यापक भनन्त नयोसे निपरूण किया जाय हो, समुद्रके भीतर 'मिलनेवाले खेत-नील गगा-यमुनाके जलसमूहकी भाँवि अनन्तवमाँको परस्पर अतद्भावमात्रस पृथक करनेमें मधक्य होनस भारमद्रव्य भागेषक स्थमाववासा एक धमर्ने व्याप्त होनेवाला एक धर्मी होनेसे यशोक एकान्तात्मक ( एकधमस्बस्प) है । परन्तु यूगपत मनन्तधर्मीमें व्यापक ऐस मनन्त नभीमें व्याप्त होनेवासा एक भूतशानस्वरूपप्रमाणसे निरूपण किया जाय हो। समस्त नदियोके अलसमूहके समयायात्मक (समुदायस्यरूप) एक समुद्रकी भौति धनन्तवर्मोको वस्तुरूपसे पुरक करता अशक्य होनेसे आस्मद्रव्य "मेचक स्वभाववाला, अनन्तवर्मीमे व्याप्त होनेवासा एक वर्मी होनेसे ययोक्त अनेकान्तात्मक (अनेकवमस्यरूप) है ! [जसे-एक समय एक नदीके जलको जाननेवासे ज्ञानावासे देखा जाय तो समुद्र एक नदीके जलस्वरूप ज्ञात होता है उसीप्रकार एक समय एक धमको जाननेवासे एक नमसे देसा जाम ता भारमा एकधर्म स्वरूप कात होता है। परन्तु जसे एक ही साथ सव नदियोंके जलको जाननेवाले कानसे देखा जाम तो समुद्र सव नदियाँके जलस्वरूप ज्ञात होता है उसीप्रकार एक ही साप सर्वधर्मीको जाननेवाले प्रमाणसे देखा जाय हो भारमा भनेक धमस्वरूप जात होता है। इसप्रकार एक नगसे देखने पर भारमा एकान्तारमक है और प्रमाणसे देखने पर भने नान्तात्मक है। ]

[ श्रम उस ही श्राशयको काश्य द्वारा नहकर सह कथन समाप्त किया वाता है कि 'श्रारमा क्या है ? ]

१ गंगाका पानी रवेव होवा है और बमुसाका पानी सील होता है।

२ अमेनक-अभेरः विविधवा रहितः एकः।

३ मेचक - प्रथक् प्रथकः विविद्यः अनेकः।

\* शालिनी छन्द \*

स्यात्कारश्रीवासवस्यैर्नयौदैः पश्यन्तीत्थं चेत् प्रमाणेन चापि । पश्यन्त्येव प्रस्फुटानन्तधर्म-स्वात्मद्रव्यं शुद्धचिन्मात्रमन्तः ॥ १९ ॥

इत्यिमिहितमात्मद्रव्यिमदानीमेतदवाप्तिप्रकारोऽभिधीयते—अस्य तावदात्मनो नित्यमे-वानादिपौद्गलिककर्मनिमित्तमोहभावनानुभावधूर्णितात्मवृत्तितया तोयाकरस्येवात्मन्येव ज्ञुभ्यतः क्रमप्रवृत्तामिरनन्ताभिई प्रिव्यक्तिभिः परिवर्तमानस्य इप्तिव्यक्तिनिमित्ततया झेयभृतासु वहिरर्थ-व्यक्तिषु प्रवृत्तमैत्रीकस्य शिथिलितात्मिविकतयात्यन्तवहिर्सुखस्य पुनः पौद्गलिककर्मनिर्मापक-

[ अर्थ:— ] इसप्रकार स्यात्कारश्री (स्यात्काररूपीलक्ष्मी) के निवासके वशीभूत वर्तते नय समूहोसे (जीव) देखे तो भी ग्रीर प्रमाणसे देखे तो भी स्पष्ट श्रनन्तधर्मीवाले निज ग्रात्मद्रव्यको भीतर मे शुद्ध चैतन्यमात्र देखते ही हैं।

इस प्रकार श्रात्मद्रव्य कहा गया। श्रब उसकी प्राप्तिका प्रकार कहा जाता है.-

प्रथम तो, ग्रनादि पौद्गलिक कर्म जिसका निमित्त है ऐसी मोहभावनाके (मोहके अनुभवके) प्रभावसे आत्मपरिणति सदा चक्कर खाती है, इसलिये यह आत्मा समुद्रकी भाँति अपनेमे ही क्षुच्ध होता हुआ क्रमशा प्रवंतमान अनन्त ज्ञप्ति—व्यक्तियोसे परिवर्तनको प्राप्त होता है, इसलिये ज्ञप्ति—व्यक्तियोके निमित्तरूप होनेसे जो ज्ञेयभूत हैं ऐसी बाह्यपदार्थव्यक्तियोके प्रति उसकी मैत्री प्रवर्तती है, इसलिये आत्मविवेक शिथल हुआ होनेसे अत्यन्त बहिर्मुख ऐसा वह पुनः पौद्गलिक कर्मके रचियता—रागद्वेषद्वेतरूप परिणमित होता है और इसलिये उसके आत्मप्राप्ति दूर ही है। परन्तु अब जब यही आत्मा प्रचण्ड कर्मकाण्ड द्वारा अखण्ड ज्ञानकाडको प्रचड करनेसे अनादि-पौद्गलिक-कर्मरचित मोहको विध्य-धातकके विभागज्ञानपूर्वक विभक्त करनेसे (स्वय) केवल आत्म भावनाके (आत्मानुभवके)

१—व्यक्तियों = प्रगटताओं, पर्यायों, विशेषों। [बाह्य पदार्थ विशेष इप्ति विशेषोंके निमित्त होनेसे होयभूत हैं।]

२--आत्मा वध्य ( इनन योग्य ) है और मोह घातक ( इननेवाला ) है।

रागद्देवद्भैतमनुवर्तमानस्य द्रत एबारमाशाप्तिः । भध यदा त्वयमेव प्रचण्डकर्मकाण्डीवण्डीक-ताखण्डकानकाण्डरवेनानादिपौद्रशिककर्मनिर्मितस्य मोइस्य बच्यवातकविमागकानपूर्वकविमाग करणात् केवलात्ममानाञ्चमावनिवालीकृतवृत्तितया तोयाकर् इवात्मन्येवातिनिःशकस्पस्तिष्टन् य गपदेव च्याप्यानन्ता अप्तिच्यक्तीरवकाश्चामावाम खातु विवर्तते, तदास्य अप्तिम्यक्तिनिमित्तत्या ब्रेयभृतासु बहिरर्घच्यक्तियु न नाम मैत्री प्रवर्तते । ततः सुप्रतिष्ठितास्मनिवेकतयास्यन्तमन्तर्भुक्षी भृतः पौद्गलिककर्मनिर्मापकरागद्वेपद्भैवाजुक्विद्रीभृतो द्रत एवानजुभृतपूर्वमपूर्वज्ञानानन्दस्यमार्वे प्रभावसे परिणात निश्चल की हीनेसे समुद्रकी भौति भपनेमें ही मित निष्कप रहता हमा एक साम ही मनन्त अप्ति व्यक्तियोंमें व्याप्त होकर मवकाशके भभावसे कारण सवया विवतन (परिवतन)को प्राप्त नहीं होता तय ज्ञप्ति व्यक्तियोंके निमित्तरूप होनेसे जो जोयमूत हैं ऐसी बाह्य पदाय व्यक्तियोंके प्रति उसे वास्तवमे मनी प्रवर्तित नहीं होती भौर इसिवये भारमविवेक सुप्रतिष्ठित ( सुस्थित ) हवा होनेसे भरयन्त मन्तमुझ हुमा ऐसा यह भारमा पौद्गलिक कमोंके रथियता रागद्वेपद्वतरूप परिणितिसे दूर हुमा पूबर्मे भनुभव नहीं किये गये भपूर्व ज्ञानानन्दस्वमाची मगवान भात्माको मात्यितिक रूपसे ही प्राप्त करता है। जगत भी ज्ञानावन्दात्मक परमात्माको भववय प्राप्त करो।

यहाँ बलोक भी है ---( भाद्र स विकी डित )

मानन्दामृतपूरिमभ स्वहत्कवल्यकस्लोसिनी निमग्न जगदीक्षणक्षममहासंवेदनश्रीमुखम् । स्यास्काराङ्क्रजिनेशशासनवशादासादयन्यूस्लसत् स्व तस्व बत्तजात्यरत्निकरणप्रस्यप्टमिध्ट जनाः ॥

[ मर्य —]मानन्दामृतवे पूरस भरपूर बहुती हुई कवत्यसरितामें ( मुक्तिरूपी मदीमे ) जो दूबा हुधा है जगतको देखनेमें समय महासबेदनरूपी थी ( महाझानहपी सदमी ) जिसमें मुख्य है जो उत्तम रत्न-किरणकी भौति स्पष्ट है और जो इष्ट है ऐसे उस्मसित (प्रकाशमान, भानन्दमय) स्वतस्वनी जन स्थारनारसदाण जिमेश धासनके वशसे प्राप्त हीं। (-'स्यारकार जिसका चिह्न है ऐसे जिनेन्द्र मगवानके दासनका माश्रय सेक्स्पे प्राप्त करो । )

[ सब 'समृतचन्द्रमूरि इस नीकाने रचयिता हैं यह मानना मोग्य नहीं दै ऐसं अपयास कान्य द्वारा यथाय वस्तुस्वरूपको प्रगट करक स्वतःसप्राप्तिको प्रेरणा नी नाती है --- ]

भगवन्तमात्मानमवाप्नोति । अत्राप्नोत्वेव ज्ञानानन्दात्मानं जगदिष परमात्मानिमिति ।। भविति चात्र रहोकः—''आनन्दामृतप्रनिर्भरवहत्कैवल्यकल्लोलिनीनिर्मग्नं जगदीक्षणक्षममहासंवेदनश्री- मुखम् । स्यात्काराङ्कजिनेशशामनवशादासाद्यन्त्ल्लसत्स्त्रं तत्त्रं वृतजात्यरत्निकरणप्रस्पष्टमिष्टं- जनाः" ॥

# \* शाद्<sup>९</sup>ल विक्रीडित छन्ड \*

च्याख्येयं किल त्रिश्वमात्मसहितं च्याख्या तु गुम्फे गिरां च्याख्यातामृतचन्द्रस्रिरिति मा मोहाझनो वल्गतु । वल्गत्वद्य विशुद्धवोधकलया स्याद्वादिवद्यावलात् लट्घवैकं सकलात्मशाश्वतिमदं स्वं तत्त्वमच्याकुलः ॥ २० ॥

# # मालिनी छन्द #

इति गदितमनीचैस्तत्त्वमुचावचं यत् चिति तदिष किलाभृत्कल्पमग्नौ हुनस्य । अनुभवतु तदुच्चैश्चिचिदेवाद्य यस्माद् अपरिमह न किंचिचत्त्वमेकं परं चित् ॥२१॥

[ अर्थः—]( वास्तवमे पुद्गल ही स्वय शब्दरूप परिणमित होते हैं, ग्रात्मा उन्हे परिणमित नही कर सकता, तथा वास्तवमे सर्व पदार्थ ही स्वय ज्ञेयरूप-प्रमेयरूप परिणमित होते है, शब्द उन्हे ज्ञेय वना-समभा नही सकते इसलिये) 'ग्रात्मा सहित विश्व व्याख्येय ( समभाने योग्य ) है, वाणीका गुथन व्याख्या है ग्रीर ग्रमृतचन्द्रसूरि व्याख्याता है, इसप्रकार लोगो । मोहसे मत नाचो ( मत फूलो ), ( किन्तु ) स्याद्वाद विद्या बलसे विशुद्ध ज्ञानकी कला द्वारा इस एक समस्त शाश्वत स्वतत्वको प्राप्त करके ग्राज ( लोगो ) ग्रव्याकुलरूपसे नाचो (-परमानन्द परिणामरूप परिणत होग्रो । )

[ ग्रब काव्य द्वारा चैतन्यकी महिमा गाकर, वही एक श्रनुभव करने योग्य है ऐसी प्रेरणा करके इस परम पवित्र परमागमकी पूर्णाहुति की जाती है.—]

[ अर्थ:—] इसप्रकार (इस परमागममे) ग्रमन्दतया (बलपूर्वक, जोरशोरसे) जो थोडा बहुत तत्व कहा गया है, वह सब चैतन्यके मध्य वास्तवमे ग्रग्निमे होमी गई वस्तुके समान (स्वाहा) हो गया है। (ग्रग्निमे होमे गये घीको ग्रग्नि खा जाती है, मानो कुछ होमा ही न गया हो। इसीप्रकार ग्रनन्त माहात्म्यवन्त चैतन्यका चाहे जितना वर्णन किया जाय तो भी मानो उस समस्त वर्णनको ग्रनन्त महिमावान

### समाप्तेपं तस्त्रदीपिका टीका ।

चैतन्य सा जाता है, चतन्यकी धनन्त महिमाके निकट सारा वणन मानो वर्णन ही म हुमा हो इसप्रकार तुम्छताको प्राप्त होता है।) उस चैतन्यको ही धृतन्य भाज प्रवस्ता-उप्रतासे धृतुमव करो (भर्षात् उस चित्स्वरूप धारमाको ही धारमा भाज भारयन्तिकरूपसे धृत्मव करो ) क्योंकि इस लोकमें दूसरा कुछ भी (उसम) नहीं

है, चैतन्य ही परम ( उत्तम ) सन्त है।

इसप्रकार (श्रीमदूमगमत् कुन्दकुन्दाचाय देव प्रणीत श्री प्रवचनसार धास्त्रकी
श्रीमद् ग्रमृतचन्द्राचाय देव विरिषत ) तत्त्वदीषिक्रा नामक सस्हत टीकाके श्री
हिमतमाल जेठालाल खाह इत गुजराती ग्रमुवादका पहिती परमेष्ठीदास धीरी
न्यायतीर्थं कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त हमा।

बीर बस्पी बीर नि० सं० १४७४ इसरी मानुष्ति बीर सं॰ २४६१

¥19

शतुवारकः— परमेष्ठीदास जैन जैनेन्द्र मेस समिवपुर ११-४-१६४६



# **५** नमः प्रवचनसाराय **५**

# श्री प्रवचनसारका गुजराती पद्यानुवाद

# इसनतत्व प्रइस्पन

# हरिगीत #

सुर-असुर-नरपतिवंद्यने े, प्रविनष्ट घातीकर्मने, प्रणमन करूं <sup>२</sup>हूं धर्मकर्त्ता तीर्थ श्रीमहावीरने ॥१॥ <sup>3</sup>वली शेष तीर्थंकर अने <sup>४</sup>सौ सिद्ध शुद्धास्तित्वने, मुनि ज्ञान "दृग-चारित्र-तप-वीर्याचरण संयुक्तने ॥२॥ ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने, वंदु वली हु मनुष्य होत्रे वर्तता अर्हतने॥३॥ अर्हतने श्री सिद्धने ध्य नमस्करण करी ७ए रीते, गणधर अने ८अध्यापकोने सर्व साघु समृहने ॥४॥ तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम °पामीने, प्राप्ति करूं हुं साम्यनी, ° जेनाथी शिवप्राप्ति ° बने ॥ খ।। सुर श्रसुर-मनुजेन्द्रो तणा विभवो सहित निर्वाणनी, प्राप्ति करे चारित्रथी जीव ज्ञानदर्शन मुख्य थी ॥६॥ चारित्र <sup>९२</sup>छे <sup>९३</sup>ते धर्म छे, <sup>९४</sup>जे धर्म छे ते साम्य छे, <sup>९५</sup>ने साम्य जीवनो मोह चोम विहीन निज परि**णाम छे ॥७॥** <sup>९६</sup>जे भावमां <sup>९७</sup>प्रणमे दरव, ते काल तन्मय ते कह्युं, जीवद्रच्य <sup>९८</sup>तेथी धर्ममां प्रणमेल धर्म <sup>९९</sup>ज जाण्**तुं** ॥⊏॥ शुभ <sup>२०</sup>के अशुभमां प्रणमतां शुभ के अशुभ आत्मा बने, शुद्धे प्रणमतां शुद्धः परिणाम स्वभावी २**१**होइने ॥६॥ परिग्णाम <sup>२२</sup>विगा न पदार्थ, ने न पदार्थ विगा परिग्णाम छे, गुगा-द्रव्य-पर्यय स्थित ने अस्तित्व सिद्ध पदार्थ छे ॥१०॥ <sup>२३</sup>जो धर्म परि**णत स्वरुप जिव शुद्धोपयोगी होय तो, ते** २४पामतो निर्वाण सुख, ने स्वर्ग सुख शुभ युक्त जो ॥११॥ अशुभोद्ये श्रात्मा कुनर तिर्यंच ने २५नारकपणे, नित्ये सहस्र दु खे पीडित ससारमां अति अति २६भमे ॥१२॥ अत्यंत, आत्मोत्पन्न, विषयातीत, अनुप अनत ने, २७विच्छेद हीन छे सुख अहो ! २८शुद्धोपयोग प्रसिद्ध ने ॥१३॥ सुविदित सूत्र पदार्थ, सयम तप सिंहत वीतराग ने, सुख दु खमा सम श्रमणने शुद्धोपयोग जिनो कहे ॥१४॥ जे उपयोग विशुद्ध ते मोहादि घाती रज थकी, स्वयमेव रहित <sup>२९</sup>थयो थको होयान्त ने पामे सही ॥१४॥ सर्वेज्ञ, लब्घ स्वभावने त्रिजगेन्द्र पूजित ए रीते, स्वयमेव जीव थयो थको तेने स्वयभू जिन कहे ॥१६॥ व्ययहीन छे उत्पाद ने उत्पाद हीन विनाश छे, <sup>3</sup>°तेने ज वली उत्पाद ध्रौव्य विनाशनो <sup>3</sup> समवाय छे ॥१७॥ उत्पाद <sup>3 २</sup>तेम विनाश छे <sup>3 3</sup>सी कोई वस्तु मात्र ने, <sup>3 ४</sup>वली कोई पर्यय थी <sup>3 4</sup>दरेक पदार्थ छे सद्भूत <sup>3 1</sup>खरे॥१८॥

१ को । २ में । ३ ध्रनन्तर । ४ सब । ४ दर्शन । ६ मी । ७ इस । व उपाध्यायोको । ६ प्राप्तकरके । १० जिससे। ११ हो । १२ है । १३ वह । १४ जो । १४ भीर । १६ जिस । १७ परिग्णिमत हो । १० ध्रवण्य । १६ ही । २० भ्रवण्य । २१ होकर । २२ विना । २३ यदि । २४ प्राप्त करता है । २४ नारकरूप । २६ भ्रमे (भ्रमणु करे)। २७ छेद रहित । २६ पुद्धोपयोगी को । २६ होता हुआ । ३० उसको ही । ३१ इकट्ठापन । ३२ उसीप्रकार । ३३ सब । ३४ शीर । ३४ प्रस्थेक । ३६ भ्रवश्य ।

प्रचीया घाति कम, अनहरू बीर्यं, अधिक प्रकाशने, इन्द्रिय-अठीत वियेश आरमा झानसीसमे परिसमे ॥१६॥ <sup>९</sup>केंद्र रेहगत <sup>3</sup>नवी सुरा के नवी दु:ल केवलझानीने, जेवी भतीन्त्रयता <sup>४</sup>वर्ड ते कारग्रे ए लाग्रजे ॥२०॥ प्रत्यक्त को सौ द्रव्यप्रयम कान "परिणामनारने, आधे नहीं से तेमने व्यवप्रहर्-ईहादिकिया 'वडे ॥<sup>२१</sup>॥ म परोच कुँद "पण समेत सर्वाचगुरा समुद्धने, इन्द्रिय-भवीत सर्वेच ने स्वयमेव ज्ञान वपेलने ॥२१॥ स्रीय द्रम्य ज्ञान प्रमाण 'मास्यू ज्ञान क्षेत्र प्रमाण क्षे, ने क्षेत्र लोकालोक 'देवी सर्वगत <sup>१०</sup>ए ज्ञान के <sup>॥२३॥</sup> बीव द्रव्य द्वान प्रमास निष्क-प मान्यता हो भेजेहने, तेना मते बीव द्वाननी हीन के मधिक सवस्य में ॥२४॥ को द्वीन भारमा द्वीय, नव जाएँ भवेदन हान ए, ने मधिक ज्ञानबी होय हो १९वरा हान क्यम जारो धरे ॥९४॥ के सर्वगत जिल्लार १३ भनेसी अब जिल्लार प्राप्त हो. जिल ज्ञास-समने सर्व भर्जी विषय १४ जिल्ला १९ होई ने ॥२६॥ से क्षान भारमा विजमसे भारमा विज्ञा नहिं ज्ञान हो, वे कारसे हे ज्ञान श्रीव, तीव ज्ञान से वा सन्य के ॥१४% के 'जानी' ज्ञामस्वमाव कर्षो ज्ञेयकप के 'ज्ञानी' ता. १९ वसम कप के नेत्रो १७ वर्षा, सह वर्षता करपोन्यमा ॥२०। क्षेपे प्रविष्ट न, भगप्रविष्ट न, वास्पतो कम सर्व ने, मिल्पे अवीदिय भातमा, स्पम नेत्र आगे क्रपने ॥१६॥ क्यम तुषमां स्वित इन्युनीसमित्र स्वकीय प्रमा बढ़े १८, हुचने विषे स्थापी रहे १९त्यम ज्ञान परा अर्थो विषे ॥३०॥ <sup>९०</sup>नव होय वर्षों झानमां, दो झान सौ-<sup>९९</sup>गत पण नहि, ने सर्वगत झे झान तो <sup>९९</sup>क्यम झामरिवत भर्बो नहि 🖁 ॥३९॥ प्रमुक्तेवली म प्रदे, न खोडे, पर रूपे सब परिखमे, देखे कने बार्ग नि:शेषे सर्वट: \*\*वे सर्व ने ॥३१॥ अरहानधी वायो करे हायकस्थमांकी आत्मने, ऋषिमो प्रकाशक शोकता अरहेक्ती देने कहे ॥३३॥ ुद्गक्षात्रस्य वचनोधी जिल-चपदिष्ठ वस्त्रे वे रण्डे सूत्र के, से झप्ति वेनी झाल, वर्वेने वस्त्रानी झप्ति करें ॥३४॥ वे आगारो ते ज्ञान, नहि श्रीष कानधी कायक बते, १८पोटे १९प्रयामदो ज्ञानकर, ने ज्ञान स्वित ३०सी । अर्थ के ॥३४॥ है ज्ञान देवी कीय क्रेस त्रिया <sup>31</sup>कडेस द्रव्य के ए इक्य पर ने मालमा, परिकास संगत <sup>31</sup>केंद्र के 118 हैं। दे त्रव्यमा 33सद्भूत-असद्भूत पर्ययो 34सी वर्तता, तत्वालना पर्याय 3 जेस, विरोप पूर्वक कानमां ॥३०॥ वे पर्वयो " बावाबात हो, " बली बन्मीने प्रविनष्ट हो, हे सौ असद्दर्भत " प्रथयो " प्रवा बानमा प्रत्यद्व में ॥ १८॥ हाने सबात-विनष्ट पर्वायो ४ तयी प्रत्यकृता, ४९मव होय ४९को तो ज्ञानने य दिव्य कोछ कहे सला ॥३०॥ ईहादि पूर्वक काणता जे ४३अकपतित पहार्व ने, देने परेक पदार्व आयामु ४४शक्यना-जिनजी करें ॥४०॥ बे बाएतुं भप्रदेशने सप्रदेश, मूर्त अमूर्वने, पर्याय मछ-४"अबावने, मा<del>क्</del>य अवीद्रिय झान वे ॥४१॥ को क्षेत्र अर्थे परिशामे काता, न चापिक कान से, ते कमें ने ४९ स अनुसवे क्षे ४० एम जिलहेवो करे ॥४९॥ मास्त्रां जिने कर्मों दर्यगत नियमपी संसारीने, है कर्में ४ होतां सोही-रागी देपी क्रम अनुसूत्रे गार्थी

रहुषे। रुद्ध्या १ नहीं। ४ हर्षे। ४ वरिष्णिय होनेवाले को। ६ हर्ष्या ७ मी। व कहा । ६ वरिष्ये। १ यहा ११ विवाधी। ११ विना । ११ वरिष्ये। १४ विना ११ वर्षे ११ वरे ११ वर्षे ११ वर्षे ११ वर्षे ११ वर्षे ११ वर्षे ११ वर्षे ११ वर्षे

धर्मोपदेश, विहार, आसन, <sup>१</sup>स्थान श्री अर्हतने, वर्ते सहज ते कालमां मायाचरण <sup>२</sup>ज्यम नारी ने ॥४४॥ छे पुरयफल अर्हत, ने अर्हतकिरिया <sup>3</sup>उदयिकी, मोहादिथी विरहित तेथी ते क्रिया चायिक गर्गी ॥४४॥ आत्मा स्वय निजभावथी जो ग्रुभ अग्रुभ बने नहि, तो सर्व <sup>४</sup>जीवनिकायने ससार पण वर्ते नहि १ ॥४६॥ पसौ वर्तमान अवर्तमान, विचित्र विपम पदार्थ ने, युगपत् भरवतः जागतु ते ज्ञान चायिक जिनकहे ॥४७॥ जाएँ। नहि दुगपद् त्रिकालिक त्रिभुवनस्थ पदार्थं ने, तेने °सपर्यय एक पए। नहि द्रव्य जाएावु शक्य छे।।४८॥ जो एक द्रव्य 'अनन्त पर्यय तेम द्रव्य अनन्त ने, युगपद न जाएं जीव, तो ते केम जाएं सर्वने ? ॥४६॥ जो ज्ञान 'ज्ञानी' <sup>९</sup>नु ऊपजे क्रमश<sup>्र</sup>ेअयलवी ने, तो नित्य निह, चायिक निह ने सर्वगत निह ज्ञान ऐ॥४०॥ नित्ये १२विषम, १३विधविध, सकलपदार्थगण सर्वत्रनो, जिनज्ञान जाणे युगपदे, महिमा अहो ए ज्ञाननो ॥४१॥ ते अर्थरूप न परिएामे जीव नव यहे नव ऊपजे, सौ अर्थने जाएो <sup>१४</sup>छता तेथी अवधक जिन कहे ॥४२॥ अर्थोनु ज्ञान अमूर्त, मूर्त, अतीन्द्रि ने १५ऐन्द्रिय छे, छे सुख पण् १६एवू ज त्यां १७परधान जे ते त्राह्य छे ॥४३॥ देखे अमूर्तिक, १८मूर्तमाय अतीन्द्रि ने प्रच्छन्न ने, ते सर्वने पर के स्वकीय ने, ज्ञान ते प्रत्यच्च छे ॥४४॥ ै भोते अमूर्तिक जीव मूर्त शरीरगत ए मूर्त थी, २०कदी योग्य मूर्त अवग्रही जाखे २१कदीक जाखे नहीं ।।४४।। रस गध, स्पर्श <sup>२२</sup>वली वरण ने शब्द जे पौद्गलिक ते, छे इन्द्रिय विषयो, तेमने <sup>२३</sup>य न इन्द्रियो युगपद प्रहे ॥४६॥ ते इन्द्रियो परद्रव्य, जीवस्वभाव भाखी न तेमने, तेनाथी जे उपलब्ध ते प्रत्यच्च <sup>२४</sup>कई रीत जीवने ॥४७॥ अर्थो २५तर्गु जे ज्ञान परत २६थाय तेह परोच छे, जीवमात्रथी ज जगाय जो, तो ज्ञान ते प्रत्यच छे।।४८॥ स्वयमेव जात, २७समत अर्थ अनन्तमा विस्तृत ने, अवग्रह-ईहादि रहित, निर्मल ज्ञान सुख एकान्त छे।।४६।। जे ज्ञान <sup>२८६</sup>केवल' तेज सुख, परिएाम पए वली तेज छे, भाख्यो न तेमा <sup>२९</sup>खेद जेथी घातिकर्म विनिष्ट छे ॥६०॥ अर्थान्तगत छे ज्ञान, लोकालोक विस्तृत दृष्टि छे, छे नष्ट सर्व अनिष्ट ने जे इष्ट <sup>3</sup> °ते सौ प्राप्त छे ॥६१॥ सूणी 'घातिकर्मविहीनतु सुख सौ सुखे उत्कृष्ट छे', श्रद्धे न तेह अभव्य <sup>3 १</sup>छे, ने भव्य ते समत करे ॥६२॥ सुर-असुर-नरपति पीडित वर्ते <sup>3२</sup>सहज इन्द्रियो <sup>33</sup>बडे, <sup>3४</sup>नव सही सके ते दु ख तेथी रम्य विषयोमा रमे ॥६३॥ विषयो विषे रति अभ्जेमने दु ख छे स्वाभाविक अधिम ने, जो ते न होय स्वभाव तो व्यापार निह विषयो विषे ॥६४॥ इन्द्रिय समाश्रित इष्ट विषयो <sup>3७</sup>पामीने, निज भावथी, जीव <sup>3८</sup>प्रणमतो स्वयमेव सुखरूप थाय, देह <sup>3९</sup>थतो नथी ॥६५॥ एकान्तथी स्वर्गेय देह करे निह सुख ४°देहीने, पण विषयवश स्वयमेव आत्मा सुख वा दुख थाय छ।।६६॥ जो दृष्टि प्राग्रीनी तिमिरहर (तो) कार्य छे निह दीपथी, ४१ ज्या जीव स्वय सुख परिग्रमे, विषयो करे छे ४२ शू ४ उत्हीं॥६०॥ ४४ ज्यम आभमा स्वयमेव भास्कर उष्ण, देव, प्रकाश छे, स्वयमेव लोके सिद्ध पण ४ ५ त्यम ज्ञान, सुखनेदेवछे॥६८॥ १ ठहरना। २ जैसे। ३ भीदियक । ४ जीव समूह को। ४ सपूर्ण। ६ सर्वत । ७ पर्यायसिंहत । ८ भ्रान्त

१ ठहरना । २ जैसे | ३ श्रांदायक । ४ जीव समूह को । ४ सपूर्ण । ६ सबंत । ७ पर्यायसहित । ८ श्रनंत्त पर्यायवाला । ६ के । १० श्रयं । ११ सहायता । १२ श्रसमान जातीय । १३ श्रनेक प्रकारके । १४ तो भी । १६ ऐति यक । १६ ऐसा ही । १७ प्रधान (उत्तम) । १८ मूर्तिकों को भी (मूर्तंपदार्थों को भी ) । १६ स्वय । २० कभी । २१ कदाचित् । २२ तथा । २३ भी । २४ किसप्रकार । २५ से । २६ होवे । २७ समस्त, श्रस्त । २८ मात्र श्रयदा केवलज्ञानात्मक । २६ श्राकुलता । २० वे । ३१ स्वीकार करते हैं । ३२ स्वामाविक । ३३ द्वारा । ३४ नही । ३५ जिसको । ३६ उसको । ३७ प्राप्त करके । ३८ परिस्मता है । ३६ होता । ४० श्रात्माको । ४१ प्रहा । ४२ क्या । ४३ वहा । ४४ जैसे । ४५ वैसे ।

¥20

गुर-देव परिपूजा विषे बली दान ने मुशीलो विष, बीव 'रक्क एपनासादिक, द्वाम-कपयोग स्वरूप है ॥६॥ धुमयुक्त भारमा देव व्वा विर्यंच वा मानव वने, वे पर्यये वावस्समय इन्द्रिय सुक्ष व्विषवित्र सदे।। 🕬 सुरनेय सौक्य 'स्त्रभावसिद्ध न-सिद्ध हे भागमविष, ते देहपेदनवी पीड़ित रमसीय विषयोमां रमे ॥ गा विर्यंच नारस-सर-मरो को देहगत दुन्य अनुसवे, वो बीबनो रुपयोग ए हाम ने भग्नम "कई रीवि में ॥०२॥ चकी अने देवेर शुम-चपयोग मूलक भोगपी, पुष्टि करे देहादिनी, सुखी सम 'दीसे अमिरत रही ॥ दे। परिग्रामकस्य अनेक विभ को पुरुषतु अस्तित्व छ, तो पुरुष पर देवास्त सीवने विपयत्त्रणोक्का करे । पर् वे चदित एच्ए सीबो, दुःसित एच्याची 'विषयिक सुसने, इच्छ अने 'मामरया दुःस्रसंतप्त वेने भोगवे ॥ अर्थः। परमूक, वामासदित, संदित, बंघकारण, विषम हे, वे इन्त्रियोबी सब्य दे सुत्र ए रीदे दुःसब सरे ॥ भी। निह मानतो-ए रीत पुरुषे पापमा न विरोध हा, ते मोहबी आष्ट्रश पोर अपार संसारे १०ममे॥ १०॥ भेषिष्तामं ए रीत, रागद्वेष भेरतहे म जे तुम्यो विषे । हाद्वोपयोगी श्रीव है क्य देहगत दासलो करे ॥ स्मा बीव कोड़ी पापारंमने शुभवरिवमां चयव मले, जो भेगनद वडे मोहादिने वो नव लहे शुद्धासने।। अहा के कागाती अर्हेंदने गुण, द्रव्य ने पयसपर्य, ते सीन जाये आसने भवस मोह पामे सम भवरे ॥विशा बीब मोहने करी दूर, आरमस्वरूप सम्बद्ध भैपामीने, जो गगद्वेप परिहरे तो भ्रमासतो क्षद्धासने ॥प्रशा काईत सी कर्मों तखी करी नाझ ए व विभिवडे, उपदेश पख े एमड करी, निर्मृत बया, मसु तेमने ॥ वशा <sup>९९</sup> ब्रुट्याहिके मुद्दु मात वर्ते बीवने, वे मोद्द हो, वे मोद्दवी आप्यान रागी-द्वेरी वर्द्द होमित वने ॥<sup>६२॥</sup> रे! मोहरूप का रागरूप का द्वेर परिखत कीवने, \* विश्वविभ वाये वंभ, देशी सर्व ते क्वयोग्य के गान्धा मर्पोत्तम् २९ममवाप्रहरू, करुणा मनुब विर्यंचमा, विषयो तस्रो वली २२संग,-र्लिगो बासूवां भा मोहना ॥दरे॥ हाको वढे प्रस्वकारियी काणतो जे भर्य ने, वसु मोइ पामे नारा निश्चय; शाक रवसमध्ययनीय हे ॥८५॥ दुष्यो, गुणो ने पर्यंशे सौ 'अर्थ' संद्वा की कहां, गुण-परयोनो ""आवमा हे दूक्य बिन वपहेरामां ॥दशा ते पानी जिल-अपनेरा "इयाठो रागद्वेप विमोइने, दे बीव पामे अस्पदाक्षे सर्व दुःस विमोदने।।ह्या के ब्रातरूप निक्र भारमने, परने बली निकास वढे, व्यवस्थानी संबद्ध कारों सोहनों इस ते करें।।csti देवी यदि कीव इच्छतो निर्मोहता निक भामने, जिनमार्गैयी इच्चो रव्मही बाखो स्व परने गुण् र बढे गर्वन भामस्थामां भत्तामयी समिरोप मा उच्चो वर्षी, मद्भा नहि, दे समणु ना, देमांची क्रमेंद्रभव नहिं॥६१॥ भागम विष ै कोशस्य है, मे मोहदृष्टि विनष्ट छ, बीतराग-चरिताकृद हे ते मुनि-सहारमा 'धर्म' ह ॥६९॥

१ मात्रकः नवनोन याक्यः । २ मनवाः । ३ विविषः । ४ स्वानादिकः सारतीकः । १ किछः । ६ मात्रूपं वहे। ७ वहः । व विवयनकः । १ स्पर्णाकः । १ अपस्य अरताः है। ११ स्वक्ष्य सात्रकरः । ११ वरे । ११ तृहीः १४ प्रवक्षः । ११ मनवाः १९ प्राप्त करकः । १७ प्राप्त करताः है। १० पृंतां ही। १६ प्रयुक्तमाविकासः । ११ सम्बन्धः वर्षः वीकास्त्रावः । ११ सम्बन्धः वर्षः वीकास्त्रावः । ११ सम्बन्धः वर्षः वीकास्त्रावः । १४ सम्बन्धः वर्षः वीकास्त्रावः । ११ सम्बन्धः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः । ११ सम्बन्धः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः । ११ सम्बन्धः वर्षः वर्षः । ११ सम्बन्धः वर्षः वर्षः । ११ सम्बन्धः । ११ सम्बन्धः वर्षः । ११ सम्बन्धः वर्षः वर्षः । ११ सम्बन्धः वर्षः वर्षः । ११ सम्बन्धः वर्षः । ११ सम्बन्धः वर्षः ।

# \* ज्ञेयतत्व प्रज्ञापन \*

हे अर्थ द्रव्यस्वरूप, गुण्-आत्मक कह्या हे द्रव्य ने, वली द्रव्य-गुण्यी पर्ययो, पर्यायमूढ 'परसमय हे ॥६३॥ पर्यायमां रत जीव जे ते 'पर समय' निर्दिष्ट छे, आत्मस्वभावे स्थित जे ते '२स्वक समय' ज्ञाटच्य छे ॥६४॥ छोडिया विना ज स्वभावने उत्पाद-व्यय ध्रव युक्त छे, वली गुए ने पर्यय सहित जे 'द्रव्य' भाख्यु' तेहने ॥६४॥ चरपाद-प्रौठ्य-विनाशयी, गुग्गने विविध पर्याययी, अस्तित्व द्रव्यनुं सर्वदा जे, तेह <sup>3</sup>द्रव्यस्वभाव छे ॥६६॥ विषविष लच्चगीनु ४सरव-गत 'सत्त्र' लच्चग एक छे, ए धर्म ने "उपदेशता जिनवरवृपभ निर्दिष्ट छे ॥६७॥ द्रव्यो स्वभावे सिद्ध ने 'सत्'-तत्त्वतः श्री जिनों फहे, ए मिद्ध छे आगम 'थकी, माने न ते परसमय छे ॥६८॥ इन्यो स्वभाव विषे अवस्थित, तेथी 'सत' सीइन्य हे, उत्पाद-ब्रीन्य-विनाशयुत परिगाम द्रव्यस्वभाव हे ॥६६॥ ज्त्पाद भग विना निह, सहार दर्मा विना निह, उत्पाद तेमज, भग, धौव्य-पदार्थ विए। वर्ते निह ॥१००॥ ज्ल्पाद तेमज ध्रीव्य <sup>१</sup>ने संहार वर्ते १०पर्यये, ने पर्ययो द्रव्ये नियमथी, सर्व तेथी द्रव्य हे ॥१०१॥ जत्पाद-भ्रीव्य-विनाशस्त्रित अर्थ सह समवेतछे, एक ज समयमां द्रव्य निश्चय, तेथी ए ११त्रिक द्रव्य छे ॥१०२॥ अपने दरवनो अन्य पर्यय अन्य १२को विश्वासे १३वली, पश द्रव्य तो नथी नष्ट के उत्पन्न द्रव्य नथी तहीं ॥१०३॥ <sup>१४</sup>अविशिष्टसत्व स्वय टरव गुण्यी गुण्गंतर परिण्मे, तेथी वली द्रव्य ज कहा छे सर्वगुण्पर्यायने ॥१०४॥ जो द्रव्य होय न सत्, भेठरे ज असत् वने क्यम द्रव्यए १ वा भिन्न ठरतुं सत्वथी। तेथी स्वय ते सत्त्व छे।।१०४।। निन नीरनो उपदेश "एम-प्रथक्त्व भिन्नप्रदेशता, अन्यत्व जागा अतत्पग्रा, निह ते-पगे ते एक क्या ? ॥१०६॥ 'सत् द्रव्य' 'सत् पर्याय', 'सत् गुण्'-सत्वनो विस्तार छे, नथी ते-१७पणे अन्योन्य तेह अतत्पर्ण ज्ञातव्य छे ॥१०७॥ स्वह्रपे नयी जे द्रव्य ते गुण, गुण ते निह् द्रव्य हो, आने १८अतत्पण जाणवं, न अभावने, भाख्य जिने ॥१०८॥ परिणाम द्रव्यस्वभाव जे, ते गुण 'सत्' अविशिष्ट हो, 'द्रव्यो स्त्रभावेस्थित सत् हो'-ए ज आ उपदेश हो ॥१०६॥ पर्याय १९के गुण एवं कोई न द्रव्य विण विश्वे दीसे, द्रव्यत्व छे वली भाव, तेथी द्रव्य २०पोते सत्व छे ॥११०॥ २१आवुं दरब द्रव्यार्थ-पर्यायार्थयी निजभावमां, सद्भाव-असद्भावयुत उत्पादने पामे सदा ॥१११॥ जीव परिएमे तेथी नरादिक ए थरो, पए ते-रूपे, शु छोडतो द्रव्यत्वने ? निह छोडतो क्यम<sup>२२</sup> अन्य ए ॥११२॥ मानव नथी सुर, सुर पण नहि मनुज के नहि सिद्ध छे, ए रीत नहि होतो २३थको २४क्यम ते अनन्यप्यु धरे १ ॥११३॥ द्रव्यार्थिके वधु द्रव्य छे, ने ते ज पर्यायार्थिके, छे अन्य, २ जेथी ते समय तद्रूप होई अनन्य छे ॥११४॥ अस्ति, तथा छे नास्ति, तेम ज द्रव्य र अण्वक्तव्य छे, वली उभय र को पर्यायथी, वा अन्यरूप र कथाय छे॥११४॥ नथी'आ <sup>२९ज¹ ३०</sup>एवो कोई ज्यां किरिया स्वभात्र-<sup>३९</sup>निपन्न छे, किरिया नथी फज़हीन, जो निष्फल धरम उत्क्रष्ट छे।११६।

१ मिथ्यादृष्टि । २ स्वसमय । ३ द्रव्यत्व । ४ सर्वगतः । ५ उपदेष्टा । ६ द्वारा, से । ७ व्यय । ५ उत्पाद । ६ मीर । १० पर्यायमें । ११ त्रयात्मकः । १२ कोई । १३ तथा । १४ सत्सामान्य । १५ निश्चित होवे । १६ ऐसा । १७ सहरा । १६ एकपनेका म्रभाव । १६ मध्या । २० स्वत , स्वय । २१ ऐसा । २२ कैसे । २३ हुमा । २४ कैसे , क्यों । २५ जितसे । २६ मदक्तव्य । २७ किसी । २६ कहा जाता । २६ यही । ३० ऐसी । ३१ निष्पन्न ।

नामास्य कर्म स्वभावको निज्ञ जीवद्रव्य-स्वभावने, 'अभिमृत करी विर्येष, देव, मनुष्य वा नारक करे ॥११॥ विर्यय-मुर-नर-मारकी जीव नामकर्म-निपन्न है, निज कर्मेहप परिग्रमन वी व 'स्वमावक्षकिय न तेमने ॥११८॥ सिंह कोई ऊपजे विश्वसे क्यूमंगसंसयसय "कां, कारण खनम दे भारा छे। दसी जन्मभारा विभिन्न छे॥११६॥ देवी स्वमापे स्थिर एषु न काई छे संसारमां, संसार वो इस्सरण करता त्रव्य केरी छे किया॥१२०॥ कर्में मिलन सीव कर्म संयुद्ध पामवो परियासने, वैबी करम बधाय हैं। परियास वैबी कर्म हे ॥१२१॥ परिग्राम पोते सीव हो ने के किया ए कीव मयी, किरिया "गग्री हो कर्म, तैथी कमनो कर्ता नहीं ॥१०२॥ सीव चेतनारूप परिशामे, बली चेतना त्रिविधागणी, ते झानविषयक, कमविषयक, कमें फलविषयक कही ॥१२३॥ के 'क्षान' मर्यविकरप, ने बीववी "करातुं 'कर्म' छे,-ते छे मनेक प्रकारत , 'क्स' सौक्य कववा तुःक छ ॥११४॥ परियाम-मास्मक जीव के, परियाम क्रानादिक बने, हेबी करमध्या, कर्म देमज क्रान भारमा जायुद्रे ॥१२४॥ 'कर्ता, करम, फल, करण बीच है<sup>) र</sup>पम जो मिश्रम करी, सुनि अन्य इस नव परियामे, प्राप्ति करे सुदारमनी ॥१२६॥ के द्रव्य बीव, मजीव, "चित-तपयोगमयते जीव के, पुरस प्रमुख वे के अप्येतन ब्रद्य, तेइ अधीव के ॥११०॥ भाकाशर्मा 'जे भाग धर्म-अधर्म-काल सहित हो, बीव-पुरक्षोधी युक्त हो, ते सर्वकाले लोक हो॥१२०॥ करपाद, क्यव, ने भूवता बीवपुद्रकात्मक लोकने, 'परिगाम द्वारा, भेद वा संपाद द्वारा बाय हे ॥१२॥। से क्षिमनी ब्रुट्सो <sup>२०</sup>मादी 'जीव' 'भजीन' एम जखाय हो ते साया मूर्त-समूर्त गुण्<sub>।</sub> अतत्त्रशामी विशिष्ट से ॥१९०॥ गुष्य मूर्व इन्त्रियमाझ वे पुरुलमधी बहुविच हो, हरूयो समृत्तिक जेह तेला गुण अमृतिक बाकदे॥१३१॥ में बया तेम क राम बली रस-त्यश पुत्रलद्रव्यने,-मतिसुरूमधी प्राप्ती सुधी, बली सम्ब पुत्रल विविध जे ॥१३२॥ अवसाह सुर्य आकाशनो, सविदेतुवा के भग नो, वली खानकारणसाहरी मुख बाख प्रक्रम अवस मी ॥१३३॥ वे काल नो गुरा वदना चपयोग भारको जीवमां, ए रीत मूर्ति विद्योगता गुरा कारणवा संदेपमां ॥१३४॥ जीबद्रम्य, पुरलकाय, धर्म अधर्म वली भाकाराने, हे स्वप्रदेश अनेक, नहि वर्ते प्रदेशो कासने ॥१३॥। लोके अलोके भामा, सोक अवस-वर्ग वी ज्याप हो, हो रोप-आश्रत काल ने वीव-पुत्रको दे रोप हो ॥१३६॥ के रीत जाम प्रदेश, ते रीत रोज प्रस्य प्रदेश हो, अपरेश परमारावडे सहमान प्रदेश "तस्यो बने॥१९०॥ से काल तो अपरेश, एक प्रदेश परमासु "व्यदा, आकाशत्रस्य तस्यो प्रदेश अतिकामे वर्षे "तदा ॥१६८॥। वे देशना मविक्रमण सन हो 'समय', वत्यूर्णपरे, जे अर्थ हो वे कास हो, इत्यम्रावंसी 'समय' हो ॥१३॥ माकारा जे आगुक्याच्या, "आममदेश संका देह ने, दे एक "सी परमाग्य ने अवकासदानसमर्व हे ॥१४०॥ वर्ते प्रदेशो हरूपते, के, एक अवदा वे अते, यह या असंस्थ, अतंत हो। वली होय समनो कालने ॥१४१॥ एक ज समयमां व्यंस ने करपाद नो सङ्माय हो, जो कालने, तो काल देह "क्लमाय-समबस्थित हो।।१४२॥

प्रत्येक समये जन्म प्रीस्थ-विनाश अर्थो कातने, वर्ते सरवदा, आ व १८वस कालागु मो सद्भाव हे ॥१४३॥

रैपर्शियाः २ स्वरूप प्राप्ति । ६ लोकसे १४ मानीनई । ४ किया बाता । ६ ऐका । ७ चेटमन्द्रसेपा स्पन्न । ८ ची १६ परिस्तृत्व । १ सम्ब में । ११ साकास । १२ का । १६ वका १४ तदा १४ साकास हरेस । १६ तका १७ सन् १६ माम ।

जे अर्थने न बहु प्रदेश, न एक वा ¹परमार्थथी, ते अर्थ जाणो शून्य केवल-अन्य जे अस्तित्वथी ॥१४४॥ सप्रदेश अर्थोथी समाप्त समत्र लोक सुनित्य छे, तसू जाणनारो जीव, प्राण चतुष्कथी सयुक्त जे ॥१४४॥ इन्द्रियप्राण्, तथा वली वलप्राण्, आयुप्राण्**ने, वली प्राण श्वासोच्छ्**रवास-ए सौ जीव <sup>२</sup>केरा प्राण् छे ॥१४६॥ ने चार प्राणे जीवतो पूर्वे, जीवेछे, <sup>3</sup>जीवशे, ते जीव छे, पण प्राण तो पुद्रल दरव निष्पन्न छे ॥१४७॥ मोहादिकर्म ४ निवधथी सवन्धपामी प्राण्नो, जीव कर्मफल-उपभोग करता बंध पामे कर्मनो ॥१४८॥ जीव मोहद्वेष वडे करे वाधा, जीवोना प्राण ने, तो बन्ध ज्ञानावरण-आदिक कर्मनो ते थाय छे॥१४६॥ कर्में मिलन जीव त्यां लगी प्राणो घरे छे "फरी फरी, ममता शरीरप्रधान विषये ज्यां लगी छोड़े नहीं ॥१४०॥ करी इन्द्रियादिक-विजय ध्यात्रे आत्मने उपयोगने, ते कर्मथी रंजित निह, क्यूं प्राण तेने अनुसरे ? ॥१४१॥ अस्तित्व निश्चित अर्थनो को अन्यअर्थे उपजतो, जे अर्थ ते पर्याय छे, ज्यां भेद संस्थानादिनो।।१४२॥ तिर्यंच, नारक, देव, नर ए नामकर्मोदय वडे, छे जीवना पर्याय, जेह विशिष्ट 'संस्थानादिके॥१४३॥ अस्तित्वथी निष्पन्न द्रव्यस्वभावने त्रिविकल्पने, जे जागातो, ते आत्मा नहि मोह परद्रव्ये लहे ॥१४४॥ छे आतमा चपयोगरूप, उपयोग दर्शन-ज्ञान छे, उपयोग ए आत्मा तणो ग्रुभ वा अग्रुभरूप होय छे।।१४४॥ उपयोग जो शुभ होय, सचय थाय पुर्य तार्हो तहीं, ने पापसचय अशुभयी, ज्यां उभय निह सचय निह ॥१४६॥ जाएं जिनोने जेह, श्रद्धे सिद्धने, "अएगारने, जे सानुकम्प जीवो प्रति, उपयोग छे शुभ तेहने ॥१४७॥ कुविचार-सगित-श्रवण्युत, विषये कषाये मग्न जे, जे उपने उन्मार्गपर, उपयोग तेष्ट अशुभ छे।।१४८।। मध्यस्थ परद्रव्ये थतो अशुभोपयोग रहितने, शुभमां अयुक्त, हुँ ध्याउँ छु निज आत्मने ज्ञानात्मने ॥१४६॥ हु देह निह, वाणी न, मन निह, देतमनु कारण निह, कर्ता न, कारियता न अनुमता हुँ कर्ता नो निह ॥१६०॥ मन, वाणी तेम ज देह पुद्रलद्रव्यरूप निर्विष्ट छे, ने तेह पुद्रलद्रव्य बहु परमाणुओ नो पिंड छे॥१६१॥ हुँ पौद्गलिक नथी, पुद्रलो में पिंडरूप कर्यो 'नथी, तेथी नथी हुँ देह वा ते देहनो कर्ता नथी।।१६२॥ परमाणु जे अप्रदेश, तेम प्रदेशमात्र, अशब्द हो, ते स्निग्ध रूच बनी प्रदेशद्वयादिवत्त्व अनुभवे।।१६३॥ एकांशयी आरभी ज्यां अविभाग अश अनत छे, स्निग्धत्व वा रूच्चत्व ए परिणामयी परमाणुने ॥१६४॥ हो स्निग्ध अथवा रूच्च अग्रु-परिग्राम सम वाविषम हो,बंधाय जो गुगाद्वय अधिक, नहि बध होय जघन्यनो॥१६४॥ चतुरश को स्निग्धाणु सह द्वय-अशमय स्निग्धाणुनो, पचाशी अणु सह वध थाय त्रयांशमय रुचाणु नो ॥१६६॥ स्कन्धो प्रदेशद्वयादियुत, स्थूल सूक्ष्म ने साकार जे, ते पृथ्वी-वायु-तेज-जल परिणामथी निज थाय छे ॥१६७॥ अवगाइ गाइ भरेल छे सर्वत्र पुद्रलकायथी, आलोक बाटर-सृक्ष्मथी, कर्मत्वयोग्य-अयोग्यथी ॥१६८॥ स्कधो करमते योग्य पामी जीवना परिणामते, कर्मत्वने पामे, निह जीव परिणमावे तेमने।।१६६।। कर्मत्व परिरात पुद्रलोना स्कन्ध ते ते फरीफरी, शरीरो बने छे जीवने, ' सक्रान्ति पामी देहनी ॥१७०॥ जे देह औदारिक, ने वैक्रिय-तेजस देह छे, कार्मण-अहारक देह जे, ते सर्व पुद्रलरूप छे ॥१७१॥

१ निश्चय से । २ के । ३ जीवित रहेगा । ४ सवन्ष । ५ पुन. पुन, वारवार । ६ ग्राकृति, श्राकार । ७ निर्ग्रन्य । ८ उनका । ६ नहीं । १० परिवर्तन ।

हे बेठनामुख, गंध-रूप रस-सम्बन्ध 'स्माकि न बीचने। वही लिंगमंद्दण नबी बाने संस्थान मास्यु' न देवे ॥१७२ सन्योग्य रारोशी बंध बाय रूपादि गुणपुठ मूर्वेने। पद्ध बीच मूर्विरद्वित बांधे 'केम पुत्रल'कर्म ने है ॥१०३ से रीठ दर्सेन-क्रान बाय रूपादितु -गुख्यस्मतु । 'ते रीत बंधन क्राम् मूर्वि रहितने पर्म मूर्वेतु ॥१०%

जे सावधी देशे करने कायो विषयमात कार्य ने। देसाबी हो उपरक्कता वशी कर्म बंधन दे बडे ॥१०६। समाबि सह बास्मा तयो, ने स्वर्श सह पुरस्ततयो। अन्योग्य ने अवगाह, देने बंध उपसारसक कड़ी ॥१००॥ सप्रदेश हो वे <sup>प्</sup>रीय, जीवप्रदेशमां आये कने। पुरस्तसमूह रहे <sup>प्</sup>रम्बोचित, जाय हो, बंधाय हो॥१००॥

<sup>3</sup>विष्यविष विषयो पानीने चपयोग आत्मक स्त्रीव के । प्रद्वेप-राग-विसोह भाषे परिखमे दे वस्य के ॥१७४।

बीव रक बांचे कर्म, रागार्वित श्रीव 'शुकाव हो। जा बीव केरा बंचनो संदेप निवास बाएवे ॥१०६॥ परियानकी हे बंध, राग-विमोद देपयी शुक्त थे। हे मोद-देप कंशुम, राग मशुम वा हुम दोव हे॥१८०॥ पर मोदी हुभवरियाम पुरव, बशुम परमाँ पाप हो। निवंदरभगत परियाम समये हुन्त इप नो देतु है ॥१८९॥ स्वाबर अने त्रस पूर्ण्योमादिक सीवकाय "कहेल थे। हैं बीवबी हो अन्य हैम व सीव देवी अन्य है ॥१८९॥

परने खने नहि बाखतो प रीत पानी स्वमावने । वे <sup>प्</sup>या हुं , बा 'शुव' एस 'श्वन्यवसान मोह ''बक्री करे ॥१८६॥ निक्र माथ करतो बीव क्षे कर्ता ''क्सरे मिर्स मावनो । पद्म वे नवी कर्ता सकल पुत्रल दरबमय मावनो ॥१८४॥

बीव सर्वकाले पुरुषो नी सम्बन्धां वर्षे भन्ने। पण नव भन्ने म तजे, करे निष्ट् बीव पुरुष्तकर्मने ॥१०८॥ है भ्रेबाल इत्य बनित निकारियाम नी कर्या वने। देवी महाम अने कहापि मुक्तम के कर्मों वले ॥१०८॥ श्रीव रागदेशकी पुष्क क्यारे परियामे द्वास-अञ्चनमां। ज्ञानावरण इत्यावि मावे कर्मे वृत्ति प्रवेश व्यो॥१०८॥ सम्बन्ध जीव समये कपायित मोहरागादि वढे । सम्बन्ध पानी कर्मरजनो वंशक्ष कवाय है॥१०८॥ आ तीव केरा वंधनो संवेप निजय भ्रेमालियो। व्यक्तिये योगीने, स्ववहार अन्य रीते कक्यो॥१०८॥

भू भा भने भा भार, प ममता म देह-पने तन्ने। ते कोदी बीच "मामस्यने समार्गनो भावप करे।।१६०॥

हुँ पर तायो सहि, पर न मार्ग, ज्ञानकेवल पकडूँ। से पम क्यावे, क्यानकाले जीव वे व्याना वने ॥१६१॥ य रोत वरीन-ज्ञान के, इन्द्रिय-अदीत महावे थे। मातु हुं—आलंबन रहित, जीव क्रुद्ध निम्मल मुख के ॥१६३॥ लस्सी, तारीर, सुक्त हुंन्स अववा शतु नित्र बनो भरे। बीवने न्स्त्री बाँहे मुख, मुख वपयोग-आस्मक वीवने ॥१६३॥ -आ जायी श्रुद्धापा 'भनी प्यावे परत नित्र कालाने। साकार वाय-आकार हो ते 'भोहपित प्यवेते १६४॥ व ज्ञानी मोहपित, चय करी पानावि समझल तुंन्त ते। बांच परिवाने कामवतानं, ते सीवम अवयने तहे ॥१६४॥ वे मोहपत्त करी नश्च, विषय विरक्त 'भवई, मम रोकीने। आस्मारमान्ये विका सेन अनातने "क्यानार से ॥१६४॥

ेपा कर्बने स्थाने अस्य, वे सप्टमाविक्से हैं। प्रस्तक सर्वपदार्थ से झेवान्तप्राप्त निर्माक से हैं।।१६००। बाधा रहित सक्तारममी सम्पूर्ण सुरुकानाक्य से। इन्द्रिय-अतीत पेश्वनिस्मू ते व्याने परम आर्मदने।।१६००। १ समित्राति प्रकटनवा १२ केंग्रे किंग्रफार) १ विविध सर्वक्रमकार। ४ सारवा । १ कोचा। ६ स्मेन्डा।

्र सामस्यास्त्र करूरवा १९२० । १००० मान्यत्रकार् । श्वास्त्र क्षात्रकार । ४ सारवा १ वास्य । ६ स्थान ७ कहेवा वा वत्र से हा १ स्पर्ने से १ हि । सियस प्रियाश ११ से हारा । ११ वास्त्रव में ११ स्वासी १४ कहावार है निर्देश स्थित है । १२ प्रति सार्य को समस्याको । १६ होकर । १७ कोहस्सी योठ । १४ वाहकर।

१६ होकर । २ च्यान करने नावा स्थाया । २१ किस । २२ समिनिया

श्रमणो, जिनो, तीर्थं करो आ रीत सेवी मार्गने, सिद्धि वर्या; नमुं तेमने, निर्वाणना ते मार्ग ने ॥१६६॥ ए रीत तेथी आत्मने ज्ञायकस्वभावी जाणीने, विनर्भमपणे रही स्थित आ परिवर्ज छुं हुं ममत्वने ॥२००॥

## ३-चरणानुयोग सूचक चूलिका

ए रीत प्रण्मी सिद्ध, जिनवरवृपभ, मुनिने फरी फरी, श्रामण्य अगीकृत करो, अभिलाप जो दु'खमुक्तिनी ॥२०१॥ षधु जनोनी विदाय लइ, स्त्री-पुत्र <sup>3</sup>वडीलोथी छूटी, दग-ज्ञान-तप-चारित्र-वीर्याचार अगीकृत करी ॥२०२॥ 'मुज ने प्रहो' कही, रप्रणतयई, अनुगृहीत याय 'गणी वडे, न्वयरूप कुल विशिष्ट, योगी, 'गुणाक्य ने मुनि-इष्ट जे।२०३। परनो न हुं, पर छे न मुज, मारुं नथी °कई पण जगे. -ए रीत निश्चित ने जितेंद्रिय पाहजिकरुपधरवने ॥२०४॥ जन्म्या १ प्रमाणे रूप, लुंचन केशनुं, शुद्धत्वने, हिंसादिथी शून्यत्व, १०देह-असस्करण-ए लिग छे।।२०४॥ आरभ मूर्छाशून्यता, उपयोग योग विशुद्धता, निरपेत्तता परथी- 'जिनोदित मोत्तकारण 'विलग आ ।।२०६॥ ो अबही परमगुरु-१४दीधेल लिंग नमस्करण करी तेमने, ब्रत ने क्रिया सुन, यई उपस्थित, याय छे मुनिराज ए ॥२०७॥ व्रत, सिमति, लु चन, आवश्यक, भ्भणचेल इद्रियरोधनं, निहस्तान भदातण, एक भोजन, भृशयनस्थिति भोजनं ।२०८। -आ मूलगुण श्रमणो तणा जिननेवयी प्रज्ञत छे, तेमां प्रमत्त यतां श्रमण छेदोपस्थापक थाय छे ॥२०६॥ ने लिंगप्रहर्णे साधुपद देनार ते गुरु जाणवा, छेदद्वये स्थापन करे ते शेष मुनि १७निर्यापका ॥२१०॥ जो छेद थाय प्रयत्न सह कृत कायनी चेष्टावि।, आलोचना पूर्वक हिया कर्तव्य छे, ते साधुने ॥२११॥ छेटोपयुक्त मुनि, भमण व्यवहार विज्ञ १८कने जई, निज दोष आलोचन करी, श्रमणोपदिष्ट करे विधि ।२१२॥ प्रतिवध परित्यागी सदा अधिवास अगर १९विवास मा, मुनिराज विहरो सर्वदा थईछेदहीन श्रामण्यमां । २१३॥ जे श्रमण ज्ञान-द्यादिके २०प्रतिबद्ध विचरे-सर्वदा, ने प्रयत मूलगुणो वि ो, श्रामण्य छे परिपूर्ण त्यां ॥२१४॥ मुनि २ अपण माहीं, निवासस्थान, विहार वा भोजनमहीं, उपि अमण-विकथा नहीं २२प्रतिबधने इच्छे नहीं ।२१४। आसन-शयन-गमनादिके चर्या प्रयत्न विहीन जे, ते जाण्वी-हिंसा सदा रवसंतानवाहिनी श्रमण् ने ॥२१६॥ जीवो-मरो जीव, यत्नहीन आचार त्यां हिंसा २४नक्री, समिति-प्रयत्नसहितने नहि वध हिंसा मात्रथी ॥२१७॥ मुनि यत्न हीन आचारवत छकायनो हिंसक कह्यो, जल कमलवत् निर्लेप भाख्यो, नित्य यत्न सहित जो ॥२१८॥ दैहिक क्रिया <sup>२ भ</sup>थकी जीव मरता वध थाय-न थाय छे, परिग्रह थकी ध्रुव बध, तेथी समस्त छोड्यो योगी ए ॥२१६॥ २६ निरपेत्तत्याग न होय तो निह भावशुद्धि भिन्नु ने, ने भावमां अविशुद्ध ने त्तय कर्म नो कई रीत बने १ ॥२२०॥ आरंभ, अएसंयम अने मूर्ज़ी न त्यां-ए २४क्यम बने ? पर द्रव्य रत जे होय ते कई रीत साधे आत्मने ? ॥२२१॥

१ प्राप्ति की । २ निर्मंगस्व । ३ ग्रुरुजनों, पूज्यजनों । ४ वितययुक्त प्रशाम करके । ५ झाचार्य । ६ ग्रुश्समुद्ध । ७ कुछ । द यथाजातरूप धारी, जन्मसमयके सरीखा रूपधारी झर्यात् निर्मंग्य । ६ निर्मंन्य, दिगम्बर । १० श्रु गार नहीं करना, वेशभूषा युक्त न करना । ११ जिनेन्द्र निरूपित । १२ चिह्न, कारशा । १३ ग्रह्शा कर । १४ दिये गये । १५ दिगम्बरत्व । १६ दतीन । १७ नियामक, उपदेश झादिसे मार्गमें इड़ करनेवाले । १८ निकट । १६ एकलविहारी, ग्रुरुसे झलग रहकर । २० युक्त । २१ जपवास । २२ मन लगानेकी । २३ सर्वदा, सत्रत । २४ निश्चत । २५ से, द्वारा । २६ प्रयोजन रहित । २७ किस प्रकार ।

महर्गे विसर्गे सेवलां निह खेब जे यी बाय छे, हे उपिय सह बहों मले मृति काल छेन्न 'बिजाखीने ॥२१२॥ पपि अर्निदिवने, असंबद क्षत बकी रअण्यापर्वने, मुर्व्यादिकननरहिवने व प्रहो श्रमण, बोडो सबे ॥२९३॥ क्यम अन्य परिमह होय क्यां कही देहने परिमह अहो ! मोद्येच्छ ने देहेय "निट्यविकर्म उपहेरी जितो ! ॥२१४॥ कम्म्या प्रमाणे रूप माक्षु उपकरण जिन मागर्मा। गुरुवचन ने सुत्राप्यवत, वली वितय पण उपकरणमां ॥२२४॥ भाषोकर्मा निरपेच ने परलोक-भाषापितवर हो, सामु कपाय रहित, वैदी मुक्त भा<sup>3</sup> र विद्वारी हो ॥२२६॥ भारमा "अनेपक है य सप, तरिसद्विमां तथस रही, 'प्रायु-प्रपाया भिषा बाती देवी अनावारी मुनि ॥२२०॥ केबलसरीर मृति स्पांव 'मार न' बाणी वर्ष-प्रविक्रमें हो, निव सकिता गोपन विना वप साव वन बोबेश हैं ॥२२०॥ माहार हे एक क, क्रयोदर ने बवा-बपलब्ब हो, मिक्स बढ़े, दिवसे, रसेच्याहीन "वया-मधुमांस हो ॥११६॥ वृद्धाल, बालपया विषे, 'स्लानत्व, स्रोतद्शा विषे, धर्या घरो निक्क्योग्य, से रीत मूलक्षेद्र न बाद है ॥२३०॥ को देश-काल तका 'चमा मम-कप्रिक ने मुनि काफीने, वर्षे महारविद्वारमा, सो अस्प लेपी बमण हैं।।१६९॥ भागरय क्यां ऐकाप्रय ने ऐकाप्रय क्षातिकारे, निकास बने भागन वढे, भागम १ प्रवर्तन मुक्स हे ॥२३१॥ भागमरहित वे समय हे बायों न परने आत्मने, सिद्ध पदार्थ-अवास है द्वय कर्मनो कई रीति करे रे ॥२३३॥ भुतिराज मागमचन्न ने सौ ११मत इन्द्रिय पहु हे, के देव अवधिचहाने सर्वत्र पहु सिद्ध हो ॥१३४॥ सी १९वित्र गुरापर्याप्युक्त प्रवार्व भागमसिद्ध हो, वे सर्वने बाग्रे अमग्र ए देखीने भागम बढे ॥१३॥। द्यप्ति म आगमपूर्विका ते जीवने संबस मही, न्य सूत्र १३केठ के बचन) मृति केम होय असंबमी ! ॥१३६॥ मिकि सही आस्त्रवाही, सदा त को भागें तारी, निर्माण नहीं भागेंतारी सदाबी, यो संयम मही ॥२३०॥ अद्यासी से कर्मों सपाये सच कोटि भवो वहे, दे कर्म द्वानी त्रिगृप्त वस रच्यावासमात्रकी चय करे।।१३८।। क्लुमात्र पण मूर्का तथो सद्माव तो देहादि के, तो सर्व १४ मागमवर मखे पण नव लहे सिद्धावने ॥१९१॥ क्षे पंचसनित, विगम, इन्द्रिनिरोधी विजयी कवायनी, परिपूर्ण दर्शन ज्ञानकी, वे अस्याने संक्त कहा ॥२४०॥ सिंदा प्रश्नंसा तु क सुक, भरि-बंधुमां क्यां सान्य हो, बड़ी लोड-कमके, बोबिय-मरणे सान्यहे हे अमग्र हे ॥२४१॥ द्रम, ज्ञानने चारित्र, त्रयमां युगपरे चारुड के, देने कहा प्रकामयगतः भागयम लो परिपूर्ण हे ॥२४९॥ परश्रम्यने आभय अस्य अज्ञानी "पामे मोइने, वा रागते वा द्वेपने, तो विविध वांचे वर्म ने ॥१४३॥ निह मोड, ने निह राग द्वेत करे नहि अर्थों विषे, तो नियमंत्री मुनिराड ए विश्वविध कर्मो सब करे ॥१४४॥ शक्तेपयोगी असय है, सुसपुक्त भग शास्त्रे कहा, सुद्धोपनोगी है निराजन रीय सामन बासना ॥१४३॥ वास्तरम् प्रवचनरत विपे ने मक्ति महैतादिके, प होन को मानएयमां तो चरण ते झमयक है ॥१४६॥ अससी प्रति बंदन, नमन, अनुगमन अम्मुख्याम ने, वसी अस निवारण हो न मिहित शाग्यत वर्षा विसे ॥१४४॥ हपदेश दर्शन ज्ञाननी, पोषक्य-महत्र शिष्यो "व्ह्यु, हपदेश जिनपूबा हक्षी-बर्तन ह बाक सरागत ॥१४८॥

१ वालकर | २ समार्थनीय । १ निर्देखणा निर्मोहमाव | ४ साहार । ३ साहारेख्या है रहिण । ६ दिना रहिण । ७ रहिल । व रोबीयमा व्याविद्वक्ता । १ स्वत्यक्ति । १ दिवार, पनन । ११ माछी । १२ सनेक प्रकारके । ११ का वक्त कहा गया । १४ तमस्त्र पास्कोक नोता । ११ मान्य होता है । १९ का ।

ेवण जीवकायविराघना उपकार जे नित्ये करे, चरुविध साधुसंघने, ते श्रमण रागप्रधान छे ॥२४**६॥** वैयावृते उद्यत भ्रमण षट्काय ने पीड़ा करे, तो श्रमण निह पण छे गृही, ते श्रावकोनो घर्म छे ॥२४०॥ छे अल्प लेप उछतां य दर्शनज्ञानपरिएात जैनने, निरपेत्तता पूर्वक करो उपकार अनुकपा विडे ॥२४१॥ आकान्त देखी श्रमण ने श्रम, रोग वा भूख, प्यासथी, साधु करो सेवा स्वशक्ति प्रमाण ए मुनिराजनी ॥२४२॥ सेवानिमित्ते रोगी-बालक-वृद्ध-गुरु श्रमणो तणी, लौकिकजनो सह वात शुभ-उपयोगयुत निंदित नथी॥२४३॥ आ शुभ चर्या श्रमण्ते, वली मुख्य होय गृहस्य ने, 'तेना वडे 'ज गृहस्य पामे मोत्तसुख उत्कृष्टने ॥२५४॥ फल होय छे विपरीत वस्तुविशेषथी शुभ रागने, "निष्पत्ति विपरीत होय भूमि विशेषथी ज्यम वीज ने ॥२४४॥ छद्मस्य-अभिहित ध्यान दाने व्रत नियम पठनादि के, रत जीव मोच लहे नहि, बस भाव शातात्मक लहे ॥२४६॥ परमार्थ थी अनभिज्ञ, विषयकषायअधिक जनो परे, उपकार सेवा-दान सर्व कुदेवमनुजपणे फले ॥२४०॥ 'विषयो कषायो पाप छे' जो एम निरुपण शास्त्रमां, तो केम तत्प्रतिबद्ध पुरुषो होय रे <sup>८</sup>निस्तारका ? ॥२४८॥ ते पुरुष जाण सुमार्गशाली, पाप-उपरम जेहने, सुमभाव ज्यां सौ धार्मिके, गुणसमूहसेवन जेह ने ॥२४६॥ अञ्चभोपयोग रहित श्रमणो-ञ्जद्ध वा ग्रुभयुक्त जे, ते लोकने तारे, अने तद्भक्त पामे पुण्यने ॥२६०॥ प्रकृत वस्तु देखी अभ्युत्यान आदि क्रिया थकी, वर्ती श्रमण पछी वर्तनीय गुणानुसार विशेष थी ॥२६१॥ गुण्थी अधिक श्रमणो प्रति सत्कार अभ्युत्थान ने, अजलिकरण्, पोषण्, प्रहण् सेवन अहीं उपदिष्ट छे ॥२६२॥ मुनि सूत्र-अर्थे प्रवीण संयमज्ञानतपसमृद्धने, 'प्रिणिपात अभ्युत्थान, सेवा साधुए कर्तव्य छे ॥२६३॥ शास्त्रे कह्यं तपसूत्रसंयमयुक्त पण साधु नहीं, जिन-उक्त आत्मप्रधान सर्व पदार्थ जो श्रद्धे निह ॥२६४॥ मुनि शासने स्थित देखीने जे द्वेषथी निंदा करे, अनुमत निंह किरिया विषे, ते नाश चरण तणी करे ॥२६४॥ जे हीन गुण होवा छतां 'हु पण श्रमण छु ' मद करे, इच्छे विनय गुण-अधिक पास, अनत ससारी वने ॥२६६॥ मुनि अधिकगुण हीनगुण प्रति वर्ते यदि विनयादि मां, तो भ्रष्ट थाय चरित्रथी उपयुक्त मिथ्याभावमां ॥२६७॥ सूत्रार्थनिश्चयवत, शमितकषाय, अधिक तपी भले, पण ते नथी सयत, यदि छोडे न लोकिक-सगने ॥२६८॥ निर्भेथरूप दीचा वडे सयमतपे सयुक्त जे, लौकिक कह्यो ते ने य, जो छोडे न १०ऐहिक कर्मने ॥२६६॥ तेथी श्रमण्ने होय जो दुःख मुक्ति केरी भावना, तो नित्य वसवु समान अगर विशेष गुणीना सगमां ॥२७०॥ समयस्य हो पण सेवी भ्रम अयथापहे जे अर्थने, अत्यन्तफलसमृद्ध भावी कालमां जीव ते भमे ॥२७१॥ अयथाचरणहीन, सूत्र-अर्थसुनिश्चयी उपशांत जे, ते पूर्ण साधु "अफल आ ससारमां चिर निह रहे ॥२७२॥ जाणी यथार्थ पदार्थने, तजी संग अतर्वोद्यने, आसक्त निह विषयो विषे जे, 'शुद्ध' भाख्या तैमने ॥२७३॥ रे । शुद्धने श्रामण्य भाष्युं, ज्ञानदर्शनशुद्धने, छे शुद्धने निर्वाण, शुद्ध ज सिद्ध, प्रण्मुं तेहने ॥२७४॥ साकार अण्-आकार चर्यादुक्त आ उपरेशने, जे जाणतो ते अल्प काले सार प्रवचननो लहे ॥२७४॥

<sup>#</sup> समाप्त #

१ विना, रहित । २ सेवा, सुश्रुषा । ३ तो भी । ४ द्वारा । ४ उसके । ६ ही । ७ फल । म पार करने । ६ प्रसाम । १० सांसारिक । ११ निस्सार, फलरिहत ।

### साधक जीवकी दृष्टि

#### 41

प्रध्यातममें सदा निरुष्यनय ही प्रधान है, उसीने झाध्यसे धम होता है। शास्त्रोंमें जहाँ विकारी पर्यायोंका व्यवहारनयसे कथन किया जाने वहाँ मी निरुष्यनय को ही प्रस्य भीर व्यवहारनयको गौण करनेका झाध्य है ऐसा समझना धाहिये। क्योंकि पुरुषा में के द्वारा भपने में छुद्ध पर्यायको प्रगट करने भर्यात् विकारी पर्यायको टासने के सिमे सदा निरुष्यनय ही भाषरणीय है। उस समय दोनों नयोंका ज्ञान होता है, किन्तु धमको प्रगट करनेके लिये वृष्टिमें दोनों नय कदापि भादरणीय नहीं है। व्यवहारनयके झाध्यसे कमी भाषिक अम भी नहीं होता प्रत्युत उसके भाष्यसे रागद्वेषके विकल्प ही उठा करते हैं।

छहीं प्रथ्य, उनके गुण और उनकी पर्यायों के स्वरूपका ज्ञान कराने के सिये कसी निदचय नयकी मुख्यता और व्यवहार नयकी गौणता रखकर कथन किया खाता है, और कभी व्यवहार नयकी मुख्य करके और निद्धयनयको गौण रखकर कथन किया खाता है। स्वय विचार करे उसमें भी कभी निद्धय नयकी और कभी व्यवहार नयकी मुख्यता की खाती है। प्रध्यात्म शास्त्रमें भी जीवकी विचारी पर्याय जीव स्वय करता है तो होती है, भौर वह जीवका धनन्य परिणाम है—इसप्रकार व्यवहार नयने कहां या समक्ताया जाय किन्तु उस प्रत्येक समयमें वृद्धिं तो निद्धयनय एक ही मुख्य और घादरणीय है—ऐसा झानियोंका कथन है। खुदता प्रयट करने के लिये कभी निद्धयनय धादरणीय होता है और कभी व्यवहारनय —ऐसा मानना भूल है। तीनों कालमें एकमात्र निद्धयनयके धामयतें ही घम प्रयट होता है —ऐसा समक्ता जाहिये।

, सायक जीव प्रारमसे भव तक निरुच्य की ही मुक्यता रसकर व्यवहारको गौण ही करता जाता है विससे साथक दशार्में निरुप्यकी मुक्यताके बससे सायक कुठताकी वृद्धि ही होती जाती है भौर भछुद्धता टलसी ही जाती है। इसप्रकार निरुप्यकी मुख्यसाके सलसे पूर्ण केवसकान होने पर वहीं मुक्यत्व गौणस्व नहीं होता और गय भी नहीं होते।

# श्री प्रवचनसारकी वर्णानुक्रम गाथासूची

| अ                    | गाथा        | प्रष्ट |                        | गाथा          | र्वे       |
|----------------------|-------------|--------|------------------------|---------------|------------|
| अइसयमारसमुत्य        | १३          | १६     | असुहोदयेग आदा          | १२            | የሂ         |
| अजधाचारविजुत्तो      | <b>२</b> ७२ | ३६७    | असुद्दोवओगरिंद्दो      | <b>የአ</b> ደ ~ | २४४        |
| महे अजघागहणं         | ૮૪          | ११८    | 39                     | π             |            |
| अहे सु जो ग् मुज्मिद | રુષ્ઠ       | ३७०    | आगमचक्कृ साहू          | २३४           | ३४६        |
| अत्य अक्विशिवदिद     | ४०          | પ્રફ   | आगमपुरुवा दिही         | २३६           | ३४८        |
| अत्यि अमुत्त मुत्त   | УЗ          | ৩২     | आगमहीणो समणो           | २३३           | ३४३        |
| अत्यत्तिग्िच्छद्रस   | १४२         | २४६    | आगासमगुणिविद्टं        | १४०           | २२६        |
| अत्यि ति य एत्यि ति  | ११४         | १८७    | आगासरसवगाहो            | <b>१</b> ३३   | २१८        |
| अत्यो खलु दहवमओ      | દરૂ         | १३२    | आदा कम्ममलिमसो         | १२१           | १६७        |
| अंधिगगुणा सामएगो     | २६७         | ₹8     | आदा कम्ममलिमसो धरेदि   | १४•           | २४४        |
| अधिवासे व विवासे     | २१३         | ३२३    | आदा गाग्पमाण्          | २्३           | 38         |
| अपरेस सपरेस          | ४१          | ४७     | आदाय तिपिलिग           | २०७           | ३१६        |
| अपदेसो परमासू        | १६३         | २४८    | आपिच्छ वधुवग्ग         | २०२           | ३०⊏        |
| अपयत्ता वा चरिया     | २१६         | ३२७    | आहारे व विहारे         | २३१           | ३४७        |
| अपरिचत्तमहावेगुप्पाद | ५3          | १३६    |                        | •             | I          |
| अपिडिकुट्ट उविध      | २२३         | ३३४    | इटियपाणो य तथा         | १४६           | २४०        |
| अप्पा उवओगप्पा       | የሄሂ         | २४०    | इहलोगिंगरवेक्खो        | २२६           | 338        |
| अप्पा परिगामप्पा     | १२५         | २०३    | इह विविद्दलक्खणाण      | .,- 80        | १४७        |
| अध्भुद्धाण गह्न्ण    | २६२         | ३८८    | 3                      | 5             |            |
| भन्भुट्टे या समणा    | २६३         | ३⊏६    | चदयगदा कम्मसा          | ષ્ટર          | , <u> </u> |
| अयदाचारो समगो        | २१८         | ३२६    | उपज्जिद जिंद गाग       | ٧٥            | <b>৩</b> १ |
| अरसमस्वमगध           | १७२         | २६⊏    | उपादहिदिभगा विज्ञ ते   | १०१           | 378        |
| अरहतादिसु भत्ती      | २४६         | ३७३    | <b>उप्पाद</b> िहिदिभगा | १२६           | , २११      |
| अववद्दि सासग्रत्य    | . २६४       | 380    | उप्पादो पद्धंसो        | १४२           | २३३        |
| अविदिद्परमत्येसु     | २४७         | ३८४    | उप्पादो य विस्मासी     | १८            | <b>२</b> ४ |
| असुभोवयोगरहिदा       | २६०         | ३⊏६    | ् उव्ञोगमञ्जो जीवो     | १७४           | २७४        |

गाथा

प्रष्ट

|                                       |                       |             | l                                 |               |             |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------|
| चवभोगिंदसुद्धो जो                     | ₹¥                    | ŧ۵          | किय तिमिद् सारित                  | २२ <b>१</b>   | 325         |
| चवभोगो बदि दि                         | १४६                   | २४१         | किं किंचस चित्रक                  | <b>२</b> २४   | 335         |
| चनकुम्पदि सो वि                       | २४६                   | ३७६         | <b>कु</b> क्षिसाट <b>इवक्</b> षरा | •1            | <b>१</b> •२ |
| चनवरणं जिल्लममे                       | २२४                   | <b>३३</b> ७ | कुठवं समावमादा                    | tcy           | <b>२८३</b>  |
| च्चरङ्गावो पुरिसो                     | RXL                   | ĄCK         | केवलबेहो समग्री                   | १२८           | 388         |
|                                       | <b>ए</b>              |             |                                   | η             |             |
| एक क्लुतं सर्च                        | • <b>₽</b> ₹ <b>Ł</b> | 282         | गुरुदोभिगस्स विकर्ष               | ₹64           | 747         |
| एको व दुने वहुना                      | 185                   | २०२<br>२३१  | गेसहदि सेव स                      | ₹⊏¥           | 208         |
| प्रकास कुन सङ्घना<br>पर्याचेस हि देही | ₹ <b>€</b>            | 44C         |                                   | -             |             |
|                                       |                       |             | गेण्डवि सेव स ग्रंचि              | 39            | 8.4         |
| प्रामिद् संवि समये                    | 188                   | २३४         |                                   | ₹             |             |
| <b>प्</b> गुचरमेगाची                  | 448                   | 488         | चचा पावारंमं                      | u4.           | 206         |
| परे सतु मूलगुणा                       | <b>₹</b> 0₹           | ₹१=         | चरिष सिवदो सिव                    | २१४           | 348         |
| एसमानो समयो                           | २३१                   | ₹X●         | चारिचं क्या वस्मो                 | ,,,•          | 4           |
| एवं किया किय्विंग                     | ŞEE                   | ३०१         | नारवस्थ नन्म                      | •             |             |
| पर्व गागुप्पार्ग                      | १६२                   | २६२         |                                   | 4             |             |
| एवं पर्यामिय सिक्रो                   | ₹•₹                   | 30 <b>0</b> | <b>बुदु</b> सत्वविद्दिष           | <b>२</b> .१.६ | \$C\$       |
| एवं विदिदत्वो                         | ₩5                    | ₹ 5 ]       | बेदुवजुचा समणो                    | २१२           | वर          |
| एवंदिएं सहावे                         | ***                   | १७६         | हेरी बेस स विकार                  | <b>२</b> २२   | がお来         |
| पम सुरासुरमशुस्तिः                    | *                     | 3           | -10 4 4                           |               |             |
| ण्मा पसत्वभूदा                        | २४४                   | ३८१         |                                   | व             |             |
| ण्सो चियक्ति                          | 444                   | 14          | जरि क्रपदि कारलेर                 | ₹2.           | 300         |
| एसो वंबसमासो                          | ₹≖६                   | रस्स        | बदि है स संहि                     | ¥\$           | ¥ť          |
|                                       | मो                    | - 1         | बहि वे विसम्बस्तामा               | २४न           | <b>ACK</b>  |
| ओगा <b>टगाट</b> खिचियो                | ₹4=                   | 258         | वदि पवस्तमवार्व                   | ą.            | XX          |
|                                       |                       |             | बदि संवि हि पुरकारित              | w¥            | १०३         |
| भोराजिमी प देही                       | 1.01                  | 560         | वरि सो हुदो                       | 84            | 48          |
|                                       | <b>5</b>              | 1           | समझार्क्तकार्                     | ₹●K           | 268         |
| इता करखं करमं                         | 124                   | २०४         | बय वै समप्पहेसा                   | <b>₹</b> \$•  | २२४         |
| कम्मचगुपाओगा                          | 156                   | 252         | बस्स मग्रेसक्पनप्पा               | <b>२२७</b>    | 14.         |
| कृत्मं यामसम्बर्ध                     | 110                   | 14.7        | बस्स यः संवि                      | 488           | २३६         |
|                                       |                       |             | बं भरणायी कम्मं                   | १३८           | <b>111</b>  |
| कासस्य बहुग्या से                     | 448                   | २१⊏         | ब देवलं वि यायां                  | 4.            | #¥          |
| किया भरदंतार्ग                        | ¥                     | 8           | दं तकालियमिष्रं                   | A.            | 44          |

|                                     |                  |             | νο, ••                                  |                      | ४३१                |
|-------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|
| ı                                   | गाथा             | प्रष्ठ      |                                         | गाथा -               | <u> १८</u>         |
| ज दव्वं तएए। गुर्गो                 | १०=              | १७४         | नो हि सुदेगा                            | ३३                   | 88                 |
| जं परदो विएए॥ए॥                     | ሂ⊏               | 52          | 1                                       | ठ                    | <b>7</b>           |
| ज पेच्छदो अमुत्त                    | አጸ               | હ           | ठाणिएसेज्जविहारा                        | 88                   | ६०                 |
| जाद सय समत्तं                       | ሂ٤               | 58          |                                         | ण                    | V                  |
| जायदि गोव गा गास्सदि                | ११६              | १६४         | ग चयदि जो दु                            | १६०                  | ₹ <b>८</b>         |
| जिणसत्यादो अहे                      | <b>=</b> \$      | 399         | गिरिय गुगो त्ति व                       | ११०                  | ₹७ <b>=</b>        |
| जीवा पोगगलकाया                      | १३४              | २२१         | ग्रात्य परोक्ख                          | २२                   | ર્∙                |
| जीवो परिग्णमिद्                     | 3                | १०          | स्पत्थि विस्ता परिस्तामं                | १०                   | १२                 |
| जीवो पाग्गग्गिबद्धो                 | १४८              | २४२         | ण पविडो णाविडो<br>ण भवोभगविहीगो         | २६                   | <b>३</b> ८         |
| जीवो भवं भविस्सदि                   | ११२              | १८२         | णरणारयतिरिय<br>-                        | १ <b>०</b> ०         | <b>१</b> ४६        |
| जीवो ववगदमोहो                       | <b>≒</b> १       | <b>१</b> १३ | ग्गरगारयतिरियसुरा                       | ११ <b>८</b><br>१४३   | <b>१६२</b><br>२४७  |
| जीवो सय अमुत्तो                     | X.X              | ر کو        | <b>गर्गारयतिरिय</b>                     | ७२                   | १० <b>१</b>        |
| जुत्तो सुहेगा आदा                   | ত<br>৩০          | 33          | स्य वि परिसामदि स                       | ४२                   |                    |
| जे अजधागहिक्त्या                    | ₹७१              | 386         | ण हवदि जदि सहव्वं<br>ण हवदि समग्गो त्ति | १०४                  | १६७                |
| जे गोव हि संजाया                    | ` <b>`</b><br>₹८ | 4e4<br>48   | ण हि आगमेण                              | २६४                  | ३५६                |
| जे पज्जयेसु ग्रिरदा                 | £8               | १३६         | ए हि गि्रवेक्खो                         | २३७<br>२२०           | <b>३६०</b>         |
| जेसिं विमयेसु रदी                   | ६४               |             | ए हि मएएदि जो                           | <b>'</b> '\'         | ३३२<br><b>१</b> ०७ |
| जो इदियादिविजई                      | १५१              | _           | गागप्पगमप्पाग                           | 58                   | १२४                |
| जो एव जाग्गित्ता                    | १६४              |             | णागण्पमाणमादा<br>णाग् अङ्घवियप्पो       | २४                   | <b>३</b> २         |
| जो खलु दव्वसहावो                    | १०६              |             | याय अहावयया<br>साम्रा अत्थतगय           | १२४                  | २०१                |
| जो खिवदमोहकलुसो                     | १६६              | 22.0        | णाग अप त्ति मद                          | ६ <b>१</b><br>२७     | 5 <b>5</b>         |
| जो जासि अरहत                        | <b>50</b>        | 000         | णणी ्णा्णसहावो                          | २५                   | ₹ <b>६</b><br>₹• - |
| जो जाणादि जिलिंदे                   | १४७              | J `         | णाह देहो स मसो                          | १६०                  | २४४                |
| जो जाएदि सो एएए<br>जो एवि जाएदि एवं | ३४               | 1           | णाह पोग्गलमइओ<br>णाह होमि परेसिं सित    | १६२                  | <b>२</b> ४७        |
| जो ए। विजासिद<br>जो स्वजासिद        | १८३              | २८२ र       | णह होमि परेसिं                          | १६ <b>१</b><br>२०४   | <i>939</i>         |
| जो सिहदमोहगठी                       | 85               | ६७ ि        | र्णगाथ पञ्बहदो                          | २६६                  | ३१३<br>३६ <b>४</b> |
| जो णिहदमोहिद्दि                     | 8EX              | 1 11        | णिच्छदसुत्तत्थपदी<br>णद्धत्तरोग दुगुगो  | २६न                  | 382                |
| जोग्हाग्। गिरवेक्खं                 | <b>.</b> 73      | ,       ti  | णक्षत्रपण दुगुणा<br>एद्रा वा लुक्खा वा  | १६ <b>६</b><br>• ६ ७ | २६१                |
| जो मोहरागदोसे                       | २४१              | 405 H       | गहर घणघादिकम्मो                         | १६४<br>१६७           | ₹ <b>६</b> •       |
| V 171M                              | 55               | १२३ । सं    | ग्रे सद्दृति सोक्ख                      | ६२                   | २६ <i>द</i><br>८६  |
|                                     |                  |             |                                         |                      |                    |

|                                        | गाया        | ग्रह         | 1                                 | गांचा       | <b>TE</b>    |
|----------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
|                                        | ₹           |              | 1                                 | 4           |              |
| वकातिगेव सम्पे                         | 30          | <b>*</b> ?   | पक्क्षीसमादिकम्मी                 | 12          | <b>9</b> \$  |
| तम्हा जिलमग्गादी                       | i o         | 15.5         | पयत्रिह समारहे                    | 277         | 497          |
| तम्हा गुप्तग्रं सीवो                   | 3.5         | ¥1.          | पत्पा इहे विसये                   | ξŁ          | FA           |
| सम्हा सह आणिचा                         | 940         | ३०२          | परदृष्यं से अक्सा                 | ¥.e         | =₹           |
| तमहा दु गुल्वि कोइ                     | ₹₹•         | 725          | परमासुपमार्ख वा                   | 221         | 343          |
| वन्हा समं गुणादो                       | 540         | देश्य        |                                   | • •         | ₹ <b>.</b> • |
| वह सो सद्धमहावो                        | 14          | ₹.           | परियामिश चेदयाप                   | १२३         | -            |
| र्षं सम्भावशिवद्यं                     | १४४         | २४⊏          | परिग्रमदि सदा                     | \$E.o       | २८६          |
| विदानशियविस <b>मं</b>                  | ¥₹          | <b>હ</b> ર્  | परिएमिद जेग                       | c           | ı            |
| विमिराहरा यह रिट्टी                    | 4.0         | 14           | परिसमिद स्रोधमह                   | ४२          | χα           |
| वे वे कन्यचनदा                         | ₹u•         | 244          | परिशामित सर्व                     | १०४         | <b>? ₹ ₹</b> |
| वे वे सम्बे समगं                       | •           | 8            | परिशामको सङ्ख                     | 41          | २६           |
| वे पुरा चरित्रगावगदा                   | ωX          | १०४          | परियामादो वंबी                    | tro         | <b>Zul</b>   |
| वेसि विसुद्धरंमण                       | ¥           | ¥            | परिशामी सवमादा                    | •           | 116          |
|                                        | ζ           |              |                                   | १२९         | ffr          |
| <b>्व</b> द्विष्णु सस्य                | 448         | ₹¤x          | पविभक्तपदेसर्च                    | ₹•€         | \$4x         |
|                                        | 8.5         | <b>§1</b>    | पंचसमिदी विगुची                   | २४०         |              |
| द्रस्यं अर्थतप्रज्ञय                   |             |              | पाडुध्मवदि प                      | ₹•₹         | 448          |
| रम्यं जीवमञीवं                         | १२७         | ₹0£          | पाएपचार्य श्रीको                  | 425         | 48.5         |
| दृश्यं सदायमिळ                         | £5          | ₹ <b>≵</b> • | पाणेहिं चदुहिं                    | <b>55%</b>  | 483          |
| रम्बाणि गुणा हेमि                      | 2.0         | १२•          | पुरस्पन्ना भरहेवा                 | ¥X          | 44           |
| रम्यादिएसु मृदो                        | <b>c</b> \$ | 11x          | <u>योगानश्रीवशिवद्धो</u>          | <b>१</b> २⊏ | 210          |
| <b>र</b> सन्क्र्याण् <b>प</b> रित्तेषु | ६४१         | 350          |                                   | 45          |              |
| <del>(मत्कृषुत्युवर्</del> गो          | ₹8⊏         | 3,42         | मासो रसो पर्गधो                   | 25          | 20           |
| रिद्वा पगर्र बायु                      | 384         | ₹⊏ø          | च्यमहि दुमातार्च                  | ţss         | 544          |
| दुपरेमारी गरा                          | 150         | 242          |                                   | 4           |              |
| रवरत्रस्मिरम्याम्                      | €1          | 15           | वालो वा युट्टी                    | स्दै∙       | 146          |
| रेश वा दविद्या                         | 413         | 318          | मुग्धरि मामणमर्थ                  | ÉOX         | 8+4          |
| रही व मगा                              | 141         | रश्र         | भगिहा पुरुष्टि—                   | म           | रदा          |
|                                        | ч           |              | माण्डा पुडाय<br>मत्त्र दा स्त्रमण | १८२<br>२१४  | 18%          |
| ध्रम्मण् वस्तिहरणा                     | tt          | 14           |                                   | ₹ <b>.</b>  | #L           |

|                         | गाथा                | पृष्ठ       |                      | गाथा          | पृष्ठ         |
|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|
| भावेण जेग जीवो          | १७६                 | २्७६        | सदवद्विदं सहावे      | 33            | १४३           |
| •                       | म                   |             | सद्द्वं सच गुणो      | १०७           | १७२           |
| मगुआसुरामरिंदा          | ६३                  | 93          | सपटेसेहिं समग्गो     | १४४           | २३६           |
| मगुवो ग होदि            | <b>१</b> १३         | 828         | सपरेसो मो अप्पा      | १८८           | २८७           |
| मरदु व जियदु            | <b>र.</b> १७        | ३०८         | सपदेसो सो अप्पा      | १७५           | २७७           |
| <b>मुच्छारभविजु</b> त्त | २०६                 | ३१४         | सपर वाधासहियं        | ७६            | १०६           |
| मुक्मिटि वा रज्जदि      | <b>२</b> <i>४</i> ३ | ३५०         | सन्भावो हि सहावो     | ६६            | १४२           |
| मुत्ता इदियगेडका        | १३१                 | २१४         | समओ दु अप्पदेसो      | १३⊏           | २२४           |
| मुत्ती रूवादिगुणो       | १७३                 | २७२         | समण् गणि गुण्ड्ढं    | २०३           | ३१२           |
| मोहेण व रागेण           |                     | ११६         | समणा सुद्धवजुत्ता    | २४४           | ३७१           |
|                         | ₹                   |             | समवेद खलु दब्ब       | १०२           | १६२           |
| रत्तो वधदि कम्मं        | १७६                 | २७८         | समसत्तुवधुवग्गो      | २४१           | ३६६           |
| रयणमिह इदणील            | ३०                  | ४०          | सम्मं विदिदपदत्या    | <b>े</b> २७३  | ३६८           |
| रागो पसत्यभूदो          | २४                  | ३८२         | सयमेव जहादिचो        | ६८            | દ છ           |
| रूवादिएहि रहिदो         | <b>१७</b> ४         | २७२         | सञ्वगदो जिएवसहो      | । २६          | <b>ર</b> ૪    |
| रोगेण वा छुधाए          | २४२                 | 30६         | सन्वाबाधविजुत्तो     | 239           | ३००           |
|                         | ल                   |             | सन्वे आगमसिद्धा      | २३४           | ३४७           |
| लिंगगगहरो तेसिं         | २१०                 | ३२०         | सन्वे वि य अरहता     | <b>5</b> 2    | ११४           |
| लिंगेहिं 'जेहिं दुव्वं  | १३०                 | २१३         | सपज्जदि गिञ्चागा     | ् ६           | ى '           |
| लीगालोगेसु गुभो         | १३६                 | २२२         | सुत्त जिग्गोविदहः    | <b>ર</b> ૪    | ४६            |
|                         | व                   |             | सुद्धस्य य सामण्ण    | २७४ :         | 338           |
| वरणरसगधकासा             | १३२                 | २१४         | सुविदिद्पदत्यसुत्तो  | १४            | १७            |
| वदसमिडिंदियरोघो         | २०८                 | ३१८         | सुहपरिगामो पुग्ग     | ' <b>१</b> ≂१ |               |
| वदिवददो त देसं          | 388                 | २२७         | सेसे पुण तित्थयरे    | έ             | ٠ <u>-</u> ٠, |
| वद ग्राग्मसगेहिं        | २४७                 | ३७४         | सोक्ख वा पुरा दुक्खं | २०            | ب<br>ع=       |
| विसयकसाओगाढो            | १४८                 | २४३         | सोक्ख सहावसिद्ध      | ७१            |               |
| वेजावचिंगिमित्तं        | २५३                 | ३८०         | तानल तहानाराष्ट्र    | •             | १००           |
|                         | <b>स</b>            | _           |                      | <b>ह</b>      |               |
| स इदाणि कत्ता           | १८६                 | <b>२</b> ५४ |                      | २१६           | ३३०           |
| सत्तासबद्धेदे           | 93                  | १२७         | हीगो जिंद सो आदा     | २४            | ३२            |

## \* कलशकाव्योंकी पर्णातकम सूची \*

|                                            |      |      |      | भोद        | <b>पृष्ठ</b>                            |
|--------------------------------------------|------|------|------|------------|-----------------------------------------|
| भागमा धमः ।वयमिति                          |      |      |      | ž.         | 11:                                     |
| इति गरिसमनी पै                             | ***  |      | p==  | 9 †        | 8.63                                    |
| इायप्यास्य द्युमीपयीग                      |      | **** |      | ţs         | 312                                     |
| इत्युच्यदात्स्यवस्थिः                      | **** |      |      | 2          | ₹+=                                     |
| इत्येव चरम् बुरालुउरचे                     |      | -    |      | 12         | 310                                     |
| इत्येव प्रतिपत्तुरागम                      | ***  |      |      | 15         | 341                                     |
| जानमध्येष विश्व                            |      |      |      | ¥          | ٧X                                      |
| जैन तान शेवनरद                             |      | ***  |      | ŧ•         | 3.8                                     |
| हेवीर्यम्बलमा                              | •••• | **** |      | **         | 3.4                                     |
| वन्त्रस्यास्य निग्नविह                     |      |      |      | ţc         | \$15                                    |
| दुष्यमामाम्यविज्ञान                        | **** |      |      | i,         | 306                                     |
| ट्रम्यस्य सिद्धी चरग्रस्य                  |      |      |      | 4.4        | 3.4                                     |
| द्रम्यानुसारि घरल                          |      |      |      | १२         | 3.02                                    |
| ब्रम्यास्तरस्यविकरा                        |      | **** |      | ٠          | á**                                     |
| निश्चित्यारमम्यभिकृत                       | **** |      | -    | ţ          | 111<br>7                                |
| परमानन्दसुपारस                             |      |      | 1000 | 4          | 228                                     |
| वक्तम्यमेष किल                             |      |      |      | 48         | 247                                     |
| ब्याचपेयं किस                              |      | **** |      | <b>*</b> • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| सबस्या येकविद्रूप<br>श्यास्कारश्रीवासवर्ये |      |      |      | \$£        | 85.5                                    |
| रेसोस्तुममदामोद                            |      | -    |      | ٦,         | *                                       |
|                                            |      |      |      |            |                                         |



शुद्धि पत्र <sub>अशुद्धि</sub>

|                            |                              | सुनिक १५                       | _                                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
|                            | -<br>                        | <b>अ</b> গ্রুব্ধি              | শুব্রি                                           |
| पृ∙                        | लाइन                         | वर्गका                         | वर्गको                                           |
| 8                          | २३                           |                                | <b>ৰিগ্ৰু</b> ব্ <mark>কি</mark>                 |
| 38                         | <b>१</b> ३                   | <u>विशुद्ध</u>                 | समस्त                                            |
| ३१                         | २                            | समरत                           | से अभिन्न                                        |
| ЗX                         | ે <b>ર</b><br>૬              | से भिन्न                       | कथ <u>ि</u>                                      |
| <b>કે</b> દ                | X                            | <b>कथ</b> चि                   | सकती<br>संकती                                    |
| χo                         | २१                           | सकता                           | मृग                                              |
| メ٤                         | ंद                           | मृत                            | चेतर्हि                                          |
| ६३                         | ३                            | वेतर्धि .                      | <b>मसहमानानां</b>                                |
| ६१                         | १०                           | मसहमाना                        | ન <del>વર્ષ</del> ી                              |
| £8                         | १२                           | [ सुख ]                        | [ सुखं ]                                         |
| ٤X                         | 88                           | इन्द्रि सुख                    | इन्द्रिय सुख                                     |
| <b>٤</b> ६                 | <br>ફ                        | शक्तित वान                     | शक्तियोगित्वा <b>न</b>                           |
|                            | રપ્રે                        | द्रव्य और पर्यायों             | द्रव्य गुण और पर्यायों                           |
| <b>१२०</b>                 | ₹                            | प्रतिपत्तिननिब<br>जो           | प्र् <b>तिपन्तिनि</b>                            |
| १३४<br>१३६                 | Ę                            | जो                             | ने                                               |
| १५५                        | Ę                            | जे                             | <u>ৰ</u>                                         |
| २०४<br>२०४                 | १=                           | <b>उपर</b> क्त                 | # उपरक्त<br>———————————————————————————————————— |
| n                          | अतिम                         | फुटनोट,                        | # उपरक्त=विकृत, मलिन,                            |
| <b>३</b> १४                | £                            | हिसादि                         | <b>हिं</b> सादि                                  |
|                            | 6                            | तिस्तरग                        | निस्तरग                                          |
| ३२ <u>४</u><br>३४ <b>१</b> | Ę                            | युक्ति                         | युक्त                                            |
| ३४६                        | <b>૨</b> ૪                   | होनेस                          | होनेके                                           |
| 3×=                        | `₹                           | प्यापका                        | व्यापका<br>( ज्ञानीको )                          |
| ३६२                        | १७                           | ( ज्ञानीको                     | ( हानाका )<br>शुद्धात्म                          |
| ર્વેદ્રેષ્ઠે               | १८-१६                        | शद्धात्म                       | प्रवृत्ति                                        |
| ३८७                        | <i>६</i> ह                   | प्रवृत्ति<br>निश्चय            | निश्चय-                                          |
| ₹ <b>&amp;</b> ₹           | <sup>°</sup> २<br><b>१</b> • | <b>ज्ञात्</b> व                | <u>भ्राततत्त्व</u>                               |
|                            | १०                           | होनेसे जिसने                   | होनेसे 'जिसने                                    |
| "<br><b>ૠ</b> દ્ધ          | Ę                            | सूत्रीरमैः                     | सूत्रेरिमें                                      |
| サ                          | <b>5</b>                     | ग् <del>रि</del> च्छ <b>दा</b> | <b>गि</b> च्छिदा                                 |
| "<br>385                   | <b>5</b>                     | सुद्धा                         | सुद्ध<br>योजयन्                                  |
| ૪૦૧                        | <b>x</b>                     | याजयन्                         | याजयन्                                           |
| 77                         | ¥                            | सार्                           | सारं                                             |
| ກ                          | ۷.                           | लाथे                           | लार्थे<br>ध्रव                                   |
| ¥•₹                        |                              | भ्रव                           | नामनय<br>नामनय                                   |
| 808                        | ·                            | नाममय<br>चितमणि                | चिंशामिष                                         |
| ४१                         | • १६                         | ાત્રલમાણ                       | * * * * * *                                      |
|                            |                              |                                |                                                  |
|                            |                              |                                |                                                  |